

96

#### गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय

विषय संख्या आगत नं जाता नं जात

सदस्य दिनांक संख्या गुरुकुल कांगड़ो विश्वविद्यालय गुरुकुल के अपर कोई नियान आदि कृषया पुस्तक के अपर कोई।

96 24

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

#### पुरनकालय

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

वर्ग संख्या .....

आगत संख्या 41184

पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सिहत ३० वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए। अन्यथा ५० पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब इण्ड लगेगा।



### स्वामी श्रद्धानन्द्रस्थ

तर-शहीद स्वामी श्रद्धांनन्द जी पहाराज

पूर्ण, प्राप्नाधिक और विस्तृत जीवनी

10

त्रखन:-

143/

श्री सत्यदेव विद्यालङ्कार

risk of

सम्पादक:--

\*

प्रो॰ इन्द्र विद्यावाचस्प

THE STORY OF THE S

श्रीमद्यानन्द-निर्वाश-ऋध-शताब्दी )

कार्तिक सम्वत् १६६० अक्तूवर सन् १६३३

मूल्य—सादी साढे तीन रूपया, सिबन्द चार रूपया



41184 CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विजय-पुस्तक-भएडार, श्रद्धानन्द बाज़ार, देहली।

> % % %

> > मुद्रकः—
> > श्रजीन इलैक्ट्रिक प्रिटिंग प्रस् श्रद्धानन्द बाजार, देहली।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

## माता के पवित्र चरणों में



### \* दो शब्द \*

देर से इच्छा थी कि अपने जन्म और दीचा के गुरू स्वर्गीय स्वामी अद्धानन्द जी का विस्तृत जीवन-चरित्र जनता की भेंट रख सकूं। आवश्यक सामग्री एकत्र कर ली, कई बार उसे आरम्भ किया, परन्तु दो कदम आगे भी न चल सका। तरह तरह की वाधाओं ने रास्ता रोक रखा। यह भी विचार आता रहा कि शायद में अपने को पन्तपात से ऊँचा उठाने में समर्थ न हो सकूं। तब यही सोचा कि इस कार्य को किसी दूसरे महानुभाव के इाथाँ में सींप दूं। श्री सत्यदेव विद्यालङ्कार में गुरु का जीवन लिखने के योग्य भक्ति श्रीर शक्ति दोनों ही वस्तुयें दिखाई दीं। मैंने सब सामग्री उन को सौंप दी। विद्यालङ्कार जी ने जिस परिश्रम श्रीर तत्परता से उस कार्य को किया है, पुस्तक के पृष्ठ उस की गवाही दे रहे हैं। पुस्तक प्रेम श्रीर निर्भयता से लिखी गई है। आशा है, प्रेमी पाठक उसे पढ कर सन्तुष्ट होंगे।

-इन्द्र।



FIRE POLICE CONTRACTOR STREET

the said of the parties here

the tops for party man bottle on the

the state of the state of the state of

THE STREET SEE CASE TO SEE

Sale was a service of the

Mark Train at 1618 name of the one

who produced a margin to the first produced

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

HOLDER TO THE PARTY OF THE

के कर

हो आ

कह

ने मा

गी प्रा

था

श्रा एक

ऋ

है।

है।

आ

के

### \* भृमिका \*

श्रीमह्यानन्द-निर्वागा-ऋर्ध-शताब्दी के अवसर पर उस ऋषि के मिशन की पूर्ति के लिये ही उसके चरणों में सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महापुरुष की जीवनी से अधिक सुन्दर भेंट और क्या हो सकती है ? जो अपने महान् बलिदान द्वारा सुदीर्घ जीवन की अपेचा भी कहीं अधिक काम कर गया, उसकी अमर-जीवन-कहानी से श्रधिक बढ़िया और क्या बस्तु, इस समय, जनता की तेवा में उपस्थित की जा सकती है ? लेखक अपने को धन्य मानता है कि उसको अपने आचार्य की यह जीवनी इस संस्मर-गीय ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित करने का वह अहोभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसकी कि वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। गुरुकुल का कौन स्नातक इस जन्म में श्रपने दिवंगत आचार्य के उपकारों को भूल सकता है ? निरन्तर चौदह वर्ष तक एक प्रकार से उनकी गोद में ही खेलते हुए जिस मातृ-पितृ-ऋषि भृगा से हम स्नातक भृगा हैं, उससे उर्भृगा होना सम्भव नहीं है। इस लेखक पर वह ऋगा एक दूसरे नाते से और भी अधिक है। लेखक के स्वर्गीय नाना जी कट्टर श्रार्यसमाजी थे। उस नाते से उसके माता-पिता का शुभ-विवाह उन विवाहों में से था, जो श्रार्यसमाज की वैदिक-पद्धति से, जालन्धर-श्रार्यसमाज के शुरू के दिनों में, महात्मा मुनशीराम जी द्वारा ही सम्पन्न कराया गया

श्र

जर

था। लेखक को इस शुभ-घटना वा पता बहुत दिनों बाद गुरू कुल से स्नातक होने के भी कुछ समय बाद लगा था। पर, उस दिन से उसके हृदय में कुछ विचित्र-सी भावना काम कर रही थी। उसमें श्राचार्य के प्रति विशेष कृतज्ञता का भाव ही श्राधिक था। श्राचार्य की इस जीवनी के द्वारा श्रापनी कृतज्ञता को मृत्तं क्रप देने का यह दुष्प्राप्य सुयोग श्रानायास ही प्राप्त होने पर, उसको कुछ थोड़ा-सा सन्तोष श्रावश्य हुआ है।

आर्थसमाज के लिये गौरव-स्वरूप महापुरुष की प्रामाणिक, विस्तृत श्रीर शृङ्खलाबद्ध जीवनी के लिये श्रार्थसमाज में तो सम्भवतः कोई विशेष चर्चा नहीं थी; किन्तु गुरुकुल के स्नातकों में उसके लिये विशेष आन्दोलन अवश्य था । सूपा-गुरुकुल के अध्यापक श्री शंकरदेवजी विद्यालंकार ने 'आर्य' और 'ज्योति' ने 'अमर शहीद की अमर कथा कौन लिखेगा ?' शीर्षक से लिखे गये लेखों द्वारा उसके लिये कुछ स्नान्दोलन सार्वजनिक तौर पर भी किया था। श्री० रामगोपालजी विद्यालंकार ने 'वीर सन्यासी श्रद्धानन्द' नाम से एक सुन्द्र पर संचिप्त जीवनी लिखी भी थी। उसके प्रकाशक उसको जल्दी ही प्रकाशित करने पर तुले हुए थे, इस लिये सब सामग्री एक वित कर कुछ खोज करने का उनको अवसर नहीं मिला था। प्रो० इन्द्रजी विद्यावाचस्पति भी उसके लिये लग कर उद्योग करना चाहते थे, पर उनको देश के राजनीतिक-श्रान्दोलन से फुर्सत कहां थी ? दूसरे कुछ स्नातकों को भी उन्होंने इसके लिये प्रेरित किया था। कुछ ने इस काम

( 新 )

को हाथ में लिया भी, पर कोई न कोई ऐसी अड्चनें आती रहीं कि उस काम का आरम्भ ही न हो सका। अन्य स्नातक-भाइयों की तरह श्रपने श्राचार्य की प्रामाणिक श्रीर विम्तृत जीवनी की श्रावश्यकता को श्रनुभव करते हुए भी लेखक यह कभी ख़याल में भी नहीं ला सकता था कि गुरुकुल से स्नातक होने के बाद अस-हयोग-श्रान्दोलन की घोषणा के पहिले दिन, १ श्रगस्त सन् १६२०, से ही कांग्रेस के जेल-श्रान्दोलन में निरन्तर लगे रहने पर भी, उसको इस महान् कार्य के सम्पादन करने का सुयोग प्राप्त होगा । कलकत्ता से जेल से छूटकर देहली आने पर प्रो० इन्द्रजी विद्यावाचस्पति ने इसके लिये प्रेरित किया । यह जीवनी उनकी ही शुभ प्रेरणा का परिणाम है। विचार तो इसको गुरुकुल के गत वार्षिकोत्सव पर ही प्रकाशित करने का था, किन्तु उस समय यत्न करने पर भी वैसा न हो सका। देवी सुमद्रा के १५ मास बाद जेल से छूटने पर लेखक उनको लाने के लिये कलकता गया। पहिले तो स्वयं ही कुछ दिन ऋौर जेल में काटने पड़े। फिर देवी सुभद्रा के स्वास्थ्य के जेल में एक दम गिर जाने पर दो-तीन महीने कलकत्ता में ही उनके ख्रीषधोपचार के लिये रुक जाना पड़ा। जुलाई में कलकत्ता से लौट कर फिर काम को हाथ में लिया तो देखा कि पीछे व्यवस्थित किये हुए कागज-पत्र पुलिस की कुपा से तलाशी में सब ढेर कर दिये गये थे। फिर उनको नये सिरे से सम्हाला गया और श्रर्द्ध-शताब्दी पर जीवनी प्रकाशित करने के लिये रात-दिन एक किये गथे।

जः

87

#### ( ञ )

इतिहास के समान ही जीवनी के लिये की जाने वाली खोज का भी कोई अन्त नहीं है और इस जीवनी के लिये भी आव-श्यक-सामग्री श्रभी बहुत श्रिधिक इकट्ठी की जा सकती है, किन्त लेखक को इतना सन्तोष है कि प्राप्त-सामग्री का उसने पूरा सद्पयोग किया है श्रीर कोई चालीस हज़ार पन्नों की उसने इसके लिये छान-बीन की है। विचार यह था कि जीवनी को पांच-सौ पृष्ठों से अधिक बढ़ने न दिया जाय। पर, साढे छ: सौ पृष्ठ हो जाने पर भी उसमें श्रभी बहुत कमी श्रनुथव हो रही है। उस कभी को पुस्तक का आकार वहाये विना पूरा करना सम्भव नहीं था। यदि इस संस्कर्ण का योग्य स्वागत हुआ, तो सम्भव है वह कमी दूसरे संस्करण में पूरी की जा सके। वैसे यह काम एक या दो व्यक्तियों के करने का नहीं था। जालन्धर-भ्रार्थ-समाज, पञ्जाब-प्रतिनिधि-सभा, गुरुकुल-कांगड़ी श्रोर श्रार्थ-सार्वदेशिक-सभा पर स्वामी जी का जो उपकार और ऋगा है, उसको देखते हुए उनमें से ही किसी संस्था को यह काम करना चाहिये था। अच्छा तो यह होता कि गुरुकुल की ओर से दो-एक योग्य स्नातकों पर गुरुकुल में ही बैठ कर उसके लिखने का काम डाला जाता श्रीर पञ्जाब-प्रतिनिधि-सभा श्रथवा श्रार्थ-सार्वदेशिक-सभा मिल कर श्रथवा दोनों में से कोई एक श्रार्थिक-भार की सब जिम्मेवारी श्रपनं ऊपर लेती। इस यत्न में कमी या तुटि अनुभव करने वालों के लिये अब भी समय है कि आगे बहुं श्रीर उसको पूरा करने का यत्न करें।

q

F

#### (5)

जीवनी के कुछ हिस्से, सम्भव है, कुछ सज्जनों के लिये कटु श्रीर कठोर हो गये हों; सचाई को छिपाये बिना उनको सरल तथा प्रिय बनाना सम्भव नहीं था। इतिहास श्रीर जीवनी लिखने का काम इसी से श्रप्रिय श्रीर श्रक्षचिकर भी है।

इस जीवनी के पहिले कुछ भाग तो एक प्रकार से न्वरित्र-नायक की लेखनी से "कल्याया मार्ग का पथिक" नाम से लिये गये ब्रात्म-चरित की ही छाया हैं। ब्रात्म-चरित को जीवनी का रूप देने के लिये ही उनमें ब्रावश्यक परिवर्तन किया गया है। जीवनी के लिखने की सम्पूर्ण जिम्मेवारी लेखक पर है। उसके लिये किसी दूसरे को जिम्मेवार ठहराना अनुचित और अन्याय होगा। भाई श्री मुकुटिबहारी जी ने हस्तिलिखित कापी को पढ़ने श्रीर पंडित श्रयोध्याप्रसाद जी ने उर्दू-लेखों से सामग्री इकट्ठा करने में जो सहायता की है, उसके लिये लेखक श्राप दोनों का श्रनुगृहीत है।

मराठी में श्री नरसिंह चिन्तामिण केलकर द्वारा लिखित अगवान तिलक के चिरत्न के दो विशाल-खराड तथा भ्रान्य लेखकों द्वारा उनके लेखां तथा संस्मरणों का किया हुआ दिन्य-संग्रह पढ़ कर, श्री पृथ्वीश्चन्द्र राय महोदय की देशवन्धु दास के सम्बन्ध में 'सी० श्चार० दास एएड हिज टाइम्स' नाम का जर

87

#### ( ठ )

श्रद्भुत प्रनथ देख कर श्रीर स्वामी रामतीर्थ, परमहंस रामकृष्ण, विवेकानन्द, राममोहन राय, टैगोर, गोखले आदि के लेखों तथा जीवनियों पर होते हुए सराहनीय कार्य का परिचय प्राप्त कर-श्रीर श्रार्यसमाज में श्रार्यसमाज के विधाताश्रों-प० गुरुदत्त, पं० लेखराम, स्वामी श्रद्धानन्द जी आदि—के सम्बन्ध में पूर्ण शान्तिपाठ होता हुआ देख कर यही कहना पड़ता है कि आर्थ-समाज में ऐसा ठोस साहित्य उत्पन्न करने की श्राभी प्रवृत्ति ही पैदा नहीं हुई है। आगे आने वाली सन्तित में ज्ञान, उत्साह, स्फूर्ति एवं प्ररणा पैदा करने के लिये ऐसे ठोस साहित्य की सब से अधिक आवश्यकता है। ऐसा साहित्य ही वीरपूजा का निद्शेक है। जिस समाज अथवा जाति में अपने वीरों की पूजा, उनकी स्मृति की रचा श्रौर भावी सन्तित के सामने उनके श्राद्शी को उपस्थित करने का यत्न ही नहीं होता, वह किस बूते पर जीवित रहने की आशा रखता है ? जीवन के लिये आवश्यक स्फूर्ति के स्रोत को बन्द करके जीवित रहने की आशा रखना श्रथवा जीवन के लिये श्रावश्यक साधनों की खोज करना मृग-तृष्णा के समान है। आर्यसमाज की इस समय कुछ ऐसी ही श्चवस्था है। चिरस्थायी वीरपूजा की जो भावना बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात तथा मद्रास श्रादि प्रान्तों में है, श्रार्थसमाज में उसका श्चत्यन्ताभाव है। श्चपने विधातात्र्यों की श्चचंना के लिये श्चावश्यक चिरस्थायी वीरपूजा की ऐसी सामग्री के बिना आर्यसमाज के महोत्सवों की धूम-धाम धूप-दीप-नैवेद्य से खाली थाली हाथ में

#### ( 3)

ले मन्दिर में आरती उतारने के समान है। सिद्धांतों और वैदिक ऋचाओं के श्रमुसार जीवन ढालने वालों की जीवनियों के साहित्य के विना केवल उन सिद्धान्तों ऋौर ऋचाओं को लेकर लिखा गया सहान् से महान् साहित्य भी प्राग्रश्चन्य देह श्रीर प्रकाशशुन्य दीपक के समान है। टैगोर-स्मृति-प्रन्थ, द्विवेदी-स्मृति-प्रन्थ, श्रोक्ता-स्मृति-प्रन्थ सरीखा कीन-सा उद्योग श्रार्यसमाज में हो रहा है ? अजमेर-शताब्दि पर 'द्यानन्द-स्मृति-मन्थ' के लिये किया गया यत्न सराहनीय है, पर जो काम शताब्दी-कमेटी को सबसे पहिले हाथ में लेना चाहिये था, उसको सब के बाद हाथ में लेने से ऐसे साहित्य के सम्बन्ध में आर्यसमाज की मनोवृत्ति का पता लग जाता है। लेखक श्रपने कुछ स्नातक भाइयों के सहयोग से आचार्य श्रद्धानन्द्रजी का पत-व्यवहार, उनके चुने हुए लेख तथा उनके संस्मरण बड़े-बड़े तीन हिस्सों में प्रकाशित करने के लिये एक आयोजना तय्यार करना चाहता है, जिसमें वह वैश्यवृत्ति से नहीं, किन्तु ब्राह्मग्रावृत्ति से कुद्ध समय लगाने का भी विचार रखता हैं। इन पंक्तियों को पढ़ने श्रौर इस जीवनी को देखने के बाद यदि किसी सहृदय सज्जन के हृदय में उस ब्रायोजना में कुछ सहयोग देने की भावना पैदा हो, तो वह लेखक के साथ नीचे के पते पर पत्न-व्यवहार करने की कृपा अवश्य करे। श्रार्यसमाज में वीरपूजा की चिरस्थायी साहित्य-सामप्रो पैदा करने में सहयोग देना आपका कर्तव्य है। आशा है श्राप उसका पालन करेंगे। श्रापके उस कर्तव्य-पालन द्वारा ही

( ढ )

लेखक इस जीवनी के लिये किये गये श्रापने यत्न की सार्थकता का श्रानुमान लगायगा।

"श्रालंकार-बन्धु" कटरा बड़ियां, देहली गान्धी जयन्ती, २ अक्तवर १६३३

8

—सत्यदेव विद्यालङ्कार



## % विषय-सूची \* पहिला-भाग

| ब्रह्मचर्य      |                                                         |                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| ₹.              | <b>बृह</b> स्पति                                        | 8-88                  |
| and to continue | वाल्यावस्था                                             | ₹—१२<br>१२—१ <i>५</i> |
|                 | शिका का प्रारम्भ<br>नियमित-शिका श्रौर स्वतन्त्र-जीवन का | १४—२६                 |
|                 | प्रारम्भ                                                | <b>२</b> ६—३३         |
| ٤.<br>٤         | स्वतन्त्र जीवन के दुष्परिग्णाम                          | <b>३३—३</b> ७         |
|                 | पतन का श्रीगग्रेश<br>मथुरा में दस दिन                   | ३७—४२                 |
| 7               | 0 1111                                                  | 82-88                 |

#### दूसरा-भाग

| का. | गृहस्थ                         | MAXIMA BASING  |
|-----|--------------------------------|----------------|
|     | 0 50 - 2                       | xx—=≤\$        |
|     | १. द्वितीय आश्रम में प्रवेश    | 80-40          |
|     | २. बरेली में श्रान्धकारमय जीवन |                |
|     | ३. इस बीच में कालिज की पढ़ाई   | ४०—५३          |
|     | र रेश अर्थ से कालिज का पढ़ाई   | 43-44          |
|     | ४. दिञ्य-प्रकाश का दर्शन       | 44-60          |
|     | ५. पतित्रता पत्नी              |                |
|     |                                | ६०—६३          |
|     | ५. ५। ।दन का चाकरी             | £3—£7          |
|     | र्द. दो दिंन की चाकरी          | ₹0—ξ₹<br>€₹—€⊏ |

| ७. फिर से विद्यार्थी जीवन              | E5-03   |
|----------------------------------------|---------|
| ८. स्वतन्त्र श्राजीविका                | 30-80   |
| <ol> <li>वकालत की परीचा</li> </ol>     | 20-23   |
| स्त. नथे जीवन का स्त्रपात              | E =     |
| १. आर्थसमाज में प्रवेश                 | 50-63   |
| २. दृढ़ आर्थ बनने की तय्यारी           | 13-64   |
| ३. मांस-भन्तग् का त्याग                | 23-43   |
| ४. जालन्धर आर्यसमाज में पहिला भाषगा    | 33-03   |
| ५. धर्म-संकट                           | 309-33  |
| ६. पिता जी के विचारों में परिवर्तन     | 309-009 |
| ७. मुख्तारी की दुकानदारी               | 998-309 |
| ८. पिता जी की बीमारी श्रीर देहावसान    | १११-११६ |
| ६. वकालत की श्रन्तिम परीचा श्रीर उसका  |         |
| श्रनुभव                                | ११६-१२३ |
| ग. सार्वजनिक-जीवन का उपक्रम            | १२४—१७२ |
| १. धार्मिक उत्साह का प्रारम्भ          | १२७-१३१ |
| २. बिराद्री से खारिज किये जाने की धमकी | 233-238 |
| ३. धर्भ-प्रचार का विस्तार              | १३४१३४  |
| ४. जालन्बर श्रार्थसमाज का पहला उत्सव   | १३६—१३८ |
| ४. पं० दीनदयालु जी से मुठभेड़          | १३५१४२  |
| ६. बम्बई की पहली यात्रा                | १४२—१४४ |

( थ )

| ७. पहिले पुत्र का जन्म                   | १४४— <b>१४</b> ६ |
|------------------------------------------|------------------|
| ८. जालन्धर-श्रार्थसमाज का दूसरा उत्सव    | १४५-१४६          |
| ६. सत्य-प्रेम श्रीर धर्म-निष्ठा          | १४६—१४८          |
| १०. इन दिनों का व्यक्तिगत जीवन           | 188-188          |
| ११. धर्म-प्रचार की धुन और जालन्धर-समाज   | 1                |
| का तीसरा उत्सव                           | १५४—१६७          |
| १२. दो-तीन दुःसह वियोग                   | १६७-१७२          |
|                                          |                  |
|                                          |                  |
| . त्रार्यसमाज का नेतृत्व                 | १७३—२८६          |
| १. महात्मा मुन्शीराम                     | १७५-१७८          |
| २. सद्धर्भ-प्रचारक                       | 239-309          |
| ३. हरिद्वार में कुम्भ-प्रचार             | 985-209          |
| ४. स्त्री-शित्ता की लगन                  | २०२—२०४          |
| ४॰ धर्म-पत्नी का देहान्त                 | २०४—२१०          |
| ६ आर्थसमाज में गृह-कलह                   | २१०—२४८          |
| ७. आर्थ-पथिक का बिलदान और उस का          |                  |
| चिंगिक प्रभाव                            | २४८—२५१          |
| ८. प्रतिनिधि-सभा के प्रधान-पद का दायित्व | 249-282          |
| ६. परिडत गोपीनाथ के साथ शास्त्रार्थ और   |                  |
| मुकद्मा                                  | २६२२७२           |
| १०. गुरुकुल का स्वप्न                    | २७२२८६           |
|                                          | 121 126          |

घ.

द )

### तीसरा-भाग

3

| वानप्रस्थ                        |          |
|----------------------------------|----------|
| क. गुरुकुल                       | २६१—३६२  |
| १. सर्वमेध यज्ञ                  | 335-838  |
| २. कांगड़ी में गुरुकुल           | 408-338  |
| ३. विस्तार                       | 304-308  |
| ४. गुरु-शिष्य सम्बन्ध            | 308-395  |
| <b>१.</b> लोक-प्रियता            | ३१८—३२८  |
| ६- भ्रम और विरोध                 | ३२८—३३३  |
| ७. गुरुकुल स्रौर प्रकाशपार्टी    | ३३३—३४०  |
| ८. सरकार की तिरद्धी नज़र         | 388—388  |
| ६. श्राकर्षण श्रौर विशेषतायें    | ३५४—३६७  |
| १०- गुरुकुल श्रौर महात्मा गांधी  | ३६८—३७४  |
| ११. श्रसिद्ध-स्वप्न              | ३७६—३७८  |
| १२. गुरुकुल से जुदाई             | ₹७८—३८२  |
| ल. त्रार्यसमाज त्रौर सरकार       | 3=3-880  |
| १. सरकारी कोप का कारगा           | ₹54—3€9  |
| २. कुद्ध उदाहरसा                 | \$38-938 |
| ३. मुन्शीराम जी का सराहनीय कार्य | 384-880  |
| . विविध                          |          |
| १. श्रार्थसमाज का प्रचार         | 888—880  |
| र. श्रार्य-सार्वदेशिक-सभा        | ४१२—४२०  |
| र जाप लापदाशक-सभा                | ४२१-४२६  |

(日)

| ३. परोपकारिग्गी-सभा       | ४२६—४२६ |
|---------------------------|---------|
| ४. श्रार्यकुमार-सम्मेलन   | 828-830 |
| ४. हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन | ४३१—४३५ |
| ६. महान् व्यक्तित्व       | 834-880 |

### चौथा-भाग

| संन्यास                                  | ४४१—६४=                          |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| १. स्वामी श्रद्धानन्द संन्यासी           | 883—888                          |
| २. संन्यासाश्रम में प्रवेश               | ४४६४५१                           |
| ३. श्रार्थसमाज का इतिहास                 | 849-844                          |
| ४. गढ़वाल में दुर्भिच-पीड़ितों की सहायता | 844—8 <del>6</del> 3             |
| ४. धौलपुर का समाज-मन्दिर                 | ०२२—४६२<br>४६३                   |
| ६. राजनीति के विस्तृत चेत्र में          | ४६४—५३५                          |
| ६. गुरुकुल में फिर दो वर्ष               | ४३७—४६५                          |
| ७. सार्वदेशिक-सभा श्रीर मद्रास-प्रचार    | <b>440—449</b><br><b>444—454</b> |
| ५-१०. हिन्दू-महासभा, संगठन श्रीर शुद्धि  |                                  |
| ११. श्रार्यसमाज                          | ४८४—६२२                          |
| १२. श्र्यन्तिम-दिन                       | ६२३—६३३                          |
| १३. श्रमर-पद की प्राप्ति                 | 383-638                          |
| १४. सिंहावलोकन                           | <b>長きと一長88</b>                   |
|                                          | ₹88—₹85                          |

#### ( न )

### \* चित्र-सूची \*

| (१) श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज                 | ą     |
|-------------------------------------------------------|-------|
| (२) लाला नानकचन्द जी                                  |       |
|                                                       | 3     |
| (३) लाला श्रात्माराम जी                               | २६    |
| (४) चरित्रनायक के गुरु ऋषि दयानन्द                    | ४६    |
| ( १ ) महात्मा मुन्शीराम जी के दांचे हाथ पं० लेखराम र् | ने ५६ |
| (६) लाला मुन्शीराम जी वकील                            | 50    |
| (७) श्री मुन्शीराम जी का परिवार (१)                   | १३६   |
| (८) श्री मुन्शीराम जी का परिवार (२)                   | १३७   |
| (६) श्री मुन्शीराम जी का परिवार (३)                   | १५२   |
| (१०) श्री मुन्शीराम जी का परिवार (४)                  | १६०   |
| (११) वकील श्री० मुन्शीराम जी (१६४६)                   | १७५   |
| (१२) लाला मुन्शीराम जी (१८६४)                         | २३२   |
| (१३) श्राचार्य मुन्शीराम जी                           | २६३   |
| (१४) स्वर्गीय श्री मुनशी श्रमनसिंह जी                 | ३००   |
| (१४) गुरुवर पं० काशीनाथ जी और पं० भीमसेन जी           | ३१३   |
| (१६) श्री हरिश्चन्द्र जी विद्यालङ्कार                 | ३४४   |
| (१७) गुरुकुल में वायसराय (१)                          | ३५२.  |
| (१८) गुरुकुल में वायसराय (२)                          | ३५३   |
| (१६) गुरुकुल-कांगड़ी का प्रारम्मिक दृश्य              | ३६८   |
| (२०) गुरुकुल-कांगड़ी का महाविद्यालय-भवन               | ३६६   |

#### Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

| (२१) श्राचार्य मुनशीराम जी                | ३८४ |
|-------------------------------------------|-----|
| (२२) महात्मा मुनशीराम जी                  | ४१३ |
| (२३) श्री लब्भूराम जी श्रार्थ             | ४३६ |
| (२४) श्री स्वामी श्रद्धानन्द् जी संन्यासी | 883 |
| (२४) सन्यासाश्रम का प्रवेश-संस्कार (१)    | 388 |
| (२६) सन्यासाश्रम का प्रवेश-संस्कार (२)    | 846 |
| (२७) स्वामी जी की हस्तिलिपि               | ४०६ |
| (२८) मद्रास में स्वामी जी महाराज          | ४६८ |
| (२६) ठाकुर माधवसिंह जी                    | ४६२ |
| (३०) डाक्टर सुखदेव जी                     | ४६२ |
| (३१) श्रन्तिम-दर्शन                       | ६३३ |
| (३२) शव का सम्मान                         | ६४२ |



3

# पहिला भाग

### त्रह्मचर्य

 शृहस्पति, २. बाल्यावस्था, ३. शिक्तां का प्रारम्भ,
 ४. नियमित शिक्ता और स्वतन्त्र जीवन का आरम्भ, ४. स्वतन्त्र जीवन के दुष्परि-णाम, ६. पतन का श्रीगरोश,
 ७. मथुरा में दस दिन 3

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri





श्री० स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज

#### १. बृहस्पति

आर्यसमाज फलित ज्योतिष और उस के आधार पर बनाई जाने वाली जन्मपितयों को नहीं मानता, तो भी घुणाचर न्याय से जन्मपित तथ्यार करने वाले पाधों (पिराइतों) की अटकल कभी-कभी विलकुल ठीक बैठ जाती है। आर्थ्यसमाज ही में नहीं, समस्त हिन्दूसमाज में नाम का बहुत महत्व है। इसीलिये माता पिता यदि पुराण मतावलम्बी हुए तो पाधों की जन्मपितयों के और आर्थसमाजी हुए तो 'संस्कार विधि' के अनुसार सन्तान का नाम रखना बहुत आवश्यक समस्ते हैं। 'यथा नाम तथा

गुगा' की कहावत पर हिन्दू समाज का दृढ़ विश्वास है। हमो चरित्रनायक मृत्युंजय स्वामी श्रद्धानन्द के माता-पिता कट्टर पुराग्र मतावलम्बी थे। अतः यह स्वाभाविक ही था कि उन्होंने अपनी सन्तान का जन्म-नाम पाधे की जन्मपत्नी के अनुसार 'बृहस्पिति' रखा। 'बृहस्पति' नाम व्यवहार में कभी नहीं आया, किन्तु यह नाम चरित्रनायक की जीवनी के बिलकुल अनुरूप था, मानो पाधाजी ने मुन्शीराम (बाद में स्वामी श्रद्धानन्द्) के भावी जीवन के सम्बन्ध में भविष्यवागाी करते हुए ही यह नाम रखा था। यह ठीक है कि आरम्भिक (१८८१ तक के) स्वच्छन्द जीवन को देखते हुए यह कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि आचार-विचार तथा आहार-व्यवहार में भी वे-लगाम दौड़ने वाले मुन्शीराम जी 'महात्मा' पद प्राप्त करेंगे, 'गुरुकुल विश्वविद्यालय' सरीखी संस्था की स्थापना कर के श्रठारह वर्ष तक उस के 'श्राचार्य' पद को सुशोभित करेंगे, जीवन के अन्तिम हिस्से में संन्यासाश्रम में प्रवेश करके न केवल हिन्दूसमाज प्रत्युत मनुष्यमात्र की दृष्टि में 'गुरुपद' पर प्रतिष्ठित होंगे ऋौर इस प्रकार जन्म-नाम 'बृहस्पति' को सार्थक करेंगे। परन्तु अपने चरित्र से उन्होंने सिद्ध कर दिया कि अपने यौवन में भोग विलास का सुखी तथा सम्पन्न जीवन बिताने वाला व्यक्ति भी ब्रह्मचर्य का उद्धारक, महात्मा ख्रीर संन्यासी बन सकता है, सरकारी नौकरी में पूर्ण ईमानदारी का जीवन

मारे

ग्र-

नी

ते

g

विताने वाले पिता के घर में भी राजदोही पुत्र पैदा हो सकता है, संसार में नायव तहसीलदारी के लिवास में प्रवेश करने वाला भी सत्यायही बन कर न केवल जेल जा सकता है किन्तु नेतात्रों में भी अप्रणी हो सकता है, नास्तिकता की लहर में पूरी आजादी का निरंकुश जीवन विताने वाला भी धर्म पर श्रपना तन-मन-धन सर्वस्व न्योळांवर कर सैकडों-हज़ारों के लिये धर्म की दृष्टि से भी मार्गदर्शक बन सकता है और यत्किचित् प्रलोभन में फंस कर युवावस्था की एक लहर में बरसों की कमाई को एक घराटे में डुवा देने वाला भी इन्द्र की माया तक को परास्त करने वाला संयमी, तपस्वी और दढ व्रती हो सकता है। यही इस चरित्रनायक के जीवन का सार है। गहरे पतन के बाद इतना महान् उत्कर्ष जिस जीवन में है, वह वस्तुत: आशा का जीवन है श्रीर श्रादर्श जीवन है। ऐसा श्राद्शे जीवन ही राष्ट्र की भावी सन्तान में बलवती आशा का संचार कर उस को कत्तंव्य-पथ की श्रोर अप्रसर कर सकता है। सार्वजनिक जीवन की कौन सी ऐसी दिशा है जिस में यह जीवन प्रकाश-स्तम्भ का काम नहीं दे सकता ? एक देशभक्त के लिये देहली के घगटाघर के नीचे गुरखों की किरचों के सामने छाती ताने हुए स्वामी श्रद्धानन्द से बढ़ कर श्रीर कौन सा चित्र स्फूर्तिदायक होगा ? देहली की शाही मसजिद के मिम्बर से भाषण देने वाले स्वामी श्रद्धानन्द से बढ़ कर श्रीर किसने हिन्दू मुसलमान दोनों

से एक सां सम्मान प्राप्त किया है ? सर्वत निराशा तथ धातङ्क छा जाने के बाद भी श्रमृतसर में कां प्रेस के श्रिधिवेशन को सम्भव बना देने वाले स्वामी श्रद्धानन्द किस निराश हुत्। में श्रात्मविश्वास की स्फूर्ति पैदा नहीं कर सकते ? जहां भी गये वहां ही सदा श्रागे रहने वाले श्रीर जिस काम को भी हाथ में लिया उस को ही पार लगाने वाले स्वामी श्रद्धानन का जीवन तो क्या, उन के जीवन की कहानी भी, नवजीवन का जीवित सन्देश है । समाजों श्रौर राष्ट्रों का इतिहास ऐसी जीवन-कहानियों के संप्रह से ही बनता है। देश के हजारों युवक अपने श्रात्मत्याग तथा सर्वस्व बलिदान द्वारा भारतक्षी के जिस नवीन इतिहास का निर्मागा कर रहे हैं, यह जीवनी उस के कुछ प्रष्ठ हैं। यह जीवनी ऐसे ही आत्मोत्सर्ग किंवा सर्वमेधयज्ञ के अनुष्ठान की गौरवपूर्ण आख्यायिका है।

ं उस अनुष्ठान द्वारा अमृत-पद को प्राप्त करने वाले मृत्युंजयी स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज का जन्म फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी सं० १९१३ विठ को जिला जालन्धर के प्राम तलवन में एक ऐसे कुल में हुआ था जो अपने ही उद्योग से साधारण से श्रसाधारण श्रवस्था को प्राप्त हुन्ना था।

सतलुज श्रौर व्यासा की गोद् में खेलने के कार्या पंजाब-प्रान्त के दुआबा-प्रदेश को प्रकृति की कुछ विशेष कृपा प्राप्त है।

तथा

शन

द्य

भी

भी

7

का

नी

q

अन की पैदावार इस प्रदेश में इसीलिये कुछ अधिक होती है। इस प्रदेश के सर्वसाधारण भी अन्य प्रदेशवासियों की अपेता कुळ अधिक सम्पन्न, सुखी और स्वस्थ हैं। इस दुआबा प्रदेश का मुख्य जिला जालन्थर है, जिसके मुख्य शहर का नाम भी जालन्धर ही है। यदि पौराणिक जनश्रुति को ठीक माना जाय तो यह शहर बहुत प्राचीन है। पुरागों में प्रसिद्ध "दैत्य-जलन्यर" की यही राजधानी थी, जहां कि वह मुरारि के हाथों मारा गया था। ज़िला जालन्धर की पूर्वी हद पर सतलुज के किनारे 'तलवन' एक कस्वा है। कभी यह बड़ा शहर था ऋौर जिले के प्रमुख शहरों में इस की गिनती होती थी। इसी उपनगर में वह कुल पिछली तीन चार पीढ़ी से आकर बसा था जिस में कि हमारे चरित्र-नायक का जन्म हुआ । पूर्व-जन्म के संस्कारों के साथ साथ वंश-परम्परागत-संस्कारों का सन्तान के सुधारने या विगाडने में वडा स्थान है। इसलिये उस कुल की कुछ विशेषताओं का थोड़े में उल्लेख करना आवश्यक है।

भगवद्-भक्ति उस कुल की परम्परागत विभृति थी। उस विभृति से पैदा होने वाले सद्गुणों से भी यह कुल खाली नहीं था।
वीरता, सज्जनता, निर्भयता और स्पष्टवादिता आदि सब गुण
स्वामी जी को विरासत में मिले थे। उनके परदादा श्री सुखानन्द जी आनन्द की मृर्ति थे। उनके मुख पर सदा ही शान्ति
बनी रहती थी और चित्त हर समय प्रसन्न रहता था। कोध

करना और गाली देना वे जानते ही नहीं थे। "सयाना" उनके मुंह से निकलने वाली सब से बड़ी गाली थी। उनके पाँच पुत्र थे, जिनके नाम थे: -- कन्हैयालाल, हीरानन्द, मािराकचन्द्र, गुलाबराय और महताबराय। श्री कन्हैयालालजी महाराजा र्गा-जीतसिंह के दरबार में कपूर्थला राज के प्रतिनिधि थे। दरबार में उनकी बात बहुत चलती थी। अपने ग्राम तलवन में उन्होंने एक शिवालय बनवा दिया था। उसमें श्री सुखानन्द जी दोनों समय बराबर पूजा किया करते थे। चरित्र-नायक के दादा श्री गुलाब-राय जी को भी हरि-भक्ति की बड़ी लगन थी। बड़े सवेरे, ब्राह्म मुहूर्त्त में, उठ कर स्तान करके गीता आदि का पाठ करते श्रीर कवीर आदि भक्तों के शब्द गाया करते थे। कपूर्थला में वे रानी हीरादेवी के मुखतार थे। महाराज नौनिहाल के गदी पर बैठने पर रानी हीरादेवी अपने पुनों, सरदार विक्रमसिंह श्रौर कुंवर सुचेतिसिंह, के साथ जालन्धर श्राकर बस गईं। जालन्धर शहर में 'हीरामाई का बुआ।' उनके ही नाम पर प्रसिद्ध

है। श्री गुलावराय जी महाराज के द्वाव श्रौर प्रलोभन में नहीं

फँसे । वे भी रानी हीरादेवी के साथ जालन्धर चले आये । सवेरे

की प्रार्थना के बाद वह जब ऊँचे स्वर में भजन गाते तब महल

में प्रायः सभी की नींद खुल जाती। एक दिन सरदार विक्रम-

सिंह ने कहा, "लाला जी! आप क्या परमेश्वर का नाम दिल

में नहीं ले सकते ?" लाला जी ने निर्भीक और स्पष्ट शब्दों में

उत्तर दिया, "मेरे मन में तो सदा ही परमात्मा बसते हैं, परन्तु जो मूर्व भजन के अमृतवेला में भी बेहोश हुए सोये रहते हैं, उनको सचेत करने के लिये उच्च स्वर में भजन बोलता हूं।"

के

7

1

श्री गुलाबराय जी के छ: सन्तान थीं। चरित्र-नायक के पिता का नाम नानकचन्द् था। श्री नानकचन्द् जी श्रपने पिता के सब से बड़े पुत्र थे। छुटपन से ही श्रपने पिता जी से शिव-पूजा की विधिवत् शिचा प्राप्त करके उसको १४ वर्ष की आयु में जो शुरू किया तो मृत्युपर्यन्त ५६ वर्ष की आयु तक वरावर निभाया। स्पष्टवादिता ( गुंहफट ) का गुगा आप में अपने पिता जी की अपेचा भी कुछ अधिक ही था। इसी से आपको नौकरी के लिये बड़ी ठोकरें खानी पड़ीं। कपूर्धका में थानेदारी की, पर वजीर दानिश्मन्द से कुछ कड़ी बातचीत होने पर त्यागपत्र दे दिया। सियालकोट में फीजदारी में खजांची का काम किया। वहां भी श्रंग्रेज हाकिम से नहीं बनी। उसके बाद श्रमृतसर की तहसील में मुहाफ़िज़-दफ़तर हुए। तहसीलंदारी के पद पर शोभाराम लंगड़ा काम करता था। उस पर घूस का मामला चला। तहसील के सब आद्मी नौकरी से हटा दिये गये। पर आपके विरुद्ध कोई भी शिकायत सुनने में नहीं आई। फिर भी आप खिन्न हो नौकरी छोड कर घर चले आये और पृजा-पाठ में ही अपना सव समय विताने लगे। घर श्राकर श्रापने श्रलग रहना पसन्द किया | घर से नकद् कुछ न लेकर केवज एक दालान श्रीर एक

कोठरी ले ली। उसी में सपरिवार रहने लगे। कुछ दिन वाह लाहौर जाकर चौकीदारों के बख़शी नियत हो कर फिर नौकी शुरू की । पर, वहां वेतन बहुत कम था और इधर बड़ी लड़की प्रेमदेवी के विवाह का श्रवसर भी सिर पर श्रा गया। परिवार का गुज़ारा चलाते हुए अपनी आजदनी से विवाह का भारी लर्भ सम्हालना कठिन था। घटनाचक का कुछ ऐसा परिगाम हुआ कि श्री नानकचन्द जी को भी सम्बत् १६१४ (सन १८५७) के विप्लव में अन्य अनेक देशवासियों की तरह देश को पराधीन करने वाले अंग्रेजों की सेवा या सहायता का ऐसा अवसर हाथ लग गया कि उनकी सोयी हुई किस्मत जाग उठी। घर-गृहस्थी के भंभट से तंग आकर आपने देहली जाने का निश्चय किया श्रोर एक काने टट्डू पर सवार हो लिये। हिसार में ठीक उस दिन पहुंचे, जिस दिन विष्लवियों ने शहर पर चढ़ाई करने की ठानी हुई थी। एक सिख-सरदार की बहादुरी से हिसार की सुठमेड़ में गोरों की जीत हुई। श्री नानकचन्द जी ने एक चौधरी के घर में ब्रह्मभोज के लिये बना-बनाया सामान गोरी फौज के लिये लेकर उसके भोजन का आशातीत प्रवन्ध अनायास ही कर दिया। इसी शुभ कार्य के पुरस्कार-स्वरूप आपको हिसार का कोतवाल नियुक्त किया गया और विद्रोहियों को फांसी पर लटकाने का काम भी आपको ही सौंपा गया। यहां आपने 'ऊपर की कमाई' से बहुत-सा धन जमा किया। पुत्नी के विवाह के लिये

ि

मी

ही

र भी

पर्याप्त धन जोड़ने के श्रकावा एक छोटी-सी घुड़सवार फौज भी खडी कर ली। श्रपने परिवार के २५ व्यक्तियों को श्रफसर नियत कर जाटों को फौज में भरती किया। इस फौज के साथ मेरठ आकर रिसालदार नियत हो गये। रिसालदार हो कर श्रापने पहला 'शुभ काम' यह किया कि तीन महीने लगा कर सहारनपुर जिले को हथियारों से खाली कर दिया। उसके बाद ही नैपाल की तराई में मेलाघाट की लड़ाई हुई। वहाँ आप रिसाले के साथ गये और विजयी हो कर बांस-बरेली लौटे। सम्बत् १६१४ के विप्लव में ऋंगरेजों की पूरी जीत हो चुकी थी। विजय के बाद शासन को सुव्यिश्वित रूप में चलाने का काम शुरू हुआ। इस लिये फौज को तोड़ कर पुलिस की भरती होने लगी। श्री नानकचन्द जी की सेवा अथवा सहायता को असा-धार्या समभा गया, जिसके पुरस्कार में आपको १२०० बीघा जमीन, नहीं तो पुलिस इन्स्पेक्टर की नौकरी, लेने के लिये कहा गया। हिसार की कोतवाली की आमदनी आपके सामने थी। इस लिये खेती के उत्तम श्रीर चाकरी के निकृष्ट होते हुए भी श्रापने चाकरी को ही पसन्द किया। इन्स्पेक्टर होकर बरेली की पुलिस-लाइन्स का चार्ज सँभाल लिया। फौज के साथी श्रीर दूसरे सम्बन्धी भी पुलिस की ही नौकरी में लग गये।

च नैपाल की तराई में मेलाघाट की लड़ाई के पड़ाव पर ही छठी सन्तान होने का समाचार आपको मिला। यही छठी सन्तान पहिले तो स्वनामधन्य महात्मा मुंशीराम और बाद में अमर-शहीद स्वामी अद्धानन्द के नाम से प्रसिद्ध हुई। आपके तीन भाई और दो बहिनें और थीं। आयु के क्रम से सब भाई बहिनों के नाम ये थे—(१) सीताराम, (२) प्रेमदेवी, (३) मूलराज, (४) द्रौपदी, (५) आत्माराम और (६) मुंशीराम। मुंशीराम का जन्म का नाम पाधे का रखा हुआ 'बृहस्पित' था। पर, यह नाम व्यवहार में कभी नहीं आया।

#### २. बाल्यावस्था

वालक मुन्शीराम की वाल्यावस्था का ऋधिक हिस्सा पिता जी की नौकरी के कारण खेल-कूद में ही बीता। नौकरी में पिता जी का तबादला भी वराबर एक जगह से दूसरी जगह होता रहा। इस लिये आवारागर्दी भी बचपन से ही साथ लग गई। फिर नौकरी भी ऐसी थी कि शहर में सर्वसाधारण पर पिता जी की राजा की-सी धाक जमी रहती थी। ऐसी नौकरी में सब से छोटी सन्तान होने से घर वालों के अलावा शहर भर का लाड़ मिलना भी सहज ही था। इसी से वालक मुन्शीराम की बाल्यावस्था का अधिक हिस्सा लाड़ लड़वाने और आवारागर्दी में बीता। इस लाड़ और आवारागर्दी के दुष्परिणाम भी थोड़ी या अधिक मावा में उसको भोगने ही पड़े।

H

वे

13

लडाइयों की मुठमेड से छुट्टी पाकर श्री नानकचन्द जी बरेली में पुलिस-लाइन्स की इन्स्पेक्टरी का निर्द्वन्द्र अथवा स्वच्छन्द जीवन बिताने लगे । अब आपने अपने परिवार को भी तलवन से बरेली बुला लिया। माता जी तीनों लडकों को साथ लेकर जब बरेली आई, तब बालक मुन्शीराम की आयु के तीन वर्ष पूरे हो चुके थे। बरेली आने के बाद बालक के अगले तीन वर्ष भी खेल कुद् में ही व्यतीत हुए। सीताराम और आत्माराम की पढ़ाई के लिये मौलवी साहब नियत किये गये। उन दोनों की पढाई नियमपूर्वक होने लगी और बालक मुन्शीराम पुलिस-लाइन्स में इधर से उधर लाड़ प्राप्त करते फिरने लगा। पर, फिर भी श्रपने भाइयों की श्रपेना बालक मुनशीराम प्रतिभा-सम्पन्न था। खेल-कूद में लगे हुए ही मौलवी के पढ़ाते समय बालक जो सुन लेता, उसको तुरन्त याद कर लेता। दूसरे दिन जब दूसरे भाई मौलवी को पाठ न सुना सकते, बालक मुनशीगाम त्रन्त सब सुना देता।

बरेली से कोर्ट इन्स्पेक्टर नियुक्त होकर श्री नानकचन्द जी की बदली बदायूं होगई। यहां भी तीन वर्ष और लाड़-प्यार तथा स्वच्छन्द्ता में ही बीते। बरेली की पुलिस-लाइन्स में खेलते-कूदते बालक ने फौजी सलाम करना सीख लिया था। बदायूं में फौजी सलाम की यह किया काम आई। कचहरी के मुहरिंर और दूसरे सब लोग भी बालक से फौजी-सलाम कराते और वेज

उसको इनाम में काग्रज़-क़लम देते । बालक घर में आकर दावात लेकर उन क़लमों और काग्रज़ों का सदुपयोग यह करता कि फ़ारसी की किताबें लेकर मक्खी पर मक्खी मारता हुआ लिखने का श्रभ्यास करता। बरेली में सौलवी के सुने सुनाए पाठ को याद करने और बदायूं में इस प्रकार काग्रज़ों को काला करने से ही मुंशीराम की शिला का श्रीगगोश हुआ सममना चाहिये।

बदायूं से श्री नानकचन्द जी का तबादला एक दर्जा और जन्नति पाकर बनारस को हुआ। यहां आप विजिटिंग कोर्ट-इन्स्पैक्टर नियुक्त किये गये। यह समय सम्भवतः सम्वत् १६२२ के अन्तिम मास का था। विजिटिंग केर्टिइन्स्पैक्टर होने से प्रायः आपको जिले के थानों का निरीच्रण करने के लिये दौरे पर रहना पड़ता था। घर पर आप बहुत कम रहते थे। मकान बहुत बड़ा था और शहर से बाहर एकान्त में था। कोई पास-पड़ोस न होने से माता जी ने एक और पंजाबी परिवार को बिना किराया लिये ही उस घर में बसा लिया था। उस परिवार की गृहदेवी श्रीमती निहालदेवी पंजाबिन होने पर भी छूत छात में बनारस वालों के भी नाक-कान काटती थीं और घर में सब का नाकों दम कर रखती थीं। ठिछुरते जाड़ों में भी वालकों को सब कपड़े उतार कर टहीं जाने श्रीर स्नान करके कपड़े पहिरने का हुक्म था। कहीं किसी ऐसी-वैसी चीज़ को पैर तक छू गया

आ

D

ना

T

Ţ

कर या मोरी में ही कहीं पैर पड़ गया तो कपड़े धोये और स्नान ला किये बिना छुट्टी नहीं मिलती थी। माता जी इससे तंग आगई। निहालदेवी जी से अपना घर खाली करवा लिया और बाद में स्वयं भी उस मकान को छोडकर लाहौरी टोले में चारों ऋोर से खुला एक हवादार मकान ले लिया। बरेली और बदायूं के लाडले जीवन का सिलसिला बनारस में भी जारी रहा। एक दिन पिता जी किसी सामले की रिपोर्ट लिखने में तहीन थे। लाड़ले बेटे ने शोर मचाया। पिता जी ने मित्रक दिया | जिस बेटे की स्वच्छन्ता पर किसी ने श्रंगुली तक नहीं उठाई थी, वह इस भिड़की को कैसे सहन करता ? लाड़ले बेटे ने सीढ़ी में जाकर त्रहां लगी हुई रस्सी में लटक कर फांसी लगाने की धमकी दी। पिता जी आये और बालक को एक चपत लगाकर रस्सी से छुड़ा लाये । आठ-नौ वर्ष के लाड़ले जीवन की स्वच्छन्द्ता में यह पहला ही आघात था। बालक ने रो-रो कर घर सिर पर उठा लिया। पिता की ताडना से क्ठे हुए या रोते हुए वेटे को चुप कराने का काम माता का ही है। माता जी ने बालक को गोद में लिया और किसी तरह चुप कराया। 🗸

## ३. शिचा का प्रारम्भ

काशी आने के बाद भी बालक की नियमपूर्वक पढाई शुरू नहीं हुई, पर प्रतिभा-सम्पन्न कुशामबुद्धि होने से वह सुना-सुनाया į į

वेज

बहुत-सा याद कर लिया करता था। पिता जी की पूजा के सम पाठ करते हुए सुने हुए बहुत से स्तोत्र और काशी-माहात्म्य आह इसी प्रकार याद किये थे। सम्वत् १६२३ के आरम्भ में बालक को यज्ञोपवीत पहिनाने का विचार किया जाने लगा। यज्ञोप वीत-संस्कार का सम्बन्ध शिक्ता से है श्रीर शिक्ता का सम्बन्ध है गुरु से । इसलिये प्राचीन काल में गुरुकुल में प्रवेश करने है समय ही बालक को यज्ञोपवीत पहिनाया जाता था। आजकत ये सब संस्कार नाम-मात्र के रह गये हैं। यज्ञोपवीत-संस्कार की विधि तो इतनी ही रह गई है कि यज्ञोपवीत धार्या करने के वार वेदारम्भ हो चुकने पर जब बालक काशी पड़ने के लिये जाते को घर से बाहिर निकलता है, तब बहिन आकर रास्ता रोक कर खड़ी हो जाती श्रीर भाई को घर में ही पढ़ाने का प्रवन्ध करने का वायदा करके लौटा लाती है। उसी दिन उसका समावर्तन संस्कार भी हो जाता है। बालक मुंशीराम के इस संस्कार में दो दिकतें पेश हुई। एक तो यह कि उसकी अपनी कोई बहिन वहाँ थी नहीं, जो उससे घर में पढ़ने का वायदा करती और दूसरी यह कि काशी में ही होने से कहां पढ़ने जाने का नाटक रचा जाता ? दोनों को सहज में हल कर लिया गया। एक धर्म की वहिन वनाई गई और काशी की जगह काश्मीर का नाम रख जिया गया। काश्मीर भी काशी के समान कभी तो विद्या का केन्द्र था ही । संस्कार का नाटक पूरा होगया और

3

3

Ç

3

ą

0

ब

न

प्र

हु

स

स

स

q.

B

115

H. वालक की पढ़ाई का भी कुछ सिलसिला शुरू हुआ। पढ़ाई की समाप्ति का (समावर्तन ) संस्कार साथ ही में न करके वि पिता जी ने एक परिखत रखकर हिंदी की पढ़ाई शुरू करा दी। 13 पिंडत की पढ़ाई को सन्तोषजनक न देखकर मुंशीराम को श्चपने बड़े भाई के साथ पिता जी ने एक हिंदी-पाठशाला में भरती करा दिया । मुंशीराम पाठशाला का काम पाठशाला में ही समाप्त कैर लेता श्रोर घर में श्राकर पिता जी की तुलसी-कृत रामायण लेकर नित्य प्रति पढ़ने लगता। पिताजी के दैनिक पूजा-पाठ का भी बालक-हृद्य पर इतना प्रभाव पड़ा कि भाई के साथ मिलकर एक मंदिर से शिवलिंग उठा लाया और पिता जी के समान ही उसकी धूप, दीप, नैवेदा और फल-फूल आदि से विधिवत् पूजा करने लगा। सवा डेढ़ वर्ष से अधिक पढ़ाई का यह क्रम जारी नहीं रह सका, क्योंकि श्री नानकचन्द जी की बद्ली काशी से बांदा होगई। बांदा आकर पढ़ाई का क्रम कुछ वदला। वहां के स्कूलों में हिंदी की शिला का प्रवन्ध विलकुल नहीं था। उर्दू का कुछ भी ज्ञान न होने से पढ़ाई का क्रम फिर प्रारम्भ से शुरू हुआ। पर, बनारस में रामायण से जो अनुराग हुआ था, वह बांदा में आकर बहुत अधिक बढ़ गया। यहां महाभारत का हिन्दी ऋनुवाद भी पढ़ना शुरू किया। 'रामचरित-मानस' से प्रेम पैदा होने की घटना का संयोग कुछ अनहोना सा है। मुन्शीराम को विषम ज्वर ने आ द्वाया। डाक्टरों

श्रीर हकीमों की दवा से कुछ लाभ न हुआ। लोगों के कहा पर बुद्धू भगत को बुलाया गया। उसकी द्वा असर कर में भ्रोर भगत जी परिवार के डाक्टर बन गरे। वल्मीक की तर उनके जीवन में भी एकाएक ही परिवर्तन हुआ था और अ परिवर्तन का कारण था रामायण का उत्तरकांड । परिवर्तन व पहिले बुद्धू हर एक छल-फरेब और चालवाजी में प्रवीग थे मुकद्दमे लड़ाना श्रौर भूठे गवाह खड़ा करना उनका पेशा था पर, रामायगा से ऐसी काया पलट हुई कि सब छोड़ छाड़ क कौड़ियों की दुकान कर ली, बीमारों का मुफ्त श्रीषधोपचार कर लगे और रात को नित्य प्रति जनता को रामभक्ति का मधुर-स पुः पान कराने लगे। श्री नानकचन्द् जी पर भी इस रामभक्ति क ऐसा श्रसर हुआ कि रात को थाने के सब लोगों के साथ अ कथा में शामिल होने लगे। न केवल सिपाही ऋौर श्रफसर ही ज किन्तु गिरफ़्तार किये हुये अपराधियों को भी उस कथा में लाग पूर जाता। वालक मुन्शीराम पर उस कथा का श्रद्भुत प्रभाषपत पड़ा । वंशपरम्परागत भक्ति-भाव-पूर्या संस्कारों पर उस सत्सं भी ने श्रपना पूरा रंग जमाया। शनिवार को स्कूल से लौटने कि बाद रामायण का पाठ शुरू करके रिववार की रात तक उसके जा पूरा कर देते और रिववार के सवेरे एक टांग खड़े होका का 'हनुमान चालीसा' का सौ बार पाठ करने के बाद बिना नमा का का भोजन करते। बांदा में श्री नानकचन्द जी लगभग तीन विशव

रहे और बालक के अभ्यास का यह कम भी प्रायः तीन वर्ष रहे और बालक के अभ्यास का यह कम भी प्रायः तीन वर्ष जारी रहा। पर, उसमें विघ्न भी कुछ कम नहीं पड़ा। बांदा का तर एक "सब-डिवीज़न" करवी है। श्री नानकचन्द जी को दो बार वहां का चार्ज लेकर जाना पड़ा। उससे बालक की पढ़ाई का कम तो दो बार दूटा, पर उसको चित्रकृट के प्राकृतिक और ऐतिहासिक सब दृश्य देखने का अवसर सहज में मिल गया। बालक के साधारण ज्ञान में जो उन्नति हुई, उसकी तुलना में पढ़ाई की हानि कुछ अधिक नहीं थी।

फाल्गुन सं० १६२८ वि० में श्री नानकचन्द जी की मिर्जा
पुर को बदली होगई। सिर्जापुर में चेल के नवरात्र में विन्ध्याचल

पर विध्यवासिनी देवी का सुप्रसिद्ध मेला लगता है। वहां पहुँचने

के कुछ ही दिन बाद मेले का वह अवसर आगया। श्री नानकचन्द्

की मेले के प्रवन्ध के लिये वहां गये। मुन्शीराम भी साथ में था।

पूरा एक महीना इस मेले का आनन्द लूटने में निकल गया।

पढ़ाई में उससे भी बहुत बाधा पहुँची, पर अनुभव का ज्ञान यहां

भी कुछ कम नहीं प्राप्त हुआ। जो घटनाएं सर्व साधारण के

लिये विलकुल साधारण होती हैं, वे ही किसी विशेष हृदय पर

की जादू का-सा असर कर जाती हैं। महापुरुषों के जीवन-निर्माण

का काम करने वाली घटनाओं का पता लगाना बहुत कठिन

काम है। यहां की ऐसी दो घटनाओं का वर्णन चरित्ननायक के

स्थान में पिता जी के अर्दली सार्जेगट जोख़ मिसर की ली

देखी। देवी पर जो वकरे चढ़ते, उन में से सात की सिह

मिसिर जी की पेट पूजा के लिये भेट आतीं। सात बकरों सिर मुफ़्त, कगड़ों ( उपलों ) की आग मुफ़्त, मिट्टी की हैं कि मुफ़्त, नमक व हल्दी भी मुफ़्त—हां, पान भर चून ( आता मोल लेना पड़ता। जोख़ मिसिर जितने लम्बे उतने ही चौड़े सातों सिरियों का सफ़ाया करके रोष थाली पाव भर चुनह लिट्टी (बाटी) से पोंछ श्रीर कुछा करके पेट की तुंबड़ी पर हा फेर दिया करते थे। एक दिन हंडिया पकते पकते पिता जी ह नौकर चिमटे से चिलम में श्राग धर लाया। मिसिर जी श्रा बबुले हो गये, और जब कारण पूछा गया तो बोले-प्र सरकार ! इम आपन धर्म कबहूं नाहीं छोड़ा । अरे ! मृ बुश्राला, जुश्रा खेला, गांजा का दम लगावा, दारू चढ़ाव रिसवत लिहा, चोरी दगावाज़ी किहा-कौन फन फरेव बं जोन हम नाहीं किहा। मुल सरकार ! आपन धरम वं छोड़ा।' सरकार तो मुस्करा कर चल दिये श्रीर मेरे पेट हँसते-हँसते बल पड़ गये। जोख़ मिसर का मामला तो मनोंख था, परन्तु थाने की छत से जो एक राजा को स्त्री नग्न करं देवी की पूजा करते देखा उस दृश्य ने मुभे ऐसे धनाह

पुरुषों से बड़ी घृगा दिलाई।" जब कि मनुष्य स्वयं ही ग्रा

जीवन के चढ़ाव उतराव की कारण-भूत घटनाश्रों का ठीक ठी



विश्लेषण नहीं कर सकता, तब दूसरे इस सम्बन्ध में क्या कर सकते हैं ? फिर भी यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि बालक मुन्शीराम का गहरे अन्धकार में पतन होने के बाद जो चमत्कारपूर्ण उत्थान हुआ है, उसमें ऐसी सब घटनायें अपना पूरा स्थान रखती हैं और पिता जी द्वारा किये गये इस अमण में प्राप्त अनुभव अगले जीवन में बहुत काम आते हैं। इसिलिये इस समय में नियमित पढ़ाई न होने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि यह समय बिलकुल निर्थक गया।

लीव

सिरि

रोंद

डिव

टा

10

1

ह

M

3

T.

đ

1

नह

J

Ţ

E

V

मिर्ज़ापुर में देवी के मेले से लौट कर सरकारी स्कूल के तीसरे दर्ज में प्रवेश पाकर उर्दू फ़ारसी के अलावा अरवी का अभी अभ्यास ही शुरू किया था कि सं० १६२८ के श्रावण मास के आरम्भ में पिता जी की फिर काशी वदली हो गई। अब आप अव्वल दर्जे के इन्स्पेक्टर नियुक्त किये गये और निश्चित वेतन के अतिरिक्त सौ रुपया मासिक म्युनिसिंपेलिटी से मिलना तय हुआ। काशी में दूसरी वार आकर पहले तो ब्रह्मनाल मुहल्ले के पास कपूर्थला की धर्मशाला में डेरा डाला गया। कुछ समय बाद उसी मुहल्ले में एक खुला चार-मंज़िला मकान किराये पर ले लिया गया। काशी की कोतवाली नवाबी के ही समान समभी जाती थी। इस लिये लाड-प्यार में पले हुए मुनशीराम के लिये काशी का इस बार का जीवन युवराज के जीवन से कुछ कम नथा। यहां पढ़ाई एक बार के लिये फिर रुक-सी गई।

विज

वर्षा ऋतु का सुहावना मौसम था। गाने-बजाने और नाकर का चारों ओर दौरदौरा था। कोतवाल के दरवाजे पर सदा रईसों की गाड़ियां खड़ी रहती थीं और जहाँ-तहाँ के नाकर में शामिल होने के सिवा बालक को दूसरा कुछ काम नहीं था बरसात के मौसम से ही काशी। में मेलों की धूम मची रहती है पितरपन्न के श्राद्ध पूरे होते न होते रामलीला की तैयारियों दिन आ जाते हैं। गंगा-पार में महाराज रामनगर और असी घाट में महाराज विजयानगरम की ओर से होने वाली रामलीलाओं की बहार का कहना ही क्या था? राजकुमारों हिलये सोने-चांदी के होंदे वाले हाथी आने लगे और आवार गदीं भी सीमा पार करने लगी।

रामलीला के बाद श्री नानकचन्द जी ने बालकों की पढ़ां के लिये 'लाला भइया' नाम के मुन्शी को नियत किया। मुन्तं जी पढ़ाई की श्रपेत्ता राजकुमारों की प्रसन्नता का ही श्रिष्ठ ध्यान रखते थे। पुस्तकों की पढ़ाई कुछ हो या न हो, प एक-दो कहानियां नित्य प्रति जरूर सुनाते थे। पढ़ाया हुश्र सबक भी इसी लिये नहीं सुनते थे कि कहीं शिष्य नाराज़ हो जायँ। ऐसी लापरवाही श्रिष्ठक दिन तक नहीं चल सकी पिताजी ने मुन्शीजी को विदा दी श्रीर बालकों को करण घरटा स्कूल के मुख्याध्यापक श्री देवकीनन्दन के सिपुर्द किया। कुछ दिन घर पर पढ़ाने के बाद मास्टर साहब ने बालकों को

Total Ko

1-1

11

1-1

था

सी

P

अपने स्कूल में भरती कर लिया। बालक मुन्शीराम का नाम चौथी श्रेगी में लिखा गया। काशी आने के पांच-छः मास बाद सम्बत् १६२१ के शुरू में विद्यालय में नाम लिखा गया ऋौर भाद्रपद् के अन्त में पिता जी की विलया की वद्रली हो गई। स्कूल में भरती होने के बाद भी होली ऋौर बुढ़वामंगल के मेलों पर फिर आवारागर्दी जारी हो गई। इस आवारागर्दी की कल्पना इसी से की जा सकती है कि स्कूल के नौ मास में मुश्किल से १२५ दिन की हाज़री लगी होगी। सम्वत १६३० के दशहरे पर भी इसी प्रकार मौजें लूटीं और हाथियों की सवारी की। सारांश यह है कि काशी का इस बार का जीवन हकूमत का मज़ा चखने और रंगरेलियों के मनाने में ही गया। इसके अलावा सवेरे गंगास्नान और विश्वनाथ आदि मन्दिरों के दर्शनों के साथ-साथ व्यायाम का भी मुन्शीराम को एक व्यसन-सा हो गया। प्रति दिन सवेरे बायें हाथ में डिलया, दायें में मारी श्रीर बग्रल में धोती-श्रॅगोछा द्वा कर वह घर से निकल पड़ता। श्राखांड़ में जाकर लँगोट कस लेता। कुछ डंड-बैठक कर के कुश्ती लड़ता और उसके वाद पसीना सुखा कर गंगा में स्नान करता। लौटते हुए रास्ते के सब शिवालयों पर आरी से पानी चढ़ाता आता और विश्वनाथ, सनीचर, महावीर, अन्नपूर्णी और गगोश श्रादि की विधिपूर्वक बड़ी श्रद्धा से चन्दन, श्रक्तत, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करता। यह नियम विना किसी विशेष बाधा के इस काशी-वास में प्रायः बराबर ही निबाह

बिलया के लिये बदली होने का समाचार पाकर माताल बड़े आई सीताराम को साथ लेकर घर तलवन चली गई। पिताबी मंशीराम श्रौर श्रात्माराम के साथ जल-मार्ग से विलया को खान हुए। बिलया इस समय तो स्वतन्त्र ज़िला है, पर उस सम्ब ज़िला गाज़ीपुर का एक हिस्सा था। इस लिये वहाँ के स्कूल है केवल चार दर्जे तक की पढ़ाई होती थी। पर रकूल के मुख्या ध्यापक श्री मुखर्जी-बावू बड़े विद्या-व्यसनी थे । वे स्वयं ही श्री नानकचन्द जी के पास आये और मुन्शीराम की परीचा लेकर उसको अपने स्कूल ले गये। बालक के अंग्रेज़ी के अभ्यास से सन्तुष्ट हो कर एक बार एक श्रंप्रेज-कमिश्रर ने उसको पारितो-षिक दिया, दूसरी बार राजा शिवप्रसाद सी० एस० श्राई॰ इन्स्पेक्टर आफ़ स्कूल्स ने उसको एक दुने की विशेष तरक्क़ी दी। बिलया में पढ़ाई के श्रकावा कुरती लड़ने, गतका खेलने श्रीर लाठी चलाने की भी शिचा प्राप्त की। सैर का भी विशेष शौक़ पैदा हो गया।

रामायगा पर श्रद्धा बढ़ाने वाली वहाँ की एक घटना का यहां उद्घेख करना श्रावश्यक है। नानकचन्द जी नित्य नियमानु-सार बिलया में भी रात को रामायगा की कथा किया करते थे। कथा में पुलिस वालों तथा मुहद्दे वालों के श्रालावा मुकदमों के सब आसामी भी उपस्थित हुआ करते थे। एक दिन बह प्रायश्चित्त की महिमा बखान रहे थे और कह रहे थे कि अपने दोष को स्वीकार करना ही सब से बड़ा प्रायश्चित्त है। आसामियों में से अकस्मात् एक विशाल-काय हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति खड़ा हुआ और यह कहता हुआ उनके चरगों में लेट गया कि—

गहा

नि

नि

A

निय

1

A

1

"स्रवन सुजस सुन श्रायो, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि श्रारत हरन, सरन सुखद रघुवीर॥"

श्री नानकचन्द् जी के श्राश्चर्य का पारावार न रहा। उन्होंने उसको उठा कर श्रपनी श्रममर्थता प्रकट की, तो उत्तर मिला कि "राम ते श्रिधिक राम कर दासा।" नानकचन्द् जी को हार मान कर सब कहानी सुननी पड़ी। श्रासामी ने चोरी तथा ख़न का सब दोष यहां तक स्वीकार किया कि "इक़बाल" पर श्रपने हस्ताचार भी कर दिये। चरित्रनायक ने स्वयं लिखा है कि "सुम पर उस दृश्य का बड़ा प्रभाव पड़ा श्रीर श्रपने जीवन में कई बार उसका स्मर्गा श्राया।"

बिलया में मुन्शीराम के चारों श्रीर का वातावरण कुछ श्रच्छा नहीं था । तहसीलदार, नायब-तहसीलदार, मुनिसफ, सिरिश्तेदार, दारोगा श्रीर हेड मुहरिंर वग्नेरह प्रायः सभी वेश्या-गामी तथा पतित चरित्र के थे। पर, पिता जी सब विषय-बास-नाश्रों से मुक्त थे। इस लिये मुन्शीराम पर उस वातावरण का वि

कुछ असर नहीं हुआ। रामायण पर जो अद्धा थी, उसेने भी इस पतित वातावरण से मुन्शीराम को बचाये रखा।

# ४. नियमित शिचा श्रोर स्वतन्त्र-जीवन का प्रारम्भ

किसी विद्यालय विशेष में निममित शिक्ता न होने पर भी पिताजी के साथ इधर-उधर वूमने में मुन्शीराम ने बहुत कुक सीख लिया था। हिंदी, उर्दू और अंगरेज़ी का भी विशेष अभ्यास कर लिया था। अब श्री नानकचन्द् जी को बच्चों की पढ़ाई की विशेष चिन्ता हुई। अब वे इतने सयाने भी होगये थे कि उनकी विद्याध्ययन के लिये कहीं अकेला छोड़ा जा सकता था। कुछ विचार के बाद बनारस में ही होड़ना तय किया। तीसरी बार बनारस आने पर वास्तविक विद्यार्थी-जीवन का श्रीगगोरा हुआ। अब तक मुन्शीराम का जीवन पिताजी की नौकरी के आधीन रहा था। इस विद्यार्थी-जीवन से स्वतन्त-जीवन का भी श्रीगगोश हुआ। बनारस का कीन्स कालेज उस समय संयुक्त प्रान्त में सर्वश्रेष्ठ विद्यालय समभा जाता था। उसकी श्राधारशिला सम्वत् १९१४ के विप्रव से पहले ही रखी जा चुकी थी । इमारत, श्रव्यापक श्रीर शिज्ञा-पद्धित की दृष्टि से प्रान्त का दूसरा कोई भी विद्यालय उसका मुक़ाबला नहीं कर सकता था। इसीलिये



#### लाला आत्माराम जी ( म॰ मुन्शीराम जी के बड़े भाई )

मुन्शीराम जी की धर्मपत्नी के देहान्त के पश्चात् त्रापने उनके परिवार का बोभ हलका करने में बहुत सहायता की थी



विद्यार्थियों की योग्यता के लिये भी यह विद्यालय प्रान्त में एक ही था। पौष सम्वत् १६३० में कालेज की दूसरी कचा में विद्यार्थी मुन्शीराम को सहज में प्रवेश मिल गया । सम्वत् १६३४ के ज्येष्ठ-मास के अन्त तक कोई ४॥ वर्ष मुन्शीराम ने बनारस में ही विद्यार्थी-श्रवस्था में पूरे किये। बीच में १९३२ में एक वर्ष रेवड़ी तालाव के 'जयनारायण कालेज' में शिला प्राप्त की, बाक़ी विद्यार्थी-जीवन उक्त कालेज में ही विताया। वर्ष के बीच की छुट्टियां बलिया श्राकर पिताजी के पास बिताई। बुट्टियों के बाद काशी श्राकर परीचा की तय्यारी शुरू की। इंट्रेन्स की परीचा थी, जो कि शिचा-विभाग द्वारा ही होती थी। परीचा के लिये पूरी तय्यारी करने के बाद भी एक आकस्मिक घटना के कारण परीचा में सफलता नहीं मिली। पिताजी का पत्र आ चुका था कि परी चा होते ही तलवन माता जी के पास चले जाना, वहां विवाह का शगुन श्रर्थात् सगाई की रसम श्रदा की जायगी। परीचा बृहस्पतिवार को समाप्त होनी थी श्रीर शुक्रवार को ही तलवन के लिये विदा होने का कार्यक्रम बनाया जा चुका था। बृहस्पतिवार की शाम को, जब कि परीचा-भवन में बैठे हुए फ़ारसी का दूसरा पर्चा लिखने की तय्यारी हो रही थी, सुपरिंटेगडेगट ने हुक्म सुनाया कि ऋंगरेज़ी के पर्चे पहले ही निकल चुके थे, इसलिये सोमवार को श्रंगरेज़ी की परीचा फिर से होगी। चाहिये तो यह था कि सोमवार तक के लिये तलवन जाना स्थिगित कर दिया जाता, पर तलवन में तार्ष नहीं था और माता जी के प्रेम के सामने परीक्षा का महत्व । क्या था ? शुक्रवार की शाम को ही काशी से तलवन के लि प्रस्थान कर दिया और रिववार के सवेरे फिल्लौर उत्तर कर दुण्हा को तलवन पहुँच माताजी का प्रेमपूर्ण आशीर्वीद प्राप्त कर अप को कुतार्थ किया।

श्रंगरेज़ी में श्रनुत्तीर्ग होना निश्चित था। घर से लीट क काशी श्राने के बाद कालेज में जाने पर पुराने सब साथियों है ऊंची श्रेग्णी में पढ़ते हुए देखा तो हृद्य बहुत खिन्न होगगा। इएट्रेंस की पढ़ाई की सब पुस्तकें पहिले ही रटी हुई थीं। उनके दोवारा पढ़ने में मन नहीं लगा। नई पुस्तकों की खोज में कवा-ड़ियों की दुकानें टटोलनी शुरू कीं। वहां से अंगरेज़ी के पुराने उपन्यास बटोर कर पढ़ने शुरू किये। खिन्न हृद्य श्लीर उदार मन पर उनका बहुत बुरा श्रसर हुआ। स्कूल जाने में भी ही। होने लगी। अन्त में स्कूल से नाम ही कंट गया। पिताजी को इसका कुछ भी पता नहीं चला ऋौर इधर विद्यार्थी मुन्शीराम वे लगाम ही अवारागर्दी में दिन बिताने लगा। छुट्टी के दिन आरे तो कवाड़ियों के यहां से उपन्यास, नाटक, जीवनी तथा मनोरंज यात्रा की बहुत-सी कितांबें बटोर कर विद्यार्थी मुनशीराम पिताजी के पास फिर बिलया चला आया। अंगरेज़ी उपन्यासों का कुछ ऐसा चस्का लगा कि गरमी ऋौर पतंगों से वचने के लिये

षा

-1800

R

मुन्शीराम ने चन्द्रमा के प्रकाश में ही उनको पढ़ना शुरू किया। पिताजी समसते थे कि बालक पढ़ाई की तय्यारी में लगा रहता है। उनको क्या मालूम था कि बालक नैतिक-पतन की गहरी खाई के किनारे खड़ा हुआ दुर्व्यसनों का शिकार होने जा रहा है ! छुट्टियां समाप्त करके काशी आकर किसी स्कूल में भर्ती होने का विचार किया। पर, स्कूल का निर्ण्य करने में ही अक्तूबर पूरा होगया। इतने ही में दशहरा श्रीर दिवाली के त्यौहार आगये। इन त्यौहारों की मौज लूटने का पुराना चस्का फिर जाग उठा। इसिलिये स्कूल में भर्ती होने का विचार कार्य-रूप में परिगात नहीं हुआ। इन्हीं दिनों में पिताजी किसी सर-कारी काम पर बनारस आये और वह मुन्शीराम के पास ही ठहरे । बेटे से पृद्धा कि स्कूल कब जाओगे ? वालक ने असत्या-चर्गा करते हुए भी पिताजी के प्रति श्रासत्य भाषगा कभी नहीं किया था। स्राज स्रसत्य भाषण का भी पहिला परी जाण सफल होगया। कह दिया कि 'स्कूल में छुट्टी है।' शाम को सरकारी काम से लौटते हुए स्कूल से त्राते हुए लड़कों से मालूम हुन्ना कि मुन्शीराम का नाम स्कूल से कट चुका है। श्री नानकचन्द जी को सबसे अधिक लाड़ले, विश्वासपात्र और होनहार पुत्र के श्रसत्य भाषण पर बहुत दुःख हुआ । उन्होंने इतना ही कहा, "मैं तुम पर इतना विश्वास करूं श्रीर तुम ऐसा श्रविश्वास करो ! यदि दिल नहीं लगता था तो मुम्मको क्यों न लिख दिया ?"

पिता जी इस पर भी दूसरे दिन स्कूल के हेडमास्टर से मिले स श्रीर मुनशीराम का नाम विद्यालय में लिखा दिया। परीक्ता रेप केवल एक महीने का समय था। गिर्णित, इतिहास, भूगोल सव उ सफ़ाचट हो चुके थे। परीचा में बैठकर अनुत्तीर्गा होने की अपेन स्कूल से अलग होना ही अच्छा सममा और स्कूल से पि नाम कटवा लिया। इस प्रकार दूसरा वर्ष भी यों ही बीत गया। सम्वत् १६३३ भें काशी आकर किसी विद्यालय में भरती होने की धुन सवार हुई। कीन्स कालेज में जाते हुए लज्जा प्रतीत होती थी। लगडन मिशन स्कूल भी पसन्द नहीं आया। जय-नारायण कालेज, जो कि समीपस्थ तालाव के कारण रेवही तालाव के स्कूल के नाम से मशहूर था, पसन्द किया गया। पौष मास में इसी विद्यालय में नाम लिखवाया गया। लगभा ३० विद्यार्थी इर्ग्ट्रेंस की श्रेगी में थे। कहना न होगा कि श्रंत्रेज़ी की योग्यता में मुन्शीराम की बराबरी कोई नहीं कर सकता था। इस कत्ता के दो भाग किये गये। 'क' विभाग के लिये मुन्शीराम के श्रलावा श्राठ विद्यार्थी श्रीर योग्य समभे गये। इस विद्यालय में भी अध्यापकों का सत्संग बहुत अच्छा मिला। फ़ारसी की कठिनाई को दूसरी भाषा उर्दू लेकर हल कर लिया गया। अंग्रेज़ी में विशेष मेहनत करने की ज़रूरत ही न थी। बाक़ी पढ़ाई भी प्रायः एक बार तो की ही हुई थी। इस लिये विद्यालय की पढ़ाई का बहुत-सा समय आवारागदीं में बीतने

Ŧ.

8

वे

3

लगा। विद्यालय के साथ ही लगा हुआ जंगल था, उसका पत्ता-पत्ता द्धान मारा था। विद्यालय की इमारत भी अच्छी बड़ी थी, उसकी भी पढ़ाई के समय में एक दो परिक्रमा लग जाया करती थीं। रामायण के स्वाध्याय से किवता की ओर जो अकाव हुआ था, वह अब उर्दू-किवता की ओर भी खींच ले गया। मुशायरों में आना-जाना शुरू हुआ। स्वनामधन्य भारतेन्दु बाब् हिस्थिन्द्र से भी परिचय हो गया। यह नई संगति मुन्शीराम के लिये कुछ लाभप्रद साबित नहीं हुई। नैतिक जीवन की दृष्टि से तो वह हानिकारक ही सिद्ध हुई। यदि इसी बीच माता जी की मृत्यु की दिल हिला देने वाली दुर्घटना न हुई होती, तो यह नई संगित निश्चय ही मुन्शीराम को कहीं का कहीं ले जाती।

श्राश्विन के दूसरे सप्ताह में भाई मुलराज, जो मिर्ज़ापुर में नायब कोतवाल थे, माता जी की बीमारी के समाचार का तार पाकर बिलया जाते हुए बनारस श्राये। उसी दिन शाम को ४ बजे मुन्शीराम के नाम भी माता जी की मृत्यु का तार श्रागया। तार पाते ही मुन्शीराम ज्ञानिवमूढ़ हो गया। माता की स्नेहभरी गोद का विद्योह सब से श्रिधिक मुन्शीराम को ही श्रामुभव हुआ। १५ दिन की छुट्टी का प्रबन्ध कर के मुन्शीराम भाई के साथ पिताजी के पास आया। किया-कर्म श्रीर ब्रह्मभोज श्रादि की रस्में करने-कराने के बाद मुन्शीराम फिर काशी आ गया।

काशी आकर परीचा की सरतोड़ तय्यारी शुरू की। भी गाम यह हुआ कि सेकिगड डिवीज़न में सर्वप्रथम होकर परी में सफलता प्राप्त की । इंट्रेंस के बाद कालेज की पढ़ाई के लि नेत फिर कीन्स कालेज में प्रवेश किया । कालेज में पहिले छ: मा पूरे होने पर दो मास की छुट्टी हुई । ये दो मास पिता जी पास बिलया में बिताये। एफ़० ए० की पहिले वर्ष की परीक बडी सफलता के साथ उत्तीर्ण की। श्रंगरेजी में ६७ प्रति सेंकः नम्बर प्राप्त किये। कारण यह था कि पाठ्य पुस्तकों के अतिहि श्रंगरेज़ी के नाटक उपन्यासों के साथ-साथ कविता पढ़ने क शौक भी इतना हुआ कि उन दिनों में शेक्सपियर के सव नाटक स्वतन्त्र रूप में पढ़ डाले थे। इस परीचा के बाद ई छुट्टियाँ बनारस ही में बिताई। प्रिंस एडवर्ड के आने की भू थी। विद्यार्थी ऐसी चहल-पहल का श्रवसर हाथ से कब जाने देते हैं ? १६३३ के माघ-मास में श्री नानकचन्द जी की बद्र्ली बिलया से मथुरा होगई। उन्होंने सब सामान किश्ती में लाए कर बनारस भेज दिया। घर ले जाने वाले आवश्यक सामान के श्रालावा सब सामान नीलाम कर दिया। ज्येष्ठ १६३४ के श्चन्त में पिता जी ने पुत्र को विवाह के लिये घर बुलाया था। इसिलिये मुनशीराम ने आषाढ़ मास के पहिले ही दो सप्ताह की बुट्टी ली। घर जाते हुए द्स दिन मथुरा में बिताये। बनारस से विदा होते हुए बनारस लौटने की आशा थी और एफ़० ए॰

स

क

न

ल

न्ह

वी

दे

मु

था

स

के

की परीक्ता बनारस में ही पास करने की इच्छा थी। पर, मुन्शीराम के मिलों को क्या माल्स था कि उनकी मगडली का नेता उनसे सदा के लिये अलग होरहा है ?

# ५. स्वतन्त्र जीवन के दुष्परिणाम

बनारस में विद्याभ्यास के लिये विताये गए चार-साह-चार वर्ष के स्वतन्त्र-जीवन के दुष्परिस्ताम भी मुन्शीराम को कुछ कम नहीं भोगने पड़े। कीन्स कालेज और जयनारायण कालेज में भी ग्रध्यापकों का सत्संग बहुत अच्छा था। दोनों विद्यालयों में शिल्क अपने विषयों के विशेषज्ञ और अपने विद्यार्थियों के साथ पूरी मेहनत करने वाले थे। पर, वर्तमान स्कूलों भ्रीर कालेजों की शिचा का ढांचा ही कुछ ऐसा है कि उत्तम से उत्तम शित्तक भी श्रपने विद्यार्थी के जीवन-सुधार के लिये कुछ नहीं कर सकता। इसीलिये जीवन-सुधार की दृष्टि से उन विद्या-लयों अथवा उनके अध्यापकों से मुनशीराम को कुछ भी लाभ नहीं मिला। बनारस का प्रारम्भिक जीवन तो बहुत रि मपूर्वक बीता। सवेरे गंगास्नान, विश्वनाथ आदि मन्दिरों के दर्शन, देवी-देवताओं के पूजन, व्यायाम श्रीर भ्रमण का व्यसन मुन्शीराम को दूसरी बार के काशी-वास के अवसर से ही होगया था। वह सब श्रव फिरं नियमपूर्वक शुरू हुआ। बाक़ी दिन की सब चर्या भी नियमित बना ली गई, जिसका पालन बड़े नियम के साथ किया जाने लगा। पर, यह नियम एक वर्ष से अधिक

नहीं निभा। काशी के वातावरण का पहला असर यह हुआ शाम को बाहिर जाते हुए कमर में छुरी बांधनी शुरू की। क पहिले तो कुछ लाभ ही हुआ। गुगडों से एक-दो बार मुक्क होने पर इस हुरी ने बहुत काम दिया। मुन्शीराम के एक मा ने काशी में श्राकर एक दूकान लगाई थी। प्रति रिववार उस दुकान पर माजाजी से मिलने के लिये ठठेरी बाजार हो कर जाना पड़ता था। यह ठठेरी बाज़ार उस समय गु के एक गिरोह का श्रड्डा बना हुआ था। एक बार इसी बाइ में से जाते हुए एक गुगड़े ने कुछ छेड़ख़ानी की, तो इस बुरी श्राच्छा काम दिया। इसी प्रकार स्कूल जाते हुए एक विद्या को कुछ गुगडों से बचाया था। तीसरी घटना कीन्स विशाह के इन्ट्रेंस के एक विद्यार्थी की थी, जो कि बड़े पतित चित्रिक था। मुन्शीशम के यहां श्राकर भी एक बार उसने कुछ कुके करने का यत्न किया। पर, मुन्शीराम के सामने उसकी दाल गली। इतनी दुर्गति हुई कि उसके बाद विद्यालय में आने त का नाम नहीं लिया। ये घटनायें मुन्शीराम के ऊंचे चरित्र ह चोतक हैं। पर, संगति का श्रसर कुछ ऐसा होता है कि ब मनुष्य को देवता देभी बना सकता है और पशु भी। यह स श्रव्दी या बुरी संगति पर निर्भर है। यही कारण है कि ऐ निर्मल और पवित्र चरित्र वाले मुन्शीराम पर बुरी संगित क श्रसर बुरा ही पड़ा।

या

3B

ग्वा

HI

Ti

R

M

व

रीः

T

O

9

चेष्

g i

तः

सः

से

का

बुरी संगति के लिये आवश्यक सामग्री भी जुटनी शुरू हो गई। आस्तिकता को गहरी ठेस लगाने वाली एक साधारणः सी घटना इन्हीं दिनों में हो गई। सवेरे ऋौर शाम प्रति दिन विश्व-नाथ का दरीन नियम से होता था । पौष सम्वत् १६३२ के अन्त ) में एक दिन शाम को ८ बजे विश्वनाथ के द्शेन के लिये जो गली के मोड़ पर पहुंचे, तो पहरे पर बैठे हुए पुलिस के सिपाही ने रोक दिया। कारण यह था कि रीवां की रानी दर्शन कर रहीं थीं। उस समय दूसरा कोई जा नहीं सकता था। सब जगत् के स्वामी के दरवार में राव-रंक का यह भेद देख कर मुनशीराम के कोमल हृद्य पर ऐसी ठेस लगी कि विश्वनाथ पर से ही उसका विश्वास उठ गया। मन में तरह-तरह के संकल्प-विकल्प उठने लगे। मन को समम्ताने की सब कोशिशें व्यर्थ साबित हुई। मूर्ति-पूजा पर से एकाएक श्रद्धा जाती रही। काशी के दूसरे निवास-काल में लगभग एक वर्ष और अब लगभग डेढ़ वर्ष नियमपूर्वक जिस पूजा को निवाहा था, वह छूट गई। ईसाई-धर्म की आर प्रवृत्ति हुई, पर तार्किक विद्यार्थी के संशय को कालेज के प्रिंसिपल ल्यूपोल्ट (जो पाद्री भी थे) भी दूर न कर सके। प्रोटस्टेगट ईसाइयों से निराश हो कर किसी गुरु की खोज में थे कि एक दिन रोमन कैथोलिक पाद्री फाद्र लीफूं से मुलाकात हो गई। उनके विनयशील, शान्त, सहिष्णु श्रद्धाल स्वभाव ने मुनशोराम को सहज में अपनी श्रोर खींच लिया । रोमन कथोलिक गिर्जाघर में बिप्तस्मा लेने का भी निश्चय हो गया। पादरी साहब के यहां उसके लिये दिन नियह करने के लिये जाने पर एक और घटना ऐसी घटी कि वहां है भी मुंह फिर गया। पादरी साहब घर पर थे नहीं, परदा उठाई ही भीतर जो देखा तो एक दूसरे पादरी एक 'नन' के साथ बड़ी घृणित अवस्था में पड़े हुए थे। इस प्रकार ईसाइयों से भी निराश हो मुन्शीराम का धर्म की दृष्टि से नास्तिकपन की और मुकाव हुआ। धर्म या मज़हब एक ढकोसला जान पड़ा और यह प्रतीत हुआ कि उसकी सृष्टि कुछ चालाक लोगों ने आंत के अन्धे और गांठ के पूरों को फँसाने के लिये की हुई है। पर इस नास्तिकपन में भी प्रातःकाल का उठना, ज्यायाम-कुरती, गंगास्नान और अमगा का नियम जारी रहा।

कालेज में प्रवेश पाने के समय विद्यार्थियों के जीवन में उड़ विशेषता आ ही जाती है। मुन्शीराम ने कालेज प्रवेश करने के ठीक पहिले ही हुका गुड़गुड़ाना सीखा था और पन्द्रह ही दिन में इसमें पूर्ण योग्यता प्राप्त कर ली थी। मुन्शीराम का निवास-स्थान हुकेबाजों का अड़ा था। सब मित्रमगडली के अलग-अलग नाम लिखे. हुए हुके बैठक में पड़े रहते थे और शाम को जब द्रबार लगता था, तब प्रायः सभी हुके गुड़गुड़ारे जाते थे। मित्रमगडली भी अपने ढंग की एक ही थी। प्रिस एडवर्ड के काशी आने पर इसी मगडली के साथ छुट्टियाँ बिताने

升

यत

ति

डी

A

के लिये उन दिनों में घर जाने का विचार भी छोड़ दिया था। उस वर्ष की होली और बुढ़वामंगल के त्यौहार भी इस मगडली के साथ ही मनाये थे। होली गुगडों के वेष में और बुढ़वामंगल खूब मेहनत से सजाई हुई शानदार किश्तियों पर गश्त करने में बीती। इसी मित्रमंडली की संगति में भांग भी छनने लगी और उसका सेवन भी कुछ समय के लिये नियम-सा हो गया। रविवार को इसी मिल्लमण्डली की बैठक में शतर का खेज, मुशायरा और उपन्यासों का पाठ होता था।

# ६. पतन का श्रीगरोश

वुराई से अच्छाई प्राट होने की घटनायें साधारणतया बहुत सुनने में आती हैं। पर, अच्छाई से बुराई का पैदा होना असाधारण घटना है। ऐसी असाधारण घटना से ही हमारे चित्रनायक के नैतिक-पतन का श्रीगणेश होता है। कालेज में पहिले वर्ष की छमाही के बाद की दो मास की छुट्टियां बित्रा में विता कर मुनशीराम ने काशी आने पर देखा, तो उसकी मित्रमण्डली का कोई भी साथी अभी नहीं लौटा था। कुछ खिन्न हृद्य और आकिस्मक ज्वर से निर्वल हो विद्यार्थी मुनशीराम दशहरे की छुट्टियों से एक सप्ताह पहिले ही फिर बित्या चला गया और कुछ दिन वहां बिता कर फिर काशी वापिस आगया। मित्र-मण्डली के साथी तब भी घरों से नहीं लौटे

थे। घर से लौटने के बाद तीसरे ही दिन की घटना है कि नित्य की ही। भांति सवेरे गंगा-तट पर श्रखाड़े में गये तो वहां सुनसान मिला। वह पृद्धा तो पता चला कि गुरुवार की छुट्टी थी। कुश्ती का सम्य डा टहलने में विताने के विचार से राजघाट की आर का मार्ग दि पकड़ा ! मिर्गिकर्गिका से होकर संधिया घाट पहुँचने पर एक के चीख सुनाई दी। चीख घाट के नीचे वनी हुई गुफा की ओर से क श्राई थी श्रोर थी किसी श्रापद्यस्त महिला की। मुन्शीराम के ने तुरन्त वहां पहुँच कर देखा तो एक स्त्री पूरा ज़ोर जगा कर गुफा से निकलने की कोशिश कर रही थी। उसका सिर बाहिए था, भुजाएं गुफ़ा के द्रवाज़े पर और बाक़ी सब हिस्सा गुफ़ा के भीतर। घड़ से पकड़े हुए कोई उसे भीतर घसीट रहा था। भीतर के कामान्ध पिशाच व्यक्ति की शक्ति की वह अवला क्या मुकाबला कर सकती थी ? मुन्शीराम ने उस परवश देवी को खींच कर वाहिर किया। उसकी उम्र सोलह वर्ष से श्रिधिक नहीं थी। इतने ही में एक अधेड़ स्त्री वहां और आगई। वह मुन्शीराम के परिचित परिवार की ही थी। पीछे मालूम हुआ कि पति महाशय तो वकालत की परीजा में व्यय थे और उनकी भौजाई उनके दूसरे विवाह की स्त्री अपनी देवरानी को सन्तान दिलाने की आशा से सवेरे तीन बजे ही मिठाई और पूरी का थाल लेकर वहाँ आ पहुँची थी। देवरानी को गुफा का द्वार दिखा श्राप दूर जा खडी हुई थी। श्रबला के कपड़े सब चीर-चीर

4

स

सं

3

9

होगये थे, सब देह रगड़ से लहू-लुहान होगया था, भय के मारे वह वाहिर आने पर भी कांप रही थी। मुन्शीराम ने गले में बाली हुई अपनी बनात की चाद्र से उसका सब शरीर ढक दिया और दोनों देवियों को घर पहुँचा कर पति-देव को भविष्य के लिये चौकन्ना भी किया। यह परिवार सदा के लिये मुनशीराम का आभारी वन गया और वह देवी भाई-दूज पर मुनशीराम को टीका लगाने क्या आई, उसके प्रति भ्रातृभाव की पवित्रतम भावना को व्यक्त कर अपनी कृतज्ञता भी प्रगट कर गई। हिन्दू समाज को रसातल में पहुँचाने वाली इस अन्ध-श्रद्धा के सम्बन्ध में चरिल्ल नायक के ही कुछ शब्दों को यहां उद्घृत करना आवश्यक है। उन्होंने लिखा है कि "घाट पर जीटा तो उस नंगे पिशाच को जूतों की मार पड़ रही थी ख्रौर पुलिस के जमादार भी आगये थे। एक भली देवी की इन्ज़त का सवाल था। मेरे कहने पर उस पिशाच से नाक रगड़वा ख्रीर यह प्रतिज्ञा लेकर कि वह फिर कभी काशी नहीं लौटेगा, पुलिस वाले उसे राज-घाट से पार पहुँचा आये। परन्तु हिन्दू समाज की विचित्र श्चन्धी श्रद्धा का मुमे उस समय पता लगा, जब सन् १८८१ ई० के अगस्त मास में ग्राज़ीपुर जाते हुए मैंने बनारस ठहर उसी दुष्ट पिशाच को घाट के मार्ग में नंगे वैठे और स्त्री-पुरुषों को उसकी उपस्थेन्द्रिय पर जल-पुष्पादि चढ़ाते देखा। प्रयागद्त जमादार से जब पूछा तो उत्तर मिला, 'अरे बाबू! धरम का मामिला ठहरा। अंग्रेज हाकिमों कतरा जात बाटै।' खेदा कि हिन्द्र-समाज में से अब तक भी इस पाप का मुँह काला ने हुआ है!"

पाठक, बिलकुल भी विश्वास नहीं करेंगे कि यह ही साहस पूर्ण, पवित्र और सात्विक घटना मुन्शीराम के पथ-भ्रष्ट होने ह कारण बनती है। श्रंगरेजी उपन्यासों के प्रभाव से कृषि श्रीर नास्तिकपन की लहर में बे-लगाम छूटे हुए मन प श्रात्मा को ऊँचा उठाने वाली इस पवित्रतम घटना ने उलटा है असर किया ! मन की सरल भावनाओं और पवित कामनाओं ने कुछ दूसरा ही रूप धारण कर लिया। एक देवी के जीव की रत्ता करने के बाद मुन्शीराम ने अपने को 'हीरो' (बहादूर) तथा 'नाइट' (वीर-रत्तक) और मन ही मन उस देवी को प्राप्त 'प्रिया' समम्तना शुरू कर दिया। इधर मामा की संगति ने मद्यपान का भी व्यसन लग गया था और तिस पर वीर बने की आकांता समाई हुई थी। इसी बीच में एक घटना और हुई । दशहरे पर दशमी के स्नान की भीड़ थी । भोर समय था। भीड़ में घबराई हुई युवा स्त्री मुन्शीराम के सामने से निकली। कोई दुष्ट उसके पीछे था। दुष्ट को मुन्शीराम ने ऐसा चप रसीद किया कि वह दीवार के सहारे से गिरता-गिरता बचा। मुन्शीराम उस स्त्री को लाकर श्रपने मकान पर छोड़ गये श्रीर वार में उसके पित को भी भीड़ में से ढूंढ़ लाये। पित-पत्नी फिर

श्राकर मुन्शीराम के मकान में ही टिक गये। मकान बहुत बड़ा था। चिरत्न नायक के ही शब्दों में इस घटना का लिखना श्रच्छा होगा। वे लिखते हैं कि "मैं अपनी बैठक में चला गया श्रीर उन्होंने ऊपर श्राराम किया। दोपहर पीछे में बाहर चला गया। " ६ बजे के लगभग घर लौट श्राया। उस समय प्रलोभन में फँस गया। हा! बरसों की कमाई एक घरटे में डूब गई। उस रात मैंने भोजन नहीं किया। रात को ज्याञ्चल रहा। दूसरे दिन प्रातः रामायगा का फिर स्मरण श्राया।" "यदि श्रपने प्राचीन इतिहास पर श्रद्धा होती तो पीड़ित स्त्री-जाति का रचाबन्ध भाई बनकर उसकी रचा का त्रत लेता। परन्तु मैंने श्रपनी सभ्यता को जंगलीपन श्रीर श्रपने साहित्य को मूर्खता का भगडार समम रखा था, फिर उससे मुके सहा-यता कब मिल सकती थी?"

रेवड़ी तालाव के जयनारायण कालेज के स्कूली जीवन और फिर कीन्स कालेज के कालेजी-जीवन के साथी पशुपतिशरणसिंह, जो बाद में 'रायबहादुर' और 'सी० आई० ई०' तथा अलवर में 'एसिस्टेन्ट पोलिटिकल अफ़सर' हुए, मुनशीराम के बड़े गाढ़े दोस्त थे। इनका दोस्ताना नाम था 'सिंहजी।' आपित्त के समय मनुष्य पास के ही किसी सहारे को ढ़ंढता है। मुनशीराम के लिये वह पतन एक भयानक आपित्त था। इस आपित्त में 'सिंह जी' याद आगये। उनका गांव चार कोस था। सवेरे

विद

हिस ने क

द्वित

प ही

राओं गिक्

दुर ।पनी

बनने श्रीर था।

नी। वपत वा।

बाद फार पैदल ही उनके गांव को बिना अन्न-जल प्रहण किये चल दिये। दोपहर को बारह बजे वहाँ पहुँच कर मित्र को सब घटना ज्यें की त्यों कह सुनाई । अपने दोष को सचाई के साथ स्वीकार करके भविष्य में उससे बचने का संकल्प करना ही सब प्रायिश्वत्त है। प्रायिश्वत्त की यह भावना अपराधी सुन्शीराम के दोषी हृदय में पैदा हो चुकी थी। मित्र ने सान्त्वना दी और ज्याकुल हृदय को प्ररी तरह शांत किया।

पतन की कोई सीमा नहीं। उत्थान का मार्ग एक ही है और पतन के हज़ारों। ऐसे नैतिक-पतन की घटना चरित्र-नाक के जीवन में फिर नहीं घटी, किन्तु मद्य-मांस के सेवन का व्यसन अगले कुछ वर्षों में बढ़ता चला गया। इस वर्ष की दिवाली पर मद्य-मांस के साथी जुए ने भी अपना रंग आ जमाया। पर, जुए के पतित साथियों की गन्दी बोल चाल से इतनी घृगा पदा हुई कि शीगगोश के साथ ही उसकी इतिश्री भी होगई।

# ७. मथुरा में दस दिन

काशी से विवाह के लिये तलवन जाते हुए मुन्शीराम ने मथुरा में दस दिन पिता जी के पास बिताये। पिताजी मथुरा में स्थायी तौर पर आये थे और मथुरा से उनको बरेली की कोतवाली का चार्ज लेने का हुक्म भी आ चुका था। इसी से उनको पुत की शादी के लिये केवल दस दिन की छुट्टी मिली।

मथुरा के दस दिन के जीवन में कोई विशेष घटना नहीं हुई। वहां की दो घटनाश्रों का वर्णन चरित्रनायक ने किया है। कार पहिली घटना मथुरा के चौवों की अपने जजमानों के यहां माल सञ्चा उडाने की है। उसका चरिल-नायक के चरित्र के साथ कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। दूसरी घटना गुसाई जी की लीला की है ! दिचाण के एक डिपुटी कलेक्टर अपनी धर्मपत्नी, लड़के और लंडकी के साथ काशी की तीर्थ-याला के बाद ब्रजयाला के लिये मुन्शीराम के साथ ही आये थे। लड़की १४-१५ वर्ष की आयु की थी और अंग्रेज़ी अच्छी पढ़ी हुई थी। एक दिन गोपाल-मन्दिर की कांकी थी। पांच बजे शाम का समय था। मुनशीराम पुलिस के सफ़ेद्पोश जमादार के साथ भांकी देखने लिये गया हुआ था। वह भीतर के महल की सेर कराने के लिये भी मुन्शीराम को अन्दर ले गया। असी पांच ही मिनट हुए होंगे कि एक कमरे के भीतर से चीख़ सुनाई दी। कमरे का द्रवाजा धका देकर खोला गया। भीतर पहुँच कर देखा तो एक अबला कुमारी को गुसाई श्रपनी श्रोर खींच रहा था श्रीर वह उसके पापी पंजे से छटकारा पाकर भागने की चेष्टा कर रही थी। पास ही एक अधेड़ स्त्री खड़ी थी। पापी ने अपना पाप छिपाते हुए कहा-"भगवान के दर्शन से यह घबरा गई, मैं चुप कराता था।" कुमारी ने कहा—"इसका विश्वास मत कीजिये। मैं इस के चरणस्पर्श कर रही थी। तब इसने मुभे पकड़ लिया श्रौर मैं

म के और

क्रिक यक

की II |

का

णा

ने T

ही से

चिहाई। मुक्ते मेरे पिता के पास ले चलो।" मुन्शीराम ने क्र को पिता के पास पहुँचाया। पिता उसको नीचे कहीं न देखा ऊपर ढूंढ़ रहे थे। डिपुटी कलेक्टर को इस घटना पर इतना हुआ कि गुसाई का मकान छोड़ कर दूसरी जगह चले में मूर्ति पूजा और तीथे यावा से भी उनका दिल ऐसा हट गया छान्य सब तीथों पर जाने का विचार त्याग कर वे मथुता सीधे छापने घर ही लीट गये।

# दूसरा भाग

1

13

1

Ui

क

### गृहस्थ

१. द्वितीय श्रश्राम में प्रवेश, २. बरेली में श्रम्धकारमय जीवन, ३. इस बीच में कालेज की पढ़ाई, ४. दिन्य प्रकाश का दर्शन, ४. पतित्रता पत्नी, ६. दो दिन की चाकरी, ६. फिर से विद्यार्थी जीवन, ८. स्वतन्त्र श्राजीविका, ६. वकालत की परीजा। Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

#### १. दितीय-श्राश्रम में प्रवेश

दूसरे भाइयों का विवाह जितनी छोटी श्रवस्था में हो गया था, उतनी छोटी श्रवस्था में मुन्शीराम का नहीं हुआ। इसका कारण यही था कि पहिले जिस कन्या से विवाह करने का निश्चय हुआ था उसका दैवयोग से देहान्त हो गया। उसके बाद जालन्धर के प्रसिद्ध साहूकार और तहसीलदार राय शालियाम ने अपनी लड़की के साथ मुन्शीराम का सम्बन्ध करने का निश्चय किया और माता-पिता से यह वचन ले लिया कि 'मुन्शीराम का कहीं और नाता नहीं किया जायगा।' उनका यह विचार था कि वर-वधू की श्रायु में पांच वर्ष का श्रम्तर होना चाहिये।

सगाई सम्वत् १६३२ में हो गई, विवाह सम्वत् १६३४ में हुआ। माताजी को लाड़ले बेटे की शादी का बड़ा शौक था। म उसको श्रापने हाथों सम्पन्न करना उनके भाग्य में नहीं बदा था। बिलया में प्राग्णोत्सर्ग होने से दो घगटे पहले माताजी ने, पिताजी का हाथ श्रपने हाथ में लेकर, श्रपनी श्रन्तिम इच्छा इन राह्ये में प्रगट की थी—"एक ही इच्छा मन में रह गई। अपने मुली का विवाह अपने हाथों से करती। आप भूलना मत। मेरे पा वचे का विवाह उसी हौसले से करना, जैसा मैं करना चाहां थी। मैं तो उस दिन की प्रतीत्ता कर रही थी, जब मेरा वा वकील बनेगा और मैं अपनी पुत्र-वधू सहित उसका ऐक्षं देख़ंगी। अच्छा, भगवान् की यही इच्छा है तो यही सही।" भाव जी की इस इच्छा के अनुसार विवाह पूरी तय्यारी और धूमधा। के माथ किया गया। पिताजी को अधिक छुट्टी नहीं मिल सकी। वे विवाह से तीन ही दिन पहिले घर पहुंचे थे और विवाह है बाद तुरन्त ही वापिस लौट गथे।

स

भ

घ

उ

53

ध

ब

ध्य

ि

ने

कु

V

ति

में

ध

विवाह पौराणिक पद्धित से हुआ। नास्तिक होते हुए भी सुन्शीराम ने चुपके-से सब रहमें श्रदा कीं। बुढ़िया पुराण के आगो माथा टेका। वधू के साथ गाँठ जोड़े आशीर्वाद प्राप्त करने के लिये पीर की कबर और देवमन्दिरों का भी चक्कर काटा। लोकाचार और शास्त्राचार के नाम से, जिसने जो कुछ भी करने को कहा, सब किया गया।

इतनी धूमधाम से विवाह होने पर भी मुन्शीराम को कुछ सन्तोष नहीं हुआ, श्रिपतु निराशा ही हुई। मुन्शीराम का दिल श्रीर दिमाग्र श्रेप्रेज़ी उपन्यासों के रंग में रंगा हुआ था। श्रिपनी भावी पत्नी के सम्बन्ध में जिस कल्पना के घोड़े दौड़ाते हुए वह घर पहुंचा था, विवाह के बाद वह मृगतृष्णा ही सावित हुई। उपन्यासों की नायिकाओं के सब गुणों से सम्पन्न स्त्री के साथ आनन्दमय भावी जीवन बिताने के सुनहले विचार इन्द्र-धनुष की तरह आंखों के सामने चमक रहे थे, पर विवाह के बाद पता चला कि वह सब स्वप्नावस्था की सृष्टि थी।

चित्रनायक ने इस सम्बन्ध में लिखा है—''मैं विवाह के धूमधड़के से निवृत्त हो कर बहुत निराश हुआ। मैंने सममा था कि वधू युवा मिलेगी। परन्तु वह अभी बाल्यावस्था में ही थी। फिर यह निश्चय किया कि मैं उसे स्वयं पढ़ाऊँगा और इस विचार ने मुक्ते बहुत सन्तोष दिया। मैंने उसी समय बालविवाह की कुप्रथा के भयद्भर परिगाम अनुभव किये थे और इसी लिये आर्यसमाज में प्रवेश करते ही मैंने इसके संशोधन में बड़ा भाग लिया। मेरा निश्चय है कि यदि उस समय विवाह का ख्याल ही मेरे अन्दर न डाला जाता, तो काशी से प्रेज्युएट बन कर मैं किसी अन्य ऊँची दशा में चला जाता। कम से कम यदि धर्मपत्नी की आयु सोलह वर्ष की होती और परस्पर की प्रसन्नता

से आंखें खोल कर विवाह होता तो मैं उस अन्धकृप में कि

## २. बरेली में अन्धकारमय जीवन

विवाह और विवाह के बाद डेढ़ वर्ष तलवन में विवा मुन्शीराम की इच्छा शिचाध्ययन के लिये बनारस जाने की पर, पिताजी का आदेश मिला कि बनारस न जाकर बरेली प जाय। सम्वत् १६३४ के आश्विन मास में बरेली जाना हु बरेली का सामाजिक जीवन उस समय नैतिक दृष्टि से व पतित था। रईसी का लक्त्रण कुछ विचित्र-सा ही था। दो के वाली चौपहिया गाड़ी, घर में डाली हुई वेश्या और सिरा किये हुए कुर्ज़ के बिना सेठ, साहूकार और ज़र्सीदार की। 'र्राइस' का पद नहीं मिलता था। ऐसे वातावर्गा के प्रभाव मुन्शीराम का बचना कठिन क्या श्रासम्भव ही था। मुन्शीए के चरित्र में उस समय सब से बड़ी कमज़ोरी यही थी। श्रास-पासके वातावर्या से ऊपर उठना उसके लिये श्रसम था । ''गङ्गा गये गङ्गादास श्रीर जमुना गये जमुनादाः की लोकोक्ति उस पर ठीक बैठती थी। जब कि बनारस में। कर गुगडों का-सा वेष धारण करने में संकोच नहीं किया। बिलया में लाठी-गतका के हाथ तुरन्त सीख लिये थे, मामा सङ्गति से शराव के व्यसन की शिचा प्रह्मा की थी, जुआ



में नि

विश

ती ‡

पहा

हुअ

10

1

1)

1

वं

ग

P

IE

ı

ध

100

एक ऐसे ही साथी की सङ्गति का फल था श्रीर हुका गुड़गुड़ाना भी ऐसे ही सीखा था, तब भला बरेली के सभ्य-समाज की रईसी का रंग मुन्शीराम पर क्यों न चढ़ता ? पिताजी बरेली शहर के कोतवाल क्या थे, राजा थे; अ्रौर मुन्शीराम युवराज । ऐसी स्थिति में रईसों के साथ मेल-मिलाप होने का रास्ता विलक्कल खुला था। इसी से सबसे पहिली दोस्ती राय छदम्मीलाल साहब (कायस्थ) से हुई, जो रईसी की उपर्युक्त परिभाषा के आनु-सार डबल रईस कहे जा सकते थे और उनके यहाँ एक की जगह चार-पाँच फ़िटन गाड़ियाँ थीं, दो हाथी बँधे रहते थे श्रीर एक के बजाय दो वेश्यायें उन्होंने श्रपने घर में डाली हुई थीं। अन्य भी कई-एक साधारण रईसों से दोस्ताना होगया था, पर राय छद्म्मीलाल के बाद उहेखनीय नाम हकीम लहा का है। उनका मकान मुन्शीराम के मकान के साथ ही लगा हुआ था। कमाल के हकीम थे। एक बार मुन्शीराम को भी सर्व वीमारी से उन्होंने बचाया था। हकीमी की बदौलत ही लहाजी के यहां विना पैसा खर्च किये ही नाच-मुजरा हो जाता था और दिलाणा में मिठाई के थालों की भेंट भी पहुंच जाती थी।

रायसाहब छदम्मीलाल की फ़िटन गाड़ी प्रतिदिन सबेरे हवाखोरी के लिये आ जाती। कोई सप्ताह नाच-रँग से खाली न जाता। उस पर हुकूमत का नशा। बस, फिर कहना ही क्या था ? इलाहाबाद के कालेज के एक वर्ष के जीवन को छोड

कर बरेली का बाक़ी सब जीवन इसी अन्धकारमय अवस्था बीता। इलाहाबाद में परीक्ता में असफल हो जाने का परिक श्रीर भी बुरा हुआ। परीचा की श्रसफलता के दुःख "ऐक्शा नम्बर वन" की बोतल के प्यालों से घोने की की की जाने लगी। रात को बोतल और गिलास मेज पर ए वैसी ही पुस्तकें हाथ में लेकर, समय बिताना शुरू किया एक बजे तक पूरी बोतल समाप्त हो जाती। पिता जी निल कर्म से निवृत्त हो सवेरे पांच बजे कोतवाली चले जाते। कि का भोजन वहां ही करते। रात को आठ बजे घर आते हो भोजन कर के नौ बजे सो जाते। फिर सारी रात पर मुन्शीए का ही अधिकार रहता। पिता जी अब भी यही सममते ए कि पुत्र कालेज की पढ़ाई में लगा रहता है। इधर रात है प्याले के प्रलावा रईसों की महफ़िलों में भी आना-जाना ग्रा हुआ। सात मास तक यह क्रम बराबर जारी रहा। एक बा जाला भाइयों (कायस्थों) के यहां की शादी की महफ़िला पियक्कड़ों की दुर्गति देख कर वैसी महिफ़लों से कुछ घृगा हुई। पर, शराब का नशा उस घृगा से भी नहीं टूटा। घर लौट क उसी दिन खरीद कर लाई हुई शराव का जाम पिया। उसी श्चन्धा कर दिया। चरित्रनायक ने लिखा है—"मैं श्चपने जीव में दूसरी बार ऐसा पतित हुआ कि पुरानी गिरावट का संस्कार फिर जाग खड़ा हुआ। घरटों वेहोश सा पड़ा रहा, परनु



आत्मा में कोलाहल मचा हुआ था। प्रातःकाल भ्रमगार्थ दृर निकल गया और एकान्त में बैठ कर अनुताप करता रहा। उस दिन शाम को ही लौट कर भोजन किया। दूसरे दिन से ही काया फिर पलट गई। नाच, तमारो, दावतों में जाना बन्द हुआ और फ़िलासफ़ी का स्वाध्याय शुरू हो गया। बोतल और गिलास भी कुछ काल के लिये विदा हो गये।"

#### ३. इस बीच में कालेज की पढ़ाई

नहीं मालूम क्यों मुन्शीराम को कालेज की शिक्ता में यल करने पर भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। बनारस की आकस्मिक असफलता की घटना पाठक पीछे पढ़ चुके हैं। इस बीच में बरेली रहते हुए इलाहाबाद जाकर एफ़० ए० पास करने का जो यत्न किया, उस में भी वैसा ही विघ्न आ उपस्थित हुआ। सफलता की चोटी पर से मुन्शीराम का पैर फिसल गया। पहले तो पिता जी ने मोहवश लाड़ले बेटे को पढ़ने के लिये कहीं जाने न दिया, फिर बरेली की संगति में पड़ कर लाड़ले बेटे का अपना ही दिल मचल गया। जब पढ़ाई का समय आया तब बनारस जाकर निचली अया में भरती होने में लज्जा मालूम होने लगी। स्वयं इलाहाबाद जाने का निश्चय किया। इलाहाबाद जाकर सम्बत् १९३४ के पौष भास में म्योर सेन्ट्रल कालेज में नाम लिखवाया। यहां भी अध्यापकों की संगति अच्छी

रिक्ता व है

स्था।

ीशित रह

नेट क

श्री राह

10 市

UF III

H

त्र तंत्र

T T

थी। मुन्शीराम को अध्यापकों का प्रेम और कृपा प्राप्त कर्त में अधिक समय नहीं लगा। मद्यपान का व्यसन एक दम हुः गया। विद्यार्थियों की सभाश्रों में होने वाले वाद्विवादों है विशेष भाग लेना शुरू किया। कालेज का जीवन सम-श्रवस्था में चलने लगा और सारा समय विद्या की चर्चा में ही व्यतीत होने लगा। कालेज के इस जीवन का प्रभाव छुट्टियों में वरेली श्राने पर भी कायम रहा। डेढ़ मास बरेली में बिताने पर भी मद्यप और नाच-रंग के प्रमी मिलों की संगति से बचा रहन एक श्रसाधारण घटना थी। परीचा पास श्राने पर उस के लिये सिरतोड़ कोशिश की जाने लगी । रात को तीन घन्टे से श्रिविक सोना नहीं होता था। स्वास्थ्य गिर्ने लगा। परीवा के तीन दिन तो निकल गये, पर रात को ज्वर ने आ द्वाया। उसकी कुछ भी परवा न कर चौथे दिन भी परीचा-भवन को चल दिये। पर, परीक्ता-भवन में बीमारी ने ऐसा ज़ोर पकड़ कि आंखें बन्द हो गई। डाक्टर को बुलाया गया। ज्वर का नहीं हुआ। ज्वर सरसाम के रूप में परिणात हो गया। परिणाम यह हुआ कि अन्तिम प्रश्नपत रसायन का बिना किये ही रह गया। परीना-फल में प्रथम तीन विषयों में ७० प्रति शतक श्रङ्क प्राप्त किये, न्याय में ५० में से २५ और रसायन में शुन्य। रसायन ऋौर न्याय को मिला कर पास होने के लिये आठ ब्रॅंकों की कमी रह गई। यूनीवसिंटी से लिखा पढ़ी करने

ollection, Haridwar

100

का भी कुछ फल न हुआ। केवल आठ अंकों के लिए ऐफ़० ए० की परीचा में सफलता नहीं मिली।

करते

न कु

रों में

वस्था

यतीत

रिली

र भी

हना

न के

से

ना

ITI

को

डा

H

ये

1

फिर सात मास बरेली के अन्धकार में बिता कर ऐफ़० ए० की परीचा देने की सुम्ती। पर, वह किसी कालेज के द्वारा ही दी जा सकती थी। मुन्शीराम के बनारस के सहपाठी श्रीर श्रन्यतम मित्र श्री रमाशङ्कर मिश्र एम० ए० सर सच्यद श्र**हमद** के श्रालीगढ़ के मुहम्मडन कालेज में गिणिताच्यापक थे। उनको लिखने पर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से मुन्शीराम को अपने पास बुला लिया। पर, वे भी नम्बर एक के पियक्कड़ श्रौर रंगीले युवक थे। संगति ने अपना रँग जमाया। शराव तो चलती ही थी, एक दिन मुजरा भी हो गया। श्रालीगढ़ ने प्रयाग के प्रभाव को बिलकुल मिटा दिया। यहां भी कालेज की पढ़ाई मुन्शीराम की किस्मत में लिखी न थी। कालेज खुला श्रीर एक सास के लिए फिर बन्द हो गया, क्योंकि अलीगढ़ में हैज़ा फैल चला था। निराश मुन्शीराम को वरेली लौटना पड़ा। बरेली का घोर श्रन्धकारमय जीवन इसी निराशा का दुष्परिगाम था।

#### ४. दिव्य प्रकाश का दर्शन

ऐसी घोर श्रन्धकारमय पतित श्रवस्था से ऊपर उठ कर मुन्शीराम को महात्मा मुन्शीराम और बाद में मृत्युञ्जय स्वामी

श्रद्धानन्द बनना था, यह कौन जानता था? नास्तिक और प्रकार पतित होने पर भी मुन्शीराम का जीवन बिलकुल ही उस नहीं था। उस पर संगति का सहज में कैसा असर पड़ता था पाठकों ने पीछे भली प्रकार देख लिया है। वर्तमान युग निर्माता, विनष्टप्राय भारत की पुरातन आर्य संस्कृति के पुनर द्धारक, श्रगाध पांडित्य एवं श्रलोकिक तार्किक शक्ति से सामा जिक एवं धार्मिक अन्धकार को विलुप्त करने की चेष्टा में सदा ए रहने वाले और श्रपने व्यक्तिगत प्रभाव से सैकड़ों-हजारों की कायापलट करने वाले महर्षि द्यानन्द सरस्वती की सत्संगति व ही यह परिगाम था कि उनके पद्चिन्हों पर चलते हुए श्रक्ते जीवन को सफल बना कर उसको उनके मिशन की ही पृतिं। लगा देने वालों में महात्मा सुनशीराम किंवा स्वामी श्रद्धानन संन्यासी का नाम अनन्त ताराओं में चन्द्रमा के समान चमक रहा है। इसके सम्बन्ध में चरित्रनायक ने स्वयं ही लिखा है-"मृषिवर! तुम्हें भौतिक शरीर त्यागे इकतालीस वर्ष हो चुके परन्तु तुम्हारी दिन्य मूर्ति मेरे हृद्य-पट पर अब तक, ज्यों की त्यों, श्रंकित है। मेरे निर्वल हृद्य के श्रातिरिक्त कौन मर्गाधम मनुष्य जान सकता है कि कितनी बार गिरते-गिरते तुम्हारे स्मरणमात्र ने मेरी आत्मिक रचा की है। तुमने कितनी गिरी हुई भात्माश्चों की काया पलट दी, इसकी गराना कौन मनुष्य कर सकता है ? परमात्मा के बिना, जिनकी पवित्र गोद में तुम

विचर रहे हो, कौन कह सकता है कि तुम्हारे उपदेशों से निकली हुई अग्नि ने संसार में प्रचलित कितने पापों को द्ग्ध कर दिया थ है ? परन्तु अपने विषय में मैं कह सकता हूं कि तुम्हारे सहवास में ने मुक्ते कैसी गिरी हुई ध्रवस्था से उठा कर सचा जीवन लाभ करने के योग्य बनाया ?" पिले ही दर्शन के बारे में चरित्र-नायक ने लिखा है-"उस दिव्य श्रादित्य मृतिं को देख कुछ अद्धा उत्पन्न हुई; परन्तु जब पाद्री टी० जे० स्काट श्रौर दो तीन श्रन्य यूरोपियनों को उत्सुकता से बैठे देखा, तो श्रद्धा श्रीर भी बढ़ी। अभी दस मिनट भी वक्तृता नहीं सुनी थी कि मन में विचार किया-यह विचित्र व्यक्ति है कि केवल संस्कृतज्ञ होते हुए ऐसी युक्तियुक्त बातें करता है कि विद्वान दंग हो जायँ। व्याख्यान परमात्मा के निज नाम 'त्र्यो३म्' पर था। वह पहले दिन का आत्मिक आहार कभी भूल नहीं सकता। नास्तिक रहते हुए भी श्रात्मिक श्राह्णाद् में निमम कर देना ऋषि श्रात्मा का ही काम था।"

नह-

मा

स

की

का

पने

H

न्द

14

के,

की

HÎ

ारे

री

य

यह सत्संग भी मुन्शीराम को श्रनायास ही प्राप्त हो गया था। १४ श्रावर्ण सम्वत् १६३६ के दिन महर्षि द्यानन्द बरेली पधारे थे। उनके पहुंचते ही पिता जी को हुक्म मिला कि सभा में किसी प्रकार की गड़बड़ न होने देने का सब प्रवन्ध करें। प्रबन्ध के लिये वे स्वयं ही गये। उन पर पहले दिन के व्याख्यान का इतना प्रभाव पड़ा कि रात को घर आते ही अपने नास्तिक

पुत्र से उसके सुधरने की कुछ आशा रखते हुए कहा—"क मुनशीराम ! एक दगडी संन्यासी आये हैं, बड़े विद्वान् क्री योगीराज हैं। उनकी वक्तृता सुन कर तुम्हारे संशय दूरहे जायेंगे। कल मेरे साथ चलना।" केवल संस्कृत जानने का साध के मुख से बुद्धि की कोई बात सुनने की आशा न रहें हए भी वहां पहुंचने के बाद दस ही मिनट के व्याख्यान हा नास्तिक हृद्य पर श्रसाधारण प्रभाव पड़ा। व्याख्यानीं है सिलसिला जारी रहा और मुन्शीसम का हृद्य महर्षि की श्रो इ श्रिधिकाधिक श्राकर्षित होता चला गया जैसे कि भटके हुए जहां है का कप्तान प्रकाशस्तम्भ का प्रकाश पाकर बड़ी तेज़ी से अपे थ जहाज़ को उस श्रोर ले जा रहा हो। नमस्ते, पोप, पुरानी, जैन ह किरानी, क़ुरानी के बाद मूर्ति-पूजा और अवतारवाद के खरडना श्र त्मक व्याख्यान शुरू हुए। आस्तिक पिता तो इतने घवरा गर् कि व्याख्यानों में जाना ही बन्द कर दिया और नास्तिक पु की श्रद्धा स्योंद्य के साथ खिलते हुए स्यर्यमुखी की तए ह खिल उठी। मुनशीराम दिन का भोजन करके दोपहर को है महर्षि के निवास-स्थान, बेगम-बाग्न की कोठी, पर पहुंच इ भीतर जाने की प्रतीचा में डचोड़ी पर बैठ रहता। २॥ से ४ वर्ष तक शंका-समाधान होता था। लोग अपने सन्देह प्रगट करते औ महर्षि उनका निराकर्ण करते थे। भीतर जाने की आज्ञा मिली पर जो पहिला व्यक्ति महर्षि को प्रणाम करता, वह उनका व शिष्य होता, जिसने निकट-भविष्य में ही उनके मिशन के लिये भी सर्वस्व न्यौद्धावर कर अपने को अमर बना लिया। वह चुपके-से विठा हुआ सब प्रश्नोत्तर सुनता रहता। वहाँ से व्याख्यान सुनने के लिये सीधा टाउन-हाल पहुंच जाता। व्याख्यान के बाद भी रल तब तक वहां खड़ा रहता, जब तक कि महर्षि वहां से चल न न हे देते । २४-२६ और २७ श्रगस्त को पुनर्जन्म, ईश्वरावतार श्रीर मनुष्य के पाप विना फल भोगे जमा किये जाते हैं कि नहीं, श्रो इन विषयों पर पादरी स्काट के साथ शास्त्रार्थ हुए। शास्त्रार्थ हा में लेखक का काम करने वालों में उनका यह भावी शिष्य भी या। पर, दूसरी रात के शास्त्रार्थ के बाद सन्निपात-श्राकान्त नी हो जाने से वह तीसरे दिन के शास्त्रार्थ में शामिल न हो सका म प्रौर न फिर महर्षि के द्शीन का लाभ ही प्राप्त कर सका। ग मुन्शीराम की काया पलटने में महर्षि के इस सत्संग ने जादू पु का काम किया और यदि कहीं मुंशीराम को यह सत्संग प्राप्त न हिष्ठ्या होता तो बरेली के श्रम्धकारमय जीवन से उसका उद्घार होना भी सम्भव न था। चिरत्रनायक ने स्वयं लिखा है— हा "इन दिनों में अपृषि-जीवन-सम्बन्धी अनेक घटनायें मैंने देखीं, विनमें से कुछेक का प्रभाव मुक्त पर ऐसा पड़ा कि अब तक वे मेरी आंखों के सामने घूम रही हैं।"

यह सत्संग श्रिधिक दिन नहीं निभा। मुन्शीराम को बीच में ही ज्वर ने आ द्वाया श्रीर महर्षि बरेली से शाहजहांपुर चले

मे

गये। पर श्रद्धा का भाव मुन्शीराम के हृद्य में घर करा नाच-तमाशों से भी कुछ विरक्ति हो गई श्रीर मद्यपान का अभी कुछ दब गया। पिताजी इसको संन्यासी के सत्संग के परिगाम सममते थे श्रीर मूर्ति-प्रजा तथा श्रवतास्वाद श्री खगडन से श्रसन्तुष्ट होते हुए भी उस संन्यासी को अपने हु वे इस सुधार के लिये धन्यवाद दिया करते थे। उपजाऊ श्री वे वीज इसी समय बखेरे गये थे, जो कि श्रागे चल कर उद्यान के रूप में प्रगट हुए जिसकी शीतल छाया में के श्रातम-सुधार करने का श्रमुपम लाभ हजारों व्यक्तियों के महीं, सेकड़ों परिवारों को भी मिला।

#### ५. पतित्रता पत्नी

多行

य

स

भ

भ

व

双

ते

ग

ह

गहरे अन्धकार से ऊपर उठते हुए मुन्शीराम विशेष सहारा देने वाली दो पारिवारिक घटनायें थीं। बीम से उठने के बाद पिताजी ने मुन्शीराम को अपनी धर्मपली बरेली ले आने के लिये घर भेजा। मुन्शीराम घर से समु (जालन्धर) जाकर अपनी धर्मपत्नी शिवदेवी को तलवन होते। बरेली लिवा लाये। शिवदेवी की आयु कुळ अधिक नहीं और शिला का तो सर्वथा अभाव ही था। फिर भी हिन्दू न की पित-भक्ति की पिवल भावना उसमें कूट-कूट कर भरी। थी।

77 एक दिन मुनशीराम साथी-संगियों की कुसंगति में पड़कर खूब पी गये। शराब ने श्रपना पूरा रंग जमाया। उसी नशे में का दो मिलों के भुलावे में पड़कर एक वेश्या के घर भी जा पहुँचे। 計 उस समय तक केवल महिफ़लों में नाच-तमाशा देखा था, पर वेश्या के घर पर जाने का यह पहिला ही अवसर था। न मालूम भीतर क्या भाव पैदा हुए कि वहाँ ऋधिक देर नहीं ठहरे। 'नापाक' 'नापाक' कहते हुए नीचे उतर आये। घर पहुँचे, तब भी नशा नहीं उतरा था। बैठक में जाकर तकिये पर सिर देकर पड़ गये नौकर ने जूते उतारे । नौकर के सहारे ही सीढ़ियों से उत्पर गये। बरामदे में पहुँचते ही उलटी होने लगीं। पत्नी ने श्राकर सम्हाला, मुँह धुलाया श्रीर मैले कपड़े उतारे। बिस्तर पर लिटा कर माथा और सिर द्वाना शुरू किया। घृणा, उपेचा या तिरस्कार की वहां गन्ध भी नहीं थी। स्नेहमयी माता की ममता, लहोदरा बहिन का प्रेम, आद्शे पत्नी की भक्ति, स्वामि-भक्त सेवक की सेवा ऋौर परोपकारी पुरुष की उदारता के सब भावों का उस व्यवहार में कुछ श्रभूत-पूर्व मिश्रण था। न सोने वाले को भी ऐसे समय नींद् आ जाय। मुन्शीराम की पथराई श्रांखें गहरी नींद् में बन्द होगई। रात के एक बजे नींद् खुली तो शिवदेवी बैठी हुई पैर दबा रही थी। पानी मांगने पर देवी ने गरम दूध का भरा हुआ गिलास मुँह को लगा दिया। नशा दूर हुआ। उस समय तक बराबर जागने श्रौर भोजन न करने का कारण पृद्धने पर देवी ने कहा—'श्रापके भोजन किये बिना मैं कैसे खाती १ श्रव इतनी देर में भोजन करने में कुछ रुचि नहीं।' मुन्शीराम ने श्रपने पतन की सब कहानी सुना कर जमा मांगी, तो देवी ने तुरन्त कहा—'श्राप मेरे स्वामी हो। यह सब सुनाकर मेरे सिर पाप क्यों चढ़ाते हो १ मुसे तो माता का उपदेश यही है कि श्राप की नित्य सेवा करूँ।' चरित्र-नायक ने लिखा है—''उस रात बिना भोजन किये दोनों सो गये श्रीर दूसरे दिन मेरे लिये जीवन ही बदल गया।"

दूसरी घटना शिवदेवी के उदार चरित्र पर श्रीर श्रधिक प्रकाश डालती है। शराव के पारसी व्यापारी का विल इतना बढ़ गया कि तीन सौ रुपये मुन्शीराम को देने होगये। उसको तो किसी तरह कुछ दिन के लिये टाल दिया। पर, सिर पर एक चिन्ता सवार होगई। शिवदेवी ने उसको भांप लिया श्रीर भोजन के समय कारण जानने के लिये आत्रह किया। चिन्ता का सब कार्या मालूम कर भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करने से पहिले ही देवी ने हाथ के कड़े उतार कर सेवा में उपस्थित कर दिये । मुनशीराम ने संकोच-भाव से कहा-"यह कैसे हो सकता है ? तुमको आभूषित करने के स्थान में तुमको आभूषगों से रहित करने का पाप कैसे लूं ?" देवी ने तुरन्त दूसरी जोड़ी दिखा कर कहा-"एक जोड़ी पिताजी ने श्रीर दूसरी श्वसुर जी ने दी थी। इनमें से एक व्यर्थ पड़ी है। यह

मेरा माल है। जब तन तक आप का है, तब इसके लेने में संकोच क्यों है ? आपकी चिन्ता दूर करने को यह कोई महँगा सीदा नहीं।" कड़े वेच कर विल अदा किया गया। बाक़ी रुपये शिवदेवी की सन्दूकची में ही रख दिये घ्रीर यह संकल्प किया कि कमाने के बाद इस रक़म को पूरा करके पहिले ये जोड़ी बन-वाई जायगी। घटना साधारण है, किन्तु मुनशीराम के जीवन को वद्लने में इस घटना का श्रमाधारण हाथ है। स्त्री-जाति के प्रति मुन्शीराम का दृष्टिकोण उपर्युक्त दोनों घटनाञ्जों से बदल गया। श्रंप्रेज़ी उपन्यासों की नायिकाश्चों के चंचल-चरित्र का जो चिल आंखों के सामने सदा घुमा करता था और उसी से श्रपनी स्त्री के सम्बन्ध में भी निराशा की जो हलकी-सी रेखा कभी कभी सामने खिच जाया करती थी, वह सदा के लिये दूर होगई। गृहस्थ की समस्त कल्पना-सृष्टि का अन्त होकर वास्त-विकता का कुछ ज्ञान हुआ। हवाई क़िले बांधने छोड़ दिये। शिवदेवी को शिचिता एवं गुणवती बनाने का यत्न किया जाने जाने लगा।

#### ६. दो दिन की चाकरी

कालेज की ऊँची पढ़ाई मुनशीराम के भाग्य में नहीं लिखी थी। पिता जी ने समभ लिया कि पुत कालेज की पढ़ाई के श्रयोग्य है। बड़े भाई तलवन में ज़मींदारी श्रीर साहकारी का

सव काम सम्हालते थे। दूसरे और तीसरे भाई मिर्ज़ापुर और हमीरपुर में थानेदार थे। चौथे पुल को भी पुलिस के महकमे में भर्ती कराने के लिये उस समय के कमिश्रर एडवर्ड्स के पास ले जाया गया। पिताजी उसके कृपापात्र थे श्रौर मुन्शीराम की श्रंप्रेज़ी वात-चीत से भी वह बहुत प्रसन्न हुआ। नायव तहसील-दार हुट्टी पर जा रहा था। इसिलिये मुन्शीराम को तीन मास के लिये नायव तहसीलदार नियुक्त कर उसका नाम तहसीलदारी की उम्मीदवारी के लिये थेज दिया । तहसीलदार मुनीरुद्दीन के पिता श्री नानकचन्द दी के पुराने स्नेही थे। इसलिये सुन्शीराम को तहसीलदारी का काम वह बड़े प्रेम और तत्परता से सिखाने लगा। एक मास वाद तहसीलदार के छुट्टी जाने पर उसका स्थानापन्न भी मुन्शीराम को ही बनाया गया। पुत्र को इस प्रकार उन्नति करते देख पिता का प्रसन्न होना स्वा-भाविक था। पर, पुत्र के अन्तःकरण के बदलते हुए भावों को सममना उनके लिये कठिन था। तहसीलदारी के पन्द्रह दिनों में कलक्टर श्रीर ज्वाइगट मजिस्ट्रेट से सीधा व्यवहार होने पर मुन्शीराम को श्रनुभव हुश्रा कि लोग जिस नौकरी में इतना मान-सन्मान समभे हुए हैं, वह श्रपमान के ज़हर से भरा हुआ कांच का प्याला है। तहसीलदार के छुट्टी से लौटने पर उससे श्रपने मन का सब भाव कह दिया। उसके सममाने बुम्ताने पर किसी तरह एक मास और पूरा किया, पर उसके CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

बाद एक ऐसी घटना हुई कि कि उससे मुन्शीराम का दिल नौकरी से बिलकुल ही हट गया। बरेली से आठ या दस मील पर सेना पड़ाव डालने वाली थी। रसद वग्नैरह का सब प्रवन्ध नायव तहसीलदार के नाते मुनशीराम पर श्रा पड़ा। फ़ौज के गोरों ने अगडे वाले के अगडे विना क़ीमत चुकाये खुट लिये। कर्नल के पास शिकायत ले जाकर मुन्शीराम ने साफ़ ही कह दिया कि यदि अगडे वाले ग़रीब के दाम न चुकाये गये तो भैं सब दूकानदारों को लौटा दूंगा। कर्नल को ऐसे स्पष्टवादी काले श्रादमी से पहिली ही बार पाला पड़ा होगा । उसने श्राग-बबुला होकर कहा—"तुम ऐसा करोगे तो हानि उठा आगे। तुम्हारी इस गुस्ताख़ी का मतलब क्या है ?" इस पर मुन्शीराम भी अपने को सम्हाल न सके और बोले—''में अपने आद्मियों को ले जा रहा हूं ! मैं यह अपमान नहीं सह सकता। आप जो कर सकते हैं, करें।" कर्नल आगे बढ़ा। पर, वह था निहत्था श्रीर मुनशीराम के हाथ में 'था हगटर । हगटर सम्हाला श्रीर रकाव पर पैर रखते हुए अपने सब आदिमयों को लौटने का हुक्म देकर घोड़े को एड़ दी। इस घटना से ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्वजों की निर्भयता, वीरता श्रीर स्पष्टवादिता सबकी सब विरासत में केवल मुन्शीराम को ही मिली थीं। जहां दो बंड़ भाई पुलिस की नौकरी में सांसारिक दृष्टि से भी सफल हुए, वहां मुन्शीराम उनसे ऊँचे श्रोहदे पर नियुक्त होने पर भी तीन

H

से

Ţ

ला

ती

न

00

पैर

माह से श्रिधिक पुलिस की चाकरी नहीं निभा सके। लौटने प तहसीलदार को जब घटना सुनाई, तो उसके चेहरे का रंग एक दम बदल गया। रात को उक्त घटना की सब रिपोर्ट लिखी। उर्दू की प्रति तहसीलदार को देकर अंग्रेज़ी की प्रति लेका कलकंटर के बंगले पर पहुँचे। वहां कर्नल पहिले ही से उपिक्ष था। कलक्टर ने देखते ही कर्नल-साहब को अपमानित करने का कार्ण पृद्धा अौर कर्त्तव्य-पालन से विमुख होने के लिये सज़ देने की धमकी दी। मुन्शीराम ने रिपोर्ट पेश करते हुए कहा, कि इसको पढ़ने के बाद न्याय की जियेगा । रिपोर्ट पढ़ने और कर्नल के साथ एकान्त में परामर्श करने के बाद कलक्टर ने मुन्शीराम को कर्नल से माफ़ी मांगने के लिये कहा। मुन्शीराम को बैठने तक के लिये नहीं कहा गया । इस व्यवहार ने श्रपमान के गहरे घाव पर नमक छिडकने का काम किया। मानसिक श्रवस्था के उत्तेजित होने पर भी कुछ सम्हल कर मुन्शीराम ने साहव को सलाम किया श्रोर तुरन्त कमरे से बाहर श्राकर तहसील का रास्ता पकड़ा। इधर कमिश्नर का सवार बुलाने श्राया हुआ था। कमिश्रर मुनशीराम को स्थिर नौकरी दिलाने की फ़िक में था श्रौर फ़िलहाल बाहिर की तहसील में खाली जगह पर मेजना चाहता था। कर्नल के साथ की सब घटना और कलक्टर का सब व्यवहार बता कर मुन्शोराम ने नौकरी से सदा के लिये हुट्टी छेनी चाही। पर, किमश्रर ने छुँही देने से इन्कार किया और उक्त घटना में

मुन्शीराम को बेदाग बचा दिया। नायब तहसीलदार के छुट्टी से लौटते ही उसको चार्ज सम्हलवा कर मुन्शीराम ने चाकरी से श्रपना पिगड छुड़ाया। पर, पुत्र को किसी न किसी काम में लगाने की चिन्ता पिताजी को बराबर बनी रही। पुलिस की नौकरी के सिवा उनकी दृष्टि श्रौर किस काम पर जा सकती थी?

सम्वत १६३७ के प्रारम्भ में ही नानकचन्द जी की बदली ख़ुर्ज़ा को होगई, जहां कि उन्होंने सबडिवीज़नल पुलिस अफ़सर का काम सम्हाला । मुनशीराम भी धर्मपत्नी-सहित पिता जी के साथ ख़ुर्जा गये । पहिले के पुलिस इन्स्पैक्टर जनरल ऋौर तत्कालीन बोर्ड आफ़ रेवेन्यू के उच अफ़सर मि० सी० पी० कारमाइकेल नानकचन्द जी के पुराने सुपरिचित व्यक्ति थे। वह जब दौरे पर बुलन्दशहर आये तो नानकचन्द जी मुन्शीराम को साथ लेकर उनके पास गये। उन्होंने मुनशीराम को १५० से ३५० रूपये के ग्रेड में ले लेने का आश्वासन दिया और यह भी कहा कि चार बरस में मुन्शीराम डिपुटी कलक्टर बन जायगा। मुन्शीराम ने दो मास में इलाहाबाद पहुँचने की प्रतिज्ञा करके उस समय तो छुट्टी ली। पर, मुन्शीराम का भाग्य-चक्र दूसरी श्रोर घूमने वाला था। पुलिस के महकमे की गन्दी श्रोर बदनाम नौकरी में अपना जीवन बरबाद करना उसके प्रारब्ध में नहीं लिखा था। सेशन-सिपुर्द किये गये ख़ून के एक मामले की पैरवी के लिये नानकचन्द जी को मेरठ जाना पड़ा ऋौर वहां

q:

त

3

के

CIO

6

की की

व

श्रकस्मात् जालन्धर के वकील श्री डूंगरमल से मुलाक़ात होगई। उनसे वातचीत करने पर नानकचन्द जी ने निश्चय कर लिया कि मुन्शीराम से वकालत की परीचा पास कराई जाय। मेर से लौटते ही उन्होंने मुन्शीराम के सामने ऋपना विचार प्राह किया। श्रन्धे को क्या चाहिये ? दो श्रांखें। मुनशीराम की प्रसन्नता का पारावार न रहा। चाकरी तथा कारमाइकेल-साहव के साथ की हुई प्रतिज्ञा से भी मुक्ति मिली श्रीर उसका दोष भी श्चपने सिर नहीं पड़ा। बंडे भाई घर से त्रालग होकर श्रपना स्वतन्त्र कारबार करने लग गये थे। इसलिये फ़िलहाल घर श्रीर जायदाद का प्रबन्ध करने के लिये मुन्शीराम को पिताजी ने घर भेज दिया। साथ में यह भी ताकीद कर दी कि पौष सम्बा १६३७ में लाहौर में क़ानून का अध्ययन अवश्य शुरू कर दिया जाय। पांच-छः महीने साहूकारी श्रीर ज़मींदारी में निकल गये। पढ़ने-लिखने का काम कुछ था नहीं। सारा दिन शतरंज के लेख में बीतने लगा। श्रम्य व्यसन छूट जाने पर भी मद्य मांस क सेवन नहीं खुटा।

#### ७. फिर से विद्यार्थी-जीवन

पिता जी के आर्देशानुसार पौष सम्वत् ११३० के दूसी सप्ताह में कार्न की परीत्ता की तय्यारी करने के लिये मुनशीरा लाहौर चले गर्ये। कान्न की श्रेगी में भरती तो हो गये, प

परीला के लिये आवश्यक तीन-चौथाई व्याख्यानों की संख्या पूरी नहीं हुई । उसमें पांच की कमी रह गई । इसके लिये मुनशीराम इतने दोषी नहीं थे, जितना कि घर वाले थे। पहिले के दस पन्द्रह दिन मकान ढूंढने में लग गये। कुछ ही दिन पढ़ाई करने के बाद अंग्रेज़ी उपन्यासों तथा कथा-कहानियों के पढ़ने का शौक फिर जाग उठा और थोडी आवारागर्दी ने भी आ घेरा। विद्यार्थी-जीवन शुरू करने के बाद भी घर के काम की सब जिम्मेवारी मुन्शीराम पर थी। होली पर घर के काम का निरी-चाग करने आये तो चार-पांच दिन अधिक लग जाना साधारण बात थी। आषाढ में बंडे भाई मुलराज की लड़की का विवाह आ गया। पिताजी की आज्ञा पर उसके प्रवन्ध के लिये छुट्टी लेकर तलवन जाना पड़ा। पढ़ाई के कुछ दिन ख़राब होने ही थे। मुनशीराम को पिताजी ने भाई आत्माराम की पत्नी को उनके पास पहुंचाने का आदेश दिया। भाई गाज़ीपुर ज़िले में किसी थाने में थानेदार थे। बनारस, बरेली श्रीर ख़ुर्जा श्रादि में पुराने मिलों से मिले विना कैसे रहा जा सकता था ? लम्बी यात्रा में इसी से दुगना समय लग गया। पिताजी पेशन के लिये द्रख्यास्त दे चुके थे। इस लिये ख़ुर्जा से लौटते हुए पिताजी ने बहुत-सा सामान घर पहुंचाते के लिये साथ में कर दिया। इस याता से व्यार्ज्यानों की संख्या श्रीर भी करे हो गई। इस बार घर से लाहीर करते हुए अन्शीराम शिक्दे की को भी साथ

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

वि

3

90

1

ले गये। पढ़ाई का काम नियमपूर्वक चलने लगा। परीचा में महीना भर रहा होगा कि प्रोफ़ेसर छुट्टी पर चले गये। उनके स्थान पर कोई दूसरा प्रोफ़ेसर नहीं आया। व्याख्यानों की कमी का पूरा होना असम्भव हो गया । परीका की सब तय्यारी करी-कराई रह गई। आंखों के सामने नाचती हुई सफलता निराशा में परिणात हो गई। वकील बनने की अभिलाषा मनकी मन में रह गई। पर, इस पर भी हिम्मत नहीं हारी। पौष १६३८ में फिर क़ानून की श्रेग्णी में प्रविष्ट हो कर नियमपूर्वक ज्याख्यानों में शामिल होना शुरू किया। उपस्थिति ८० प्रति सैंकडा कर लेने के बाद घर में ही तय्यारी करने के विचार से मुनशी-राम घर चले आये। तलवन में शिः चित मग्डली का स्रभाव था। इस लिये जालन्धर अधिक पसन्द आया। पर, जालन्धर की संगति सत्संगति साबित न हो कर कुसंगति ही साबित हुई। संसुराल में मांस-भन्नाण का बहुत श्रिधिक प्रचार था श्रीर मद्य-पान सभ्यता का पहिला लच्चण माना जाता था। मुनशीराम सरीखे व्यक्ति का इस प्रलोभन से बचना सम्भव नहीं था। जालन्धर का सब समय प्रायः खाने-पीने श्रीर मीज उडाने में ही बीता। यह अनुभव होने पर कि जालन्धर में परीचा की तय्यारी होना सम्भव नहीं, मुन्शीराम फिर लाहीर चले गये। यहां जीवन कुछ सुधरा, मद्यपान का व्यसन भी कुछ द्वा श्रीर आर्यसमाज एवं ब्राह्मसमाज के सत्संगों में भी श्राना-जाना शुरू

किया। पर, परीक्ता की तय्यारी में मन नहीं लगा। परीक्ता में उत्तीर्ण होने की सम्भावना न होते हुए भी परी चा में बैठ गये। श्रमुत्तीर्ग होना निश्चित था। पिताजी को इस समाचार का तब पता लगा, जब वे छमाही की पेंशन लेने जालन्धर आये। पुत्र को उदास देख अपने साथ ही तलवन ले गये। इसी समय मुन्शीराम के प्रथम सन्तान हुई, जिसका नाम वेदकुपारी रखा गया। तलवन में तीन मास गृहस्थ के ऋानन्द में बीते। प्रथम सन्तान के लाड़-प्यार ने सांसारिक चिन्ता ऋौर परीचा की श्रमफलता से पैदा हुई सब निराशा को एक बार तो भुला ही दिया। पर, इस प्रकार सांसारिक चिन्ताओं से सदा के लिये किसको बुट्टी मिली है ? संसार के द्रन्द्रों से संखार में रहते हुए किसने बुटकारा पाया है ? मुन्शीराम का यह चिन्ता-रहित श्रानन्द्मय गृहस्थ-जीवन श्रिधिक दिन नहीं निभ सका।

भाई आत्माराम भी नौकरी छोड़ कर घर चले आये। पिताजी के साथ दो परिवार रहने लगे। शिवदेवी जी की श्राज़ादी में विघ्न पड़ने लगा। इससे वे तो न घबराई, पर मुनशीराम घवरा उठे ऋौर स्वतन्त्र-जीवन विताने के लिये स्वतन्त्र श्राजीविका का उपाय खोज निकालने में चिन्तित रहने लगे। इस चिन्ता को दबाने के लिये दूसरा कोई उपाय न सुका, तो लगी शराब उड़ने। पर, उसको द्वाने या दूर करने की ऋौषि शराब नहीं थी। फिर मुन्शीराम थे भी ऐसे पिय्यकड़ कि तेज़

16

航

N.

से तेज़ श्रीर श्रिधिक से श्रिधिक पी जाने पर भी दूसरों की श्रपेत्ता उनको बहुत कम नशा होता था। इससे एक लाभ भी था। वह यह कि अधिक पी जाने पर मी मुन्शीराम आपे से बाहर न होते थे, दिमाग को कावू में रख कर नशे के बाद की बुराई से बचे रह सकते थे। पर इस श्रित के दुष्परिशाम से मन श्रीर श्रात्मा का वदाग्र बना रहना सम्भव नहीं था। की सहायता से यदि स्वतन्त्र आजीविका की खोज का सवाल हल हो सकता तो दुनिया में वेकारी की समस्या इतना जिल्ल रूप धारण न कर पाती। श्रास्तु, तीन मास इसी उधेड-चुन में शराब के साथ निकल गये। नौकरी और परीचा को मन की तुला पर तोलते तो कभी नौकरी का पलड़ा अकता दीख पड़ता अप्रौर कभी परीचा का। कभी कारमाइकेल-साहब की दिलाई हुई श्राशा सामने भूमने लगती, तो कभी वकीलों के स्वतन्त्र जीवन का सुनहरा चिल्ल सामने आ खड़ा होता। परीचा देने के विचार ने विजय प्राप्त की ख्रौर रात-दिन एक करके परी जा की तय्यारी की गई। पर, नौकरी का प्रलोभन सामने बना ही रहा । शिवदेवी से अनुमित लेकर एक बार नौकरी करने का विचार भी दृढ़ कर लिया। घर वालों को परी चा देने की बात कह कर श्रीर मन में नौकरी करने की ठान कर मुन्शीराम ने लाहौर जाने का निश्चय किया। लाहौर जाते हुए मन फिर बद्ला। बरेली की श्रपमानास्पद् नौकरी के स्वतन्त (!) जीवन

की याद आते हो नौकरी से मुँह फिर गया। परीचा देने का निरुचय किया। लाहौर पहुंचने पर मुख्तारी की परीचा में बैठने वाले एक और मिल मिल गये। उनके साथ मिल कर परीचा की तय्यारी शुरू कर दी और भोजन आदि भी उनके साथ ही होने लगा। राग-रंग और गुलहरों सब भूल गये। दिन-रात सब का सब समय परीचा की तय्यारी की भेंट होने लगा। इस परीचा का वही परिगाम हुआ, जो होना चाहिये था। परीचा में सफलता प्राप्त हुई। पुल की इस सफलता पर पिताजी के आनन्द की सीमा न रही। तलवन में आनन्दोत्सब मनाया गया। ठाकुरों का शृंगार किया गया, ब्रह्मभोज हुआ और सम्बन्धियों के आग्रह पर वेश्या का नाच भी।

मुन्शीराम की कायापलट करने वाले महर्षि द्यानन्द का देहान्त उसी वर्ष (१३ कार्तिक सम्वत् १६४० को ) हुआ, जिसमें मुन्शीराम ने क़ानून (मुख्तारी) की परीक्ता में सफल्ता प्राप्त करने के बाद जालन्धर में क़ानूनी पेशे में पैर रखा था। जालन्धर में श्री शिवनारायण जी वकील के यहां महर्षि के देहावसान के अवसर पर जो शोक सभा हुई, वह मुन्शीराम की ही प्ररणा का परिणाम था। मुन्शीराम के अन्तः करण में पैदा हुई इस प्ररणा को बरेली में महर्षि के साथ हुए सत्संग का ही सुफल समम्मना चाहिये।

Ţ

Ţ

#### ८. स्वतन्त्र आजीविका

स्वतन्त्र आजीविका की चिन्ता मुन्शीराम को देर से सता रही थी ! मुख़्तारी की परीचा में पास होने से स्वतन्त्र आजीविका का प्रश्न हल हो गया। जालन्धर के वकीलों में नाम दर्ज हो गया। श्री बालकराम जी (मुंशीरामजी के बड़े साले) ने मौलावरूश नाम के चलते-पुरजे बीस बरस के एक युवक को मुन्शी रख दिया। उसके साथ यह शर्त हो गई कि अच्छा काम दिलाने पर महीने के बाद उस को स्थिर किया जायगा। वह एक फ़ौजदारी मुक्इमा ले आया, जिसकी पेशी फिल्लौर में तहसीलदार के यहाँ होनी थी। इस मुक़द्दमे के लिए मुन्शीराम जी को फ़िल्लौर जाना पड़ा। वहां जाकर पता चला कि तहसीलदार की कचहरी शाम को लंगती है। तहसीलदार सय्यद् आबिद्हुसैन मुन्शी-रामजी के पिता जी को श्रपना बुज़ुर्ग मानते थे, क्योंकि उन के पिता सय्यद् हादीहसन इन के पिता के साथ बरेली में डिप्टी कलक्टर रह चुके थे। मुन्शीराम जी उन के ही यहां ठहरे थे। दिन के समय का भी सदुपयोग हो गया । मुंसफ़ी के दो मुक़दमे हाथ श्रा गये, जिन में २४ रुपये की श्रामद्नी हो गई। कुछ इस सफलता से और कुद्ध तह्सीलदार साहब की सलाह से फ़िल्लौर में ही वकालत करने का निश्चय किया गया। घोड़ा-गाडी, बरतन, नौकर और सब ज़रूरी सामान भी तलवन से ब्रा गया। फ़िल्लीर में यदि कोई श्राच्छी, उन्नत एवं शिचित संगति नहीं थी, तो कोई कुसंगति भी नहीं थी। इसलिये श्राद्तें बहुत सुधर गईं। बहुत कम खर्च में काम चलने लगा। पहले ही महीने में खर्च काट कर बचत के ७५ रुपये पिता जी के चरगों में भेट किये श्रीर दूसरे में १२५ । पिता जी को इस से बहुत सन्तोष हुआ। उन्होंने पुत्न को सपरिवार फिल्लौर में स्वतन्त्र रूप में रहने की आज्ञा दे दी। परिवार सहित फ़िलौर श्राने की तय्यारी में थे कि भाई मुलराज पर मेरठ में मुक्दमा चलने श्रौर नौकरी से हटा कर पुलिस लाइन्स में लाए जाने का समाचार आया। साथ में ही पिता जी को किसी पुराने मुक़द्मे में साची देने जाने का सम्मन भागलपुर (बिहार) से मिला। पिता जी का श्रादेश हुआ कि उन के साथ मेरठ जाना होगा। मुन्शीराम अकेले ही फिल्लौर गये। हाथ में लिए हुए मुक़द्मे निबटाए श्रीर सामान सब तलवन भेज दिया। पिता जी एक दिन मेरठ ठहर भागलपुर चले गये श्रीर वहां से बीस दिन में लौटे। मुन्शीराम मेरठ में मुक़द्मे की तय्यारी में लग गए। दो ढाई मास इस मुक्दमे में बीत गये। मृलराज मुक़द्मे से बेदाग़ बरी हो गये श्रीर श्रपनी नौकरी में लग गये। पर, पिता जी की सम्मति यही हुई कि उन को नौकरी क्रोड़ कर घर विले श्राना चाहिए। एक मास बाद मुलराज नौकरी छोड़ कर घर आ गये। घर आकर मकानों में अपना ~~~

का

कैसे

नहीं

मांग

सुन

उपदे

लिख

दूसरे

70

ोजन

ा स

ने

स्थि

ते हं

भूषा

ी

७६

#### स्वासी श्रद्धानन्द

हिस्सा श्रालग ले कर उन्होंने श्रापने लिये नया मकान बनवान शुरू कर दिया।

मेरठ से लौटकर श्रावण (जुलाई) में जालन्धर श्राका वहीं वकालत करने का निश्चय किया। दूकान ठीक करते न-करते छुट्टियां आ गई। छुट्टियों के बाद कार्तिक से जालन्धर में ही मुख्तारी शुरू की। काम अच्छा चल निकला। आमदनी भी अधिक होने लगी। सिर पर किसी का नियन्त्रण नहीं था। फ़िल्लीर में दिये जाने वाले श्रामद्नी के हिसाब का बन्धन भी ट्रट चुका था। शिवदेवी जी पुली सहित मायके रहती थीं, इसिल् भी पूरी स्वच्छन्द्ता थी। स्वच्छन्द्ता के इन दिनों में फिर शराब का दौरा शुरू हुआ और लगी पूरी की पूरी बोतल चढ़ने। दिनाग पर इस का बुरा श्रसर हुआ। आध घरत से श्रधिक पढ़ना लिखना श्रीर पांच मिनिट से श्रिधिक किसी एक विषय पर मन स्थिर नहीं होता था। इस पर भी मांस-मिद्रा का व्यसन कुछ कम नहीं हुआ। वह बढ़ता ही गया । मिलों की दावतें भी इस का प्रधान कारण थीं। मुन्शीराम जी को पौष सम्वत् १९४१ (दिसम्बर सन् १८८४) में जब यह पता चला कि एक वर्ष बाद से वकालत पास करने के लिये बी० ए० पास करने का प्रतिबन्ध लगने वाला है, तब उन्होंने लाहौर जाकर वकालत पास करने का निश्चय किया। वकालत पास करने की आवश्यकता इसिलिये भी प्रतीत हुई

वि अ

स

दा

CZ

क

ल

यह

थे

सा

चरे मुन

प्रव

दिः

कि मुख्तार हर एक मुक्दमे में पैरवी नहीं कर सकता था। अव्रालत उस को जिस मामले में चाहे पैरवी करने से रोक सकती थी। बड़े दिनों से पहले ही मुख्तारी की दुकान उठा कर लाहौर जाने का विचार ठीक कर लिया गया। पर, मिलों की दावतें बुरी तरह पीछे लग गई। प्रत्येक शाम को किसी न किसी मित्र के यहां मुग़ों के गले काटे जाते, अगडे अने जाते और प्याले के दौर लगते। नित्य दिन को लाहौर चलने की तय्यारी करते और नित्य ही सायंकाल वह की-कराई तय्यारी प्याले की लहर में बह जाती। यह अति भी मुनशीराम जी के लिए लाभदायक ही साबित हुई और उस ने मिद्रा से सदा के लिये बुट्टी दिला दी।

एक दिन शाम को एक बड़े वकील के यहां निमन्त्रण था।
यहां शराव का ख़ूब खुला दौर चला। भोजन के बाद और
सब ने अपने अपने घर की राह पकड़ी। पर, एक मुख्तार
साथी पीछे मुन्शीराम जी के साथ रह गए। ये नशे में चूर
थे। बाहिर पर रखते ही लगे लड़खड़ाने और अनाप-शनाप
बकने। मुन्शीराम जी उस को सहारा देते हुए उस के घर ले
चले। वह सहारा छुड़ा कर गली में एक घर में घुस गया।
मुन्शीराम भी पीछे पहुंचे तो देखा वह वेश्या का घर था। किसी
प्रकार उस को वहां से धकेल लाये और लाकर घर पहुँचा
दिया। जब अपने यहां पहुँचे तो आप के मेहमानदार मित्र.

जिन के यहां आप ठहरे हुए थे, बोतल खोले बैठे थे। रात के आठ ही बजे थे। फिर रंग जम गया। पहली बोतल समा हुई कि दूसरी खुल गई। दूसरी बोतल का एक ही एक 'पेन चढ़ा था कि मित्र आपे से बाहर हो गए। उन को सोने लिए तय्यार कर कमरे में भेजा और इधर एक प्याला चढ़ा का दूसरा भरा ही था कि भीतर से एक दर्द-भरी चीख़ सुन पडी। मुन्शीराम किसी आकिस्मिक दुर्घटना की करपना कर भीतर घुसे तो देखा, उन के वह मिल राज्ञस का रूप धारण कर एक युवती स्त्री को श्रपने हाथों में दबोचे हुए उस पर पाशविक आक्रमण करने की तय्यारी में थे। स्त्री बुरी तरह छटपटा रही थी। मतवाले मित्र के इस घृिगात व्यवहार के बीभत्स दृश्य ने मुन्शीराम के अन्तःचत्तु खोल दिये। उस नर-पशु से उस देवी की रत्ता क्या की, मिद्रा के व्यसन से सदा के लिए अपने को ही बचा लिया। उस दिन प्रत्यच अनुभव हुआ कि मदिरा-पान मनुष्य को किस गढ़े में ले जा गिराता है। मन ही मन अनेकों संकल्प विकल्प पैदा हुए। बनारस का राजरानी की रत्ता का पवित दृश्य श्रौर सची हिन्दू पत्नी शिवदेवी की श्राली किक सेवा का बरेली का भव्य चित्र एक-एक करके आंखों के सामने श्रा गए। पिछला सारा ही जीवन एक बार सिनेमा के चित्रों की तरह सामने नाचने लगा। उत्थान और पतन की दृढ़ता और निर्वलता की, सब घटनायें स्मर्ग हो आई। मित्र

श ा हि

कर

ण

खा ।'

कर च

ब हे

क

3

वृ

म

**ह** 

छु

मि

पर

双

लि

जन

से जी फिर गया। पर, सामने पड़ी हुई शराब की बोतल को फंकने की हिम्मत न हुई। ग्ररीब भिचुक मैले कुचैले कपड़े फट जाने पर भी बद्न से नहीं उतार सकता। वही अवस्था मुन्शीराम की भी हुई। सोचा कि इस बोतल को तो पूरा कर दिया आय । उस के बाद सदा के लिए उस से मुक्ति प्राप्त कर ली जायगी। यह सोचकर बड़ा गिलास भरा ही था कि आत्मा में फिर श्रमाधारण कान्ति पैदा हुई। इस वार उस को द्वाना कठिन हो गया। सड़क की श्रोर दूसरे मकान की दीवार पर गिलास दे मारा श्रौर साथ में बोतल भी। मन की दुर्बलता पर श्रात्मा की दृढ़ता ने विजय प्राप्त की। वर्षों का व्यसन जो छूट-छूट कर फिर फिर आ लगा था, एक ही चिया में दूर हो गया। मानसिक अवस्था इतनी बदल गई कि दूसरे दिन सबेरे निवृत्त हो सीधे स्टेशन चल दिए। लाहौर के लिए गाड़ी दस बजे ब्रूटती थी। पर, श्राप लगभग सात वजे ही स्टेशन जा पहुँचे। मित्र मनाने श्राए, पर उनको श्रान्तरिक परिवर्त्तन का क्या पता था ? शाम को लाहीर पहुँचे और सीधे रहमतखां के श्रहाते में चले गए, जहां कि स्वर्गीय रायज़ादा भक्तराम ने श्रापके लिए एक कमरा ठीक कर रखा था। कमरे में सब सामान ठीक करने के बाद भोजन किया और कोई आधा घगटा पुस्तका-वलोकन कर सो गये। दूसरे दिन सवेरे से ही लाहौर में नये जन्म का सुत्रपात हुन्रा।

न

म

सु

लि

₹E

ने

ि

ď

n

## ६. वकालत की परीचा

नये जन्म की कथा शुरू करने से पहले वकालत की परीक की कहानी पूरी कर देनी चाहिए। लाहौर में पहले ही कि से 'लॉ क्लास' में जाना शुरू कर दिया ख्रीर रात को भी क़ान्नं पुस्तकों का श्रभ्यास नियमपूर्वक किया जाने लगा। लॉ-काले उस समय श्रलग नहीं था। सरकारी कालेज के ही एक कमं में डिस्ट्रिक्ट जज मि० ई० डब्स्यू० पारकर वकालत-परीना है उम्मीद्वारों को क़ानून-सम्बन्धी व्याख्यान दिया करते थे मुन्शीरामजी को मि० पारकर का कृपापाल बनने में अिक समय नहीं लगा । अंग्रेज़ी धर्मशास्त्र का प्रन्थ हालैगड्स जुरिए डेंस बड़ा कठिन था। उसके सम्बन्ध में किये जाने वाले प्रश्ने पर मि० पारकर भी चकरा जाते थे। एक दिन उनकी श्रातुमी से उसके सम्बन्ध में की गई एक विद्यार्थी की शङ्का का मुन्शीरा जी ने समाधान कर दिया। बात यह थी कि मुन्शीराम जी विद्या-व्यसनी तो थे ही। किसी भी विषय में बीच में लहा रहना उनको पसन्द नहीं था। कानून का उन्होंने और गहरा श्रध्ययन इस लिये किया था कि उनके मन में लाहौर चीफ़ कोर्ट का जज बनने की महत्वाकांचा समा गई थी। इस लिये परीचा के लिये नियत पाठविधि से कहीं ऋधिक कानून की पुस्तकें पढ़ ली थीं । मि० पारकर उनकी योग्यता पर इतने मुल

#### वकालत की परीचा

हुए कि विद्यार्थियों की वाग्वद्धिनी-सभा स्थापित करके उनको उसका प्रधान बना दिया। सहपाठियों पर भी उनकी योग्यता की इतनी धाक जम गई कि वे शाम को घूमने जाने के समय उनको घेरे रहते ख्रीर वे गोलबाग्र में बैठ कर उनको क़ानून पर ज्याख्यान दिया करते। स्मरग्राशक्ति इतनी तीव्र थी कि पुस्तकों की सहायता के विना ही यह सब अभ्यास मौखिक ही होता था।

री

ग्रम्

नल

क

ग

ि

i

R

म

T

i

10

1)

1

6

H

सम्वत् १६४२ की छुट्टियां जालन्धर स्रौर तलवन विताने के बाद लाहीर लौटने पर परी जा की तय्यारी बड़े जोर-शोर से आरम्भ कर दी गई। मार्गशीर्ष के अन्त, दिसम्बर के मध्य, में परीचा होने को थी। परीचा से महीनाभर पहिले मलेरिया ज्वर का भयंकर आक्रमण हुआ और मार्गशीर्ष के मध्य, नवम्बर के अन्तिम दिनों, में लाहौर आर्यसमाज के उत्सव का भी पूरा श्रानन्द लूटा। सब साथी तो परीचा-भवन में पहुंचने तक तोता-रटन्त लगाते रहे, किन्तु मुन्शीराम ने श्रपने पुराने श्रभ्यास के श्रनुसार परीचा से दो दिन पहले सब पुस्तकों को बुट्टी दे दी। परीचा इस श्रासानी से दी कि तीन-तीन घगटों के प्रायः सभी पर्चे डेढ़-डेढ़ घगटे में कर आये। केवल राज-व्यवस्था-सम्बन्धी प्रश्न-पत्र में ढाई घराटे लगे, क्योंकि वह कुछ लम्बा था। सब पर्चों में पास होकर श्रोर दूसरों की श्रपेत्ता बहुत श्रधिक श्रंक लेकर भी फ़ौजदारी कानून की मौखिक हुए श्रीर उस वर्ष क़ानून की परीचा में सर्व-प्रथम ठहरने व

महाशय से भी आपके पूर्णीक लगभग ५० अधिक थे। इत

योग्यता पर भी केवल दो श्रंकों के लिये श्रमुत्तीर्ग होना पड़ा।

मुन्शीराम जी की ही तरह श्रमुत्तीर्ग हुए परीचार्थी जा

मकान पर एकत्र हुए। सब मि० कार स्टीवन साहब के बा

पर गये। श्राप मि० पारकर की जगह श्राये थे और पिक्ष

दिनों में श्राप ही उनकी जगह क़ानून की क्षास लेते थे। साह

ने मुन्शीराम को श्रक्तग लेजाकर कहा कि सब के साथ इव न हो सकेगा। श्रकेले प्रार्थना-पत्न दोगे तो मैं सिफ़ारिश का

दूंगा। मुन्शीराम जी को श्रकेले प्रार्थना-पत्न देना उचित प्रतिः

नहीं हुआ। इधर कई-एक श्रमुत्तीर्ग साथियों की मुरमाई हुं

श्राशा फिर लहलहा उठी और वे उत्तीर्ग हो कर वकील-साहः
भी बन गये। बात यह थी कि पंजाब यूनिवर्सिटी के उस सम



Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

# दूसरा भाग

ख.

## नये जीवन का सूत्रपात

श्रार्थसमाज में प्रवेश, २. दृढ़ श्रार्थ वनने की तय्यारी,
 मांस-भक्ताण का त्याग, ४. जालन्धर श्रार्थसमाज में पहिला भाषणा, ६. धर्म-सङ्कट, ६. पिता जी के विचारों में परिवर्तन, ७. मुख्तारी की दुकान-दारी, ८. पिता जी को बीमारी श्रोर देहावसान, ६. वकालत की श्रान्तिम परीक्ता श्रोर उसका श्रमुभव!

## १. त्रार्यसमाज में प्रवेश

वकालत की परीचा देने के लिए जालन्धर से लाहीर के लिये विदा होने की अन्तिम रात की घटना ने मुन्शीराम जी के जीवन में जिस परिवर्तन का स्त्रपात किया था, उस ने लाहीर पहुँचते ही खूब गहरा रंग पकड़ा। मुन्शीराम जी का उस समय का जीवन उस स्वच्छ जल के समान था, जिस का अपना कोई रंग नहीं, किन्तु दूसरे रंग उस के रंग को तुरन्त बदल देते हैं। अच्छी या बुरी संगति का प्रभाव मुन्शीराम जी के जीवन पर भी कुछ ऐसा ही पड़ता था कि वे उस से तुरन्त प्रभावित हो जाते थे। बाल्यकाल की सोई हुई आस्तिकता

फिर जाग उठी। गरमी में मुरमाए हुये पौधे वर्षा-ऋतु का पाकर लहलहाने लगे। कुल-परम्परागत श्रद्धा ने युवावस्थ नास्तिकता पर विजय प्राप्त करने की तय्यारी की। पहुँचने के तीसरे ही दिन रविवार था। प्रातः आर्थसमाज सायकाल ब्राह्मसमाज के श्रिधवेशनों में सम्मिलित होने के गए। ब्राह्म-मन्दिर में शिवनाथ जी शास्त्री का व्याख्यानः उन की शान्त मूर्ति और प्रेम रस में सने हुये, हृद्य की गृ तक पहुँचने वाले, श्रद्धापूर्ण शब्दों ने मुनशीराम जी को भ श्रोर खींच लिया। ब्राह्मसमाज के सम्बन्ध में जितनी पुस्तकें उस समय वहां मिलीं, सत्र उन्होंने खरीद लीं। राह घर पहुंच कर एक छोटी सी पुस्तक सोने से पहले ही स कर ली। पांच छः दिन खूब मन लगा कर सब पुस्तकें प नव-विधान-समाज के उस समय के प्रधान लाला काशीरा पुनर्जन्म के विरुद्ध श्रपनी लिखी हुई पुस्तक दी, उस को पढ़ा मन में कुद्ध सन्देह पैदा हो गये। शङ्का-समाधान के लिए ह उन के घर गये। वे मिले नहीं। दूसरे दिन सवेरे ही ज घर पर जा घेरा। उन्होंने बाबू केशवचन्द्र सेन ऋौर बाबू प्र चन्द्र मजुमदार की पुस्तकों को पढ़ने का परामर्श दिया। उन को क्या मालूम था कि जिज्ञासु उन को पहले ही पढ़ई है। इस पर वे कुछ वातचीत करने को विवश हुए। बात से जिज्ञास को कुछ सन्तोष न होकर पुनर्जन्म और कर्मण

सम्बन्ध में मन का सन्देह श्रीर श्रधिक दृढ हो गया। इस सन्देह से बरेली में पादरी स्काट के साथ महर्षि द्यानन्द के इस सम्बन्ध में हुए शास्त्रार्थ का स्मरण हो आया और सहसा यह विचार पेदा हुआ कि 'सत्यार्थप्रकाश' में सम्भवतः इस का समाधान मिल जाय। वहां से सीधे वच्छोवाली आर्यसमाज-मन्दिर में 'सत्यार्थप्रकाश' ख़रीद्ने गए। पुस्तक-भगडार उस समय वन्द था। चपरासी से मालूम हुआ कि पुस्तकाध्यत्त लाला केशवराम के आने पर पुस्तक मिलेगी। उन के घर का पता ले कर दो घराटे भटकने के बाद उन के घर पहुँचे तो वे नौकरी पर बड़े तार-घर चले गये थे। बंडे तार-घर गये तो दोपहर की बुट्टी में जलपान के लिए वे घर आ गये थे। फिर घर अपये तो पता चला कि वे तार-घर लौट गए हैं श्रीर डेढ घराटा बाद वापिस आयेंगे। डेढ घराटा वहां ही बिताने के बाद जैसे ही बाबू केशवराम घर जाते हुए दिखाई दिये कि उन के पीछे हो लिए और उन को घर पर जा घेरा। उन र कहा कि—"महाशय जी! मुक्त को सत्यर्थप्रकाश ख़रीदना है। उन्होंने उत्तर दिया—"निवृत्त होकर कुछ खा लूं तो आप के साथ चलता हूं।" मुनशीराम जी ने अपना सारे दिन का हाल सुनाते हुये कहा कि "श्रच्छा, मैं बाहर ठहरता हूं।" केशव जी समभ गये कि जिज्ञासु के हृद्य में श्रद्धा का कोई श्रद्भुत भाव श्चन्तर्हित है। वे बोले—'चिलये, महाशय! पहिले श्चाप को

काः वस्था

জ ঃ

के। गन्

म मह

तनी रात सा

ह प्रश्ने |राम गढने

्र उन

DR III

तं

पुस्तक दे दूं। आप को पुस्तक दिये बिना सुम्म को सन्तीप क्ष होगा।' समाज-मन्दिर जाकर केशव जी को कीमत दे हमून 'सत्यार्थप्रकाश' लिया । हृद्य में इतनी प्रसन्नता थी जैसे कि क्षेकर का अन्य कोष ही हाथ लग गया हो। अन्धे को दो आँखें मिल्लन गई हों। सबेरे के भोजन में मुन्शीराम जी को अनुपस्थित है। कर साथियों को थोड़ा श्राश्चर्य हुआ। शाम को भी वे तब मि पहुंचे, जब कि भोजन परोसा जा रहा था। सवेरे के यूर्विक पुन्शीराम जी ने बड़े सन्तोष के साथ भोजन किया । भोजन है कि ाद् घुमने न जाकर बत्ती जलाकर 'सत्यार्थप्रकाश' के साथ तन्म थी हो गए। सोने से पहले भूमिका और पहला समुहास पूरा का अ लिया। 'सत्यार्थप्रकाश' का स्वाध्याय धर्म-विषयक गहरे अनु अ

शीलन के बाद शुरू किया गया था ऋौर नास्तिकपन को विदा स

देकर आस्तिक बुद्धि से ही उस को हाथ में लिया था। श्रार्थसमाज के शुक्क पन्न के ये श्रारम्भिक दिन थे। श्रार्थ भाई व्र अपनी मगडली में नये लोगों को शामिल करने के लिये विशेष यत्रशील रहते थे। मुनशीराम के मित्रों को उनको आर्यसमाजी स बनाने की विशेष चिन्ता थी। भाई सुन्द्रदास जी ऐसे मिलों में श्चन्यतम थे। वह एक रिववार को बड़े सवेरे ही उनके डेरे पर श्चा पहुँचे। सम्वत् १६४१ माघ मास का वह शुभ रविवार था। मुन्शीराम जी सामने 'सत्यार्थप्रकाश' का आठवां समुझास खोले हुए किसी विचार-विशेष में मग्न थे। उन्होंने आते ही पूछा-

Z

R

7

तीय किस चिन्ता में हैं ? कुछ निश्चय किया या नहीं ?" दे मन्शीराम ने उत्तर दिया—"हां, पुनर्जन्म के सिद्धांत ने फ़ैसला किर दिया। आज में सचे विश्वास से आर्यसमाज का सभासद मिलन सकता हूं।" आई सुन्दरदास जी का चेहरा खिल उठा। किसान ने बड़े सवेरे ही खेत में जाकर देखा कि उसकी बड़ी में भेहनत फल ला रही है। ख़ून-पसीना एक करके तय्यार किये हुए खेत में बखेरे गये बीजों के श्रंकुर फूट श्राये हैं। उस निहे किसान की प्रसन्नता भाई सुन्द्रदास जी के चेहरे पर खिल रही न्म थी। वें मुन्शीराम जी के डेरे पर ही जम गये। वहीं स्नान का स्त्रादि नित्य-कर्मी से निवृत्त हो मुन्शीराम जी को साथ लेकर प्रु श्रार्यसमाज-बच्छोवाली पहुँचे। वही दोनों मुसलमान रवाबी वेदा सारंगी के आलाप और तवले की थाप के साथ बड़ी ही समयो-चित तान तोड़ रहे थे, जो प्रायः प्रति सप्ताह भार्य-मन्दिर श्रौर भाई व्राह्म-मन्दिर में विहारीलाल की संगीतमाला श्रौर नानक तथा कबीर के भजन गाया करते थे। उस समय गाये जाने वाले शेष समयोचित शब्द मुन्शीराम जी की मानसिक श्रवस्था के कितने ाजी में श्रमुकुल थे ? वे गा रहे थे :-पर

"उतर गया मेरे मन दा संसा, जद तेरा दर्शन पायो।"
न केवल लाहौर आर्यसमाज के प्रागादाता, किन्तु समस्त
प्रांत की समाजों में जीवन डालने वाली जिस जीवन-धारा का
प्रवाह लाहौर से प्रवाहित होता था उसके भी कई अंशों में

TI

ले

उस समय के उद्गम स्थान, लाला साईदास जी के कान है से भाई सुन्द्रदास जी ने श्रपनी सफलता की बात कह हु लाला जी ने दो-तीन बार ज़ोर से इशारा करके मुन्शीरावर्ष को अपने पास बुला लिया और उनकी पीठ पर हाथ फेलेबी श्राशीर्वाद दिया। भाई दित्तसिंह उस समय लाहौर-समान्ध्र सप्रसिद्ध व्याख्याता थे और प्रति रिववार को प्रायः उनका भा भाषण हुआ करता था । भाई जवाहिरसिंह जी उस भए मन्त्री थे। दोनों के साथ मुन्शीराम जी का सम्वत् १६३६ कू तब का परिचय था, जब कि वे लाहौर में मुख्तारी की पांस देने श्राये थे। उस समय मुन्शीराम जी ने आटी द्रवाने नह भीतर एक मकान किराये पर लिया हुआ था। उसके। अ ही चौबारे पर 'सर्विह्तकारिग्गी-सभा' जमा करती थी। अ श्रिधिवेशनों में मुन्शीराम जी का भाई दित्तर्सिंह श्रीर । जवाहरसिंह से परिचय हुआ था। अपने पुराने साथी को आ देत विराद्री में शामिल होते देख कर उनकी प्रसन्नता की वा सीमा न रही। भाई दित्तसिंह जी ने अपने भाष्या की सम में मुन्शीराम जी के समाज में प्रविष्ट होने का समाचार ह हुए उनके साथ अपने पुराने परिचय का भी उल्लेख किया। के बाद भाई जवाहिरसिंह जी उठे। उन्होंने मुन्शीराम जी श्रार्थसमाज में प्रवेश करने पर हर्ष प्रगट करते हुए यह भी जी कि वे भी अपने कुछ विचार प्रगट करेंगे। 羽 ान में = मुन्शीराम के लिये ऐसी उपस्थिति में कुछ बोलने का यह ह क्र रीराविहला ही अवसर था। हिचकते हुए-से खड़े हुए और जब फेलंबोलने लगे तब २०-२५ मिनट बोल गये। वह भाषण नहीं था, माक्ष्यन्तरात्मा में पेदा हुए सात्विक भावों का प्रकाश था। उन निका भावों का सारांश यह था कि "हम सब के कर्त्तव्य ख्रीर मन्तव्य स क्ष एक होने चाहियें। जो वैदिक-धर्म के एक-एक सिद्धांत के अनु-र्रि कूल श्रपना जीवन नहीं ढाल लेगा, उसको उपदेशक बनने का पि साहस नहीं करना चाहिये। भाड़े के टट्टुओं से धर्म का प्रचार वाले नहीं हो सकता। इस पविल कार्य के लिये स्वार्थत्यागी पुरुषों की के। आवश्यकता है।" लाला साईदास जी ने घर पहुँच कर अपने । अ अन्य आर्यसमाजी मित्रों से कहा-"आर्य समाज में यह नई स्पिरिट र । (स्कृर्ति ) आई है । देखें, यह आर्यसमाज को तारती है या डुबो क्र देती है।" स्वर्गीय लाला साईदास जी की यह सन्दिग्ध भविष्य-वागी पूरी होती है या नहीं, इसका निर्णय पाठक अगले पृष्ठों ता को पढ़ने के बाद करेंगे तो अच्छा होगा।

## २. दृढ़ आर्य बनने की तय्यारी

व्ह

क्

10 श्रार्यसमाज में प्रवेश करने के बाद से ही मुन्शीरामजी श्रपने जीवन को उसके एक-एक सिद्धान्त के अनुकूल ढालने में लग गये। इसके लिये कुछ सामयिक कारण भी थे। रहमतालां के श्रहाते में तीन-तीन कमरों वाले दो मकान किराये पर लिये हुए र्मा मारक

尽

FE T

TES-

थे, जिनमें मुनशीराम जी के साथ जालन्धर के सुप्रसिद्ध। स्टर स्वर्गीय रायजादा भगतराम, होशियारपुर श्रार्थसम प्रसिद्ध प्रधान रामचन्द्र जी, पंजाब-प्रादेशिक-सभा के श्री फ़कीरचन्द्र जी ख्रौर भाई सुखद्यालु जी रहा करते है सब गवर्नमेग्ट कालेज में पढ़ते थे श्रौर थे सब श्रार्यसमा सब का भोजन इकट्ठा ही होता था। मुन्शीराम जी के समाज में दीचा लेने के बाद समाज-मन्दिर से सब को हेरे पर श्राये। मुन्शीरामजी ने श्रार्यसमाज में जो भाव किये थे, उनका सब साथियों पर भी श्रच्छा प्रभाव पहार भोजन के समय सब ने यह निश्चय किया कि सप्ताह में का कम एक बार शहर के किसी एक भाग में विना विज्ञापनां वैदिक-धर्म का प्रचार किया करेंगे। वर्षभर तक इस निश्चा सचाई के साथ निवाहा भी गया। उधर जालन्धर में जैसे मुन्शीराम जी के श्रार्थसमाजी बनने का समाचार पहुंचा, ह भाइयों में नवजीवन का संचार हो गया। कन्या-महाविशा जालन्धर के सम्बन्ध से सप्त्रसिद्धि पाये हुए श्री देवराज वी मुनशीराम जी को लिखा कि वे जालन्धर आर्यसमाज! प्रधान-पद उनको सौंप कर स्वयं मन्त्री हो गये हैं। प्रचार। इस धुन ऋौर प्रधान-पद की इस भारी जिम्मेवारी ने मुन्शी जी को दृढ़ श्रार्थ बनने की तय्यारी में लगा दिया। 'सत्या प्रकाश' का नियमपूर्वक पठन तथा मनन होने लगा। नर्वे स

ह्या बहु के

हुश्र

उन्हें भूमि स्वा ने श्र श्राल

भी

वेगव सवे कि

दौड़ के ब

एक

हास के स्वाध्याय तक विचार बहुत स्पष्ट होते चले गये झौर बहुत से संशय भी मिट गये। पर, दसवें समुहास के भच्याभच्य के प्रकरण के स्वाध्याय से जीवन में एक झान्दोलन उठ खड़ा हुआ, जिसने मांस-भक्तण के व्यसन से भी मुक्ति दिला दी।

3

H

धे

H

4

.

18

hill

71

या

से

#### ३. मांस-भच्या का त्याग

मदिरा-त्याग के समान ही मांस-भक्ताग के त्याग का सम्बन्ध भी एक घटना के साथ है। ऐसी घटनाएं पहिले भी कई बार उनके सामने से गुजरी होंगी। पर, इससे पहिले उसके अनुकूल भूमि तय्यार नहीं हुई थी। 'सत्यार्थप्रकाश' के दसवें समुहास के स्वाध्याय से चित्त में जो चंचलता पैदा हुई, उस पर इस घटना ने श्रपना वह श्रसर पैदा किया कि मुन्शीराम जी के जीवन में श्रालीकिक परिवर्तन हो गया । उसने न केवल उनके जीवन को पवित्र बनाया किन्तु समस्त आर्यसमाज में पवित्रता की एक वेगवती लहर पैदा कर दी। होली के चार-पांच दिन पहिले, सवेरे पांच बजे, घूमने से लौटते हुए ज्यों ही श्रनारकली पहुंचे कि सामने से एक मनुष्य सिर पर मांस का टोकरा उठाये हुए दौड़ा चला आ रहा था। भेड-बकरियों की कटी हुई टांगें टोकरे के बाहर लटकी हुई थीं। मांस-भक्ताया के श्रभ्यासी मुनशीरामजी का दिल उस भीषणा दृश्य को देख कर दहल गया। चित्त में एक भारी चिन्ता पैदा हो गई। मध्यान्ह-समय 'सत्यार्थप्रकाश'

का भदयाभदय का प्रकरण फिर पढ़ा तो मांस-भन्नण के दोष सहसा हृद्य में बैठ गये। शाम को भोजन के लिये साथियों के साथ ही बैठे। सदा की भांति मांस का कटोरा। सामने रखा गया। मानसिक क्रान्ति ने इतना उम्र रूप धार किया कि कटोरा सामने श्राते ही उसको उठाया श्रीर साम की दीवार में दे मारा। शराब के गिलास स्रीर बोतल के समा वह भी दुकड़े-दुकड़े हो गया। साथी समभे कि रसोइये कुछ भूल हो गई है। उनको क्या मालूम था कि आज तक है हुई भारी भूल का वह पश्चात्ताप श्रीर प्रचालन था ? वे ले रसोइये को भला-बुरा सुनाने। मुनशीराम जी ने उनको रो कर कहा-"रसोइये बेचारे को कुछ मत कहो। एक श्रार्य मत में मांस-अलगा भी महापाप है। मैं मांस का श्रपनी थाले में रखा जाना सह नहीं सकता।" साथी इतना कह कर जु हो रहे कि कटोरा दुकड़े-दुकड़े करने से तो उसको उठवा देन श्चन्छा था। पर, वे यह नहीं जानते थे कि होनहार मनुष्यहे जीवन में श्राकस्मिक परिवर्तन कुछ उयता से ही हुआ करता है। उसके सामने सांसारिक हानि-लाभ का हिसाब कुछ अर्थ नह रखता। प्राकृतिक भंभावात के समान ही क्रान्ति का खेल है जो सामने दीखने वाली सृष्टि को पलभर में ही मिट्टी में मिल कर उसके ढेर पर नयी सृष्टि रच डालता है। कुछ ही सम वाद महात्मा के रूप में प्रगट होने वाली श्रम्तरात्मा में हुई

उस क बचपन बेड़ियों के लिये जी के संख की संख में खाने में यह जिसने

8.

लगा द्

म्रुनशीर देवराज था। हे श्रायंस दार ले

में श्रच

उस क्रान्ति के सन्मुख उस कटोरे की कीमत ही क्या थी ? बचपन के पेंड़ हुए निन्दनीय अभ्यास तथा गिहत संस्कारों की बेड़ियों को काटने और ऐसी बुराई को तिलांजिल देने में शान्ति के लिये गुंजाइश ही कहां थी ? दूसरे साथियों पर भी मुन्शीराम जी के इस व्यवहार का अच्छा प्रभाव पड़ा। निरामिष-भोजियों की संख्या बढ़ती चली गई। इसके बाद मांस-भन्नगा का व्यसन यहाँ तक छूट गया कि मांसाहारियों की पंक्ति और उनके चौके में खाने से भी चित्त खिन्न होने लगा। मुन्शीराम जी के जीवन में यह परिवर्तन अपने पुराने अभ्यास पर ऐसी विजय थी, जिसने आगे चल कर समस्त आर्य-जगत् पर ही अपनी छाप लगा दी।

## ४. जालन्धर आर्यसमाज में पिटा भाषण

श्रार्यसमाजी बनने के बाद से जालन्धर के श्रार्य भाई मुन्शीराम जी से मिलने के लिये बहुत उत्सुक थे। इसलिये देवराज जी ने होली पर श्राने का निमन्त्रण पहिले ही दे दिया था। होली से एक दिन पहिले श्राप वहां पहुँच गये। स्थानीय श्रार्यसमाजियों ने यह दिखाने के लिये कि पढ़े-लिखे श्रीर समम-दार लोग भी किस प्रकार श्रार्यसमाज द्वारा प्रभावित होते हैं—श्रापका व्याख्यान कराया। एक वर्ष मुख्तारी करके श्राप जालन्धर में श्रच्छा नाम पैदा कर चुके थे। पढ़े-लिखों में श्राप का अच्छा

मान था। व्याख्यान में शहर के वकील तथा अन्य प्रतिष्ठित के भी अच्छी संख्या में उपस्थित हुए। व्याख्यान का विषय था "वाल विवाह के दोष और ब्रह्मचर्य का महत्व।" व्याख्या बड़ी सफलता के साथ समाप्त हुआ।

व्याख्यान के बाद मुनशीराम जी फिर वकालत की पर्री की तय्यारी के लिये लाहौर लौट गये। सवा या डेढ़ मा लाहीर में विता कर आप ज्येष्ठ मास में जालन्धर होते। तलवन श्रागये । इस मास-डेढ़ मास में लाहीर में सुन्द्रदास, महाशय रामचन्द्र श्रीर लाला मुकुन्द्लाल जी। साथ मिल कर ख़ूब धर्म-प्रचार किया। प्रति दिन किसी-न-कि चौरस्ते पर जा पहुँचते श्रीर वहां खड़े होकर व्याख्यान देने ह जाते। इन्हीं दिनों में साधु श्रात्माराम श्रीर चौधरी नवलि भी अपने ढंग से शहर में आर्यसमाज का प्रचार करते थे। प्रचार का श्रंगरेज़ी-शिचा-शुन्य साधारण जनता पर बहुत श्रव प्रभाव पड़ता था। धर्म-प्रचार के इसी विचार, लगन त उत्साह के साथ श्राप जालन्धर में छुट्टियां विताने श्राये थे श्रे अभी वहां श्राप के दो तीन ही व्याख्यान हुए थे कि पितां की बीमारी का समाचार पाकर आपको तलवन जाना पड़ा पिताजी को ऋर्धींग की शिकायत थी। मुन्शीराम जी ने लग ग योग्य वैद्यों से पिताजी का ऋौषधोपचार कराया। शारीह अवस्था कुछ अच्छी होजाने पर भी श्रांखों की दृष्टि बहुत चीर

होगई ही बिंग उपयोग को एव भी श्रा मिल उनकी जी के मन्तव ने पीर्व प्रेम

> पिता श्राप टाल पुरा

> > का

संघर्ष

होगई। सारी छुट्टियां पिता जी के श्रीषधोपचार में तलवन में ही बितानी पड़ीं। स्वाध्याय के लिये भी इस समय का श्रच्छा उपयोग किया। सत्यार्थप्रकाश, श्रायांभिविनय, पंचमहायज्ञविधि को एक एक बार फिर से पूरा पढ़ कर अनुवेदादिभाष्यभूमिका भी श्राधी समाप्त कर ली। गांव के देहाती मद्रसे का श्रध्यापक काशीराम श्राप को स्वाध्याय के लिये साथी भी श्रच्छा मिल गया। वह संस्कृत जानता था श्रीर पिता जी को उनकी इच्छा के श्रनुकृत धर्मश्रन्थ सुनाया करता था। मुन्शीराम जी के साथ किये गये स्वाध्याय से उसने श्रायंसमाज के मन्तव्यों का श्रच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसी काशीराम ने पीछे मुन्शीराम जी के पिताजी में भी श्रायं मन्तव्यों के लिए प्रेम पदा कर दिया श्रीर पिता-पुत्र में पदा होने वाले धार्मिक संघर्ष को इस प्रकार टाल दिया।

## प्र. धर्म-संकट

एक परिवार में भिन्न-भिन्न धार्मिक मन्तव्य मानने वाले पिता-पुत्र या भाई-भाई की आपस में सहज में नहीं पट सकती। आपस की विचार-भिन्नता से पैदा होने वाला धार्मिक संघर्ष टालना प्रायः असम्भव हो जाता है। मुन्शीराम जी के पिता पुराने ढंग के दृढ़ सनातनी विचारों के थे। पौराियाक कर्मकांड का वे यथासम्भव विधिपूर्वक अनुष्ठान करते थे। अपनी ही

लागत से बनवाया हुआ उनका ठाकुरजी का मन्दिर गांवमा प्रसिद्ध था। उस में वे नियमपूर्वक प्रतिदिन ठाकुर जी की के तुम किया करते थे। मुन्शीराम जी दृढ़ श्रार्थ ही नहीं, किन्तु प्रतिष्ठित समाज के प्रधान थे और आर्य-धर्म के प्रश की लगन भी उन के दिल में समा चुकी थी। ऐसी श्रवस्था पिता जी के साथ संघर्ष होना अवश्यम्भावी था। वे यत्नुक्ष धर्म-सङ्कट के ऐसे अवसर को टालते रहे। पर, ज्येष्ठ की निजा के दिन उस को टालना श्रसम्भव हो गया। पहली धार्मि परीचा का श्रवसर सिर पर आ ही पहुँचा। पिता जी ने कै में आकर घर-भर के लिये अलग-अलग संकल्प पढ़ने क्ष व्यवस्था की। सब के लिए श्रलग-श्रलग श्रासन बिद्धारे गरे श्रौर उन के सामने पानी से भरे हुए मज्मर श्रौर उनके हका पर ख़रवूज़ा, मीठा तथा दिच्छा वगैरः रखी गई । मुन्शीराम जी अपनी बैठक में पुस्तक लेकर स्वाध्याय में मग्न हो गए। सममा था कि श्रांख मूँद लेने से बला टल जायगी। पर, पित जी का दूत श्राने पर जाना पड़ा। सब भाई-भतीजे संकल्प पढ़ चुके थे। केवल मुन्शीराम जी का आसन खाली पड़ा था। सनातनी पिता श्रौर श्रार्थसमाजी पुत्र में निम्नलिखित वात-चीत हुई:—

पिता जी—"आत्रो मुन्शीराम! तुम कहां थे ? हमने तुम्हारी बहुत प्रतीचा कर के सब से संकल्प पढ़ा दिया है।

जाऊँ

था।

थे।

मु

का स जी!

संकल्प

इसी रे

उस मे का सं

ठीक-त

शब्दों विश्वार

4 न रहव

व्याख्य श्रास्ति

शालि

राम

तुम भी संकल्प पढ़ लो तो मैं भी संकल्प पढ़ कर निवृत्त हो जाऊँ।"

मुन्शीराम जी पर पिता जी का सब पुतों से श्रिधिक प्रेम था। उन पर वे दूसरों की अपेचा विश्वास भी अधिक करते थे। सम्भवतः इसी से मुन्शीराम जी को सहसा कुछ स्पष्ट कहने का साहस न हुआ। उन्होंने कुछ टालते हुए से कहा—"पिता जी! संकल्प का सम्बन्ध तो दिल के साथ है। जब आप ने संकल्प किया है तो आप का दान है। आप चाहे जिसे दे दें। इसी से मैंने आना आवश्यक नहीं समझा।"

पिता जी ने कहा—''क्या मेरा धन तुम्हारा नहीं ? फिर उस में से दान देने का तुम को अधिकार क्यों नहीं ? क्या दिल का संकल्प बाहिर निकालना पाप है ? तुम अपने मन की बात ठीक-ठीक क्यों नहीं कहते ?" थोड़ा रुक कर पिता जी ने साफ़ शब्दों में ही पूछा—''क्या तुम एकादशी और ब्राह्मगपूजा पर विश्वास नहीं रखते ? स्पष्ट कहो, क्या बात है ?"

पहले तो पिता जी इतना ही समभे हुए थे कि पुत्र नास्तिक न रहकर श्रास्तिक बन गया है। पर, पीछे जब जालन्धर के ज्याख्यानों की बातें कानों पर श्राई तो पता चला कि पुत्र के श्रास्तिक बनने का अर्थ क्या है? इसी से पिता जी ने राय शालियाम जी को जालन्धर लिखा था कि देवराज श्रीर मुन्शी-राम को श्रपने देवी-देवताओं की निन्दा करने से रोकना चाहिये। बीमारी में पुत्र की अनवरत सेवा ने इन सबका को भुला-सा दिया था। पर, संकल्प पढ़ने के सम्बन्ध में गई आनाकानी से वे सब बातें याद आ गई। इसी से उन्हें मुन्शीराम जी से साफ शब्दों में उनका अभिप्राय जानने के कि उनको कुछ साफ शब्दों का ही प्रयोग किया। स्पष्ट प्रश्न का उत्तर उनको कुछ स्पष्ट ही देना पड़ा। उन्होंने कहा—"ब्राह्मणत्व पर मुमे पूरा विश्वास है, किन्तु जिनको आप दान देना चाहो। वे मेरी दृष्टि में ब्राह्मणा नहीं हैं और एकाद्शी के दिन को में कुछ विशेष नहीं समस्ता।"

लि

हो

ह

刄

ल

ि

क

व

f

<u>ह</u>

8

5

पुत्र के इन स्पष्ट शब्दों ने पिता जी को आश्चर्य में हा दिया। उनको ऐसे सीघे जवाब की कुछ कल्पना भी न होतं थोड़ी देर के बाद पिता जी लम्बा सांस लेते हुए बोले "मैंने तो बड़ी-बड़ी आशायें बांध कर तुमको ऊँची सरका नौकरी से हटा कर वकालत की ओर डाला था। मुम्कको तुमां बड़ी सेवा की आशा थी। क्या उन सब का मुम्क को यही कि मिलना था? अच्छा, जाओ।"

मुन्शीराम जगाभर भी वहां खड़े नहीं रहे और चुपचा नीचे उतर आये। निर्जला एकादशी का संकल्प पढ़ने का धार्मि सङ्कट तो टल गया, किन्तु उससे भी अधिक विकट मानिस सङ्कट दिनभर द्वाया रहा। दो-तीन दिन पिता जी के दर्शन की नहीं किये। फिर उन्होंने ही अंग्रेज़ी में किसी मित्र को कि लिखने के लिये बुलाया। धीरे-धीरे वह मानसिक संकट भी दूर हो गया। पर, शीघ ही एक दूसरा धर्म-संकट आ उपस्थित हुआ।

वि व

ध में।

Bro

南原

त्रा

प्रा

ाहते।

कोः

होगी

ोले-

रका

तुमां

ने फ़

च

र्मि

सिं

न भं

प्र

छुट्टियों के दो मास बिताने के बाद लाहौर जाने का दिन ब्राया। मन्दिर के ऊपर की बड़ी डचोड़ी में पिता जी तिकया लगाये हुए बैठे थे। मुन्शीराम जी सब तय्यारी करने के बाद पिता जी से विदा मांगने गये। वहां पहुंच कर पैरों में सिर रख कर प्रणाम किया। पिता जी का आशीर्वाद लेकर ज्यों ही चलने को हुए कि पिता जी के आदेशानुसार नौकर एक थाली में मिठाई और उसके ऊपर एक अठन्नी रख कर ले आया। पिताजी ने कहा- "जास्रो बेटा! ठाकुर जी को माथा टेक कर विदा होश्रो । मर्यादा-पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र भगवान् के सेवक हुनुमान जी तुम्हारी रचा करें।" इतना सुनना था कि मुन्शीराम जी सुन्न रह गये। काटो तो खून नहीं। बोलते भी तो क्या बोलते ? ऐसा आदेश था, जिसका पालन करना मुन्शीराम जी के लिये स्पष्ट ही आत्महत्या थी। सरल-स्वभाव पिता जी पुत्र के अन्तः कर्गा की अवस्था का ठीक अनुमान नहीं लगा सके। उन्होंने समभा कि उदार पुत्र देवता के लिये आठ आने की भेंट कम समम्तता है। नौकर से अठन्नी की जगह थाली में एक रुपया रखवा कर पिता जी ने फिर पुत्र से कहा- "लो बेटा ! श्रव ठीक हो गया । देर होती है। ठाकुर जी को माथा टेक कर सवार हो जाओ ।" इसपर मुन्शीराम के लिए चुप रहा कठिन हो गया। संकोच का बांध तोड़ कर अपने पर अ जब्र-सा करते हुए उन्होंने कहा—"पिता जी! यह बात नहीं? किन्तु मैं अपने सिद्धान्तों के विरुद्ध कोई कार्य कैसे कर सक हूं ? हां, सांसारिक व्यवहार में जो आज्ञा आप दें, उसके पाल के लिये मैं हाज़िर हूं।"

मार

पित

उद्धे

पर

जो

प्राप्त

को

न्त-

की

गई

गये

नहीं

बन

नर्ह

उत-

विव

यह

नर्ह

काः

मुन्शीराम जी का इतना कहना था कि पिता जी के के कि का रंग एकदम बदल गया। उन्होंने कुछ कोध भरे शब्दों के कहा—"क्या तुम हमारे ठाकुर जी को धातु-पत्थर समस्तते हो !

मुन्शीराम जी के हृद्य की उस समय की आन्तरिक अवस्था का अनुमान लगाना कुछ कठिन नहीं है । उन के हृद्य में घोर संयाम मच गया। लोगों की दृष्टि में उस समय मुन्शी राम जी ने बड़ी धृष्टता का परिचय दिया, किन्तु यही समय था, जब उनको अपने पूरे आत्मिक बल से काम लेना चाहिये था। अपने को सम्हालते हुए उन्होंने कहा—"परमात्मा के बाद अपने लिये में आपको ही समस्ता हूं। क्या पिता जी! आप यह चाहते हैं कि आपकी सन्तान मकार हो?" पिता जी का कोध शान्त हुआ। वे कुछ द्विविधा में पड़ गये और बोले—'कीन अपनी सन्तान को मकार देखना चाहता है?" मुन्शीराम ने फिर बड़ी दृढ़ता के साथ कहा—''तब मेरे लिये तो ये मूर्तियां इससे बढ़ कर कुछ नहीं। यदि मैं उनके आगे भेंट धर कर

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

माथा नवाऊंगा, तो यह मक्कारी होगी।" ये शब्द क्या थे, पिता जी के हृद्य को उन्होंने तीर से वेध दिया । वे कुछ बद्वेग के साथ बोले- 'हा! मुम्त को विश्वास नहीं कि मरने पर मुक्ते कोई पानी देने वाला भी रहेगा। अच्छा भगवन्! जो तेरी इच्छा !" जिस पुत्र को पिता का सब से अधिक प्रेम प्राप्त करने का गौरव था अभैर जिसके प्रति पिता ने अविश्वास को कभी सन्देह में भी प्रगट नहीं किया था, उसके लिये सिद्धा-न्त-भेद होते हुए भी पिता जी की उद्देग, श्रविश्वास श्रौर सन्देह की यह वात सहन करना कठिन था। उसकी श्रवस्था ऐसी हो गई कि मानो धरती में गड़ गया हो। पैर वहां के वहां ही रह गये। मंह से एक भी शब्द नहीं निकला। पिता जी भी कुछ नहीं बोले। दस मिनट तक खिचे हुए चित्र का-सा दृश्य वहां बना रहा । फिर पिता जी धीरे से बोले—"श्रच्छा, श्रब जात्रो; नहीं तो देर होगी।" मुनशीराम जी चुपचाप प्रणाम कर नीचे उतर आये।

160

33

ीं है

केर्

100

हां

H / 9"

1

य

सवारी ( मम्मोली ) में सवार होने तक कई तरह के संकल्प-विकल्प मुन्शीराम जी के मन में उठते रहे। सब से मुख्य प्रश्न यह था कि—"जब मैं पिता जी के धार्मिक विचारों से सहमत नहीं, उनके लिये स्वर्ग या मोच का साधन नहीं बन सकता, तब मुम्म को उनके पेदा किये धन के उपभोग करने का क्या श्रिध-कार है ?" यह विचार मन में आते ही खर्च के लिये दिये हुए पचास रुपये एक पत्र के साथ एक सम्बन्धी को पिता जी है दूसरे दिन सबेरे दे देने के लिये दे दिये। पत्न में लिखा था "आपके मन्तव्यों के विरुद्ध मत रखने से मुफ्तको कोई श्रिष्का नहीं कि सुपातों के भाग में से कुछ खं। जीवन शेष है है आपके चरणों में में अपनी भेंट रख़्ंगा ही।" उस सम्बन्धी वह पत्न और रुपये उसी समय पिता जी के पास पहुंचा हिं। पिता जी ने उसी को घोड़ी पर पीछे दौड़ाया और साथ में या भी कहलाया कि—"तुम प्रतिज्ञा करके गये हो कि मेरी सांसारिक आज्ञाओं से मुख नहीं मोड़ोंगे। यह मेरी सांसारिक आज्ञाओं से मुख नहीं मोड़ोंगे। यह मेरी सांसारिक आज्ञाओं से कुछ ले जाओ और व्यय के लिये बराबा मुक्त से ही रुपये मँगाते रहो।" पिता के इस सन्देश से दिविध में पड़ी हुई आत्मा को बड़ी शान्ति मिली।

नह

पि

जा

पह

शा

मुन

हो

(

उत

मु

पि

स

हो

कर

उर

श्र

का

श्र

जालन्धर में आर्यसमाज के रिववार के साप्ताहिक अधिवेश में सिम्मिलित हो मुन्शीराम जी वकालत की परीचा की तय्यार्थ के लिये सम्वत् १६४२ के आश्विन के मध्य में लाहीर पहुंच गये। परीचा से मुक्त हो पौष मास के प्रथम सप्ताह में जालन्थर आ गये। पिता जी का पत्न आ गया था कि वे उनके जालन्थर आने पर पेशन लेने वहाँ आर्येगे और वहां से साथ ही उनके तलवन ले जायेंगे।

## ६. पिता जी के विचारों में परिवर्तन

ती के

था

विकार

1

धी

देवे।

य

सा

रेव

वा

धा

ŧί

1

दृढ़ पुल का सत्याचरण वृद्ध पिता पर भी प्रभाव डाले बिना नहीं रहता। इस सचाई की साची मुन्शीराम जी श्रीर उनके पिता जी के जीवन से मिलती है। जिस दिन मुनशीराम जी जालन्धर श्राये थे, उसी दिन पिता जी को भी वहां पहुंचना था। दिनभर पिता जी की प्रतीचा करने के बाद शाम को नौकर को उनको देखने के लिये रास्ते में बिठा कर मनशीराम जी स्वयं आर्थसमाज के अधिवेशन में सिम्मलित होने के लिये चले गये। ईश्वर-प्रार्थना के बाद आपका ही प्रवचन (भाषणा) हुआ। प्रवचन समाप्त करके आप वेदी के नीचे उतरे ही थे कि नौकर ने पिता जी के आने की सुचना दी। मुन्शीराम जी उसी समय उठ कर भागे, रेलवे फाटक के पास पिता जी के दर्शन किये श्रीर उनके चरगों का स्पर्श किया। सहसा पिता जी ने पृद्धा- "क्या समाज का अधिवेशन समाप्त हो गया ?" पिता जी की समाज की श्रोर इतनी श्रनुरक्ति देख कर मुन्शीराम जी को थोड़ा श्राश्चर्य हुआ और संकोच से उत्तर दिया-"केवल भजन और शान्तिपाठ बाक़ी था। श्रापका श्राना सुन कर मैं भाग श्राया।" पिता जी ने प्रेमभरे शब्दों में कहा—"जल्दी क्या थी ? समाज का ऋधिवेशन समाप्त करके ही श्राना चाहियेथा।" ये शब्द श्रीर भी श्रधिक विस्मय पैदा करने वाले थे। कहां तो तलवन में प्रगट किया गया रोष क्री कहां यह उदारतामय प्रेम!

दूसरे दिन तलवन जाने पर पिता जी के धार्मिक विचारों पदा हुए इस परिवर्तन का कारण समभ में आया। मुन्शीरामन के स्वाध्याय के तलवन के साथी, वहां के देहाती मद्रसे ह अध्यापक श्रौर संस्कृत का कुछ श्रभ्यास होने से नित्य-प्री पिता जी को धर्म-प्रनथ पढ़ कर सुनाने वाले श्री काशीराम जी के ही कार्या पिता जी के धार्मिक विचारों में यह परिवर्तन हुआ था। तलवन से लाहौर जाते हुए मुन्शीराम जी अपना 'सत्यार्थ प्रकाश' श्रोर 'पंचमहायज्ञविधि' पिता जी के कमरे में भूल ग्रे थे। पिता जी ने काशीराम जी से उन पुस्तकों को सुनने की इच्छा प्रकट की। ज्यों ही परिवडत जी पुस्तक पढ़ने को तय्यार हुए कि पिता जी ने कहा-"पिराडत जी ! पहले इनकी देंख-भाल कर लो, तब सुनाना । हम निन्दायुक्त ना स्तिकपन के प्रत्थ नहीं सुनना चाहते।" परिखत जी ने बुद्धिमानी से काम लिया श्रीर सब से पहिले 'पंचमहायज्ञविधि' में से ब्रह्मयज्ञ का प्रकरण श्चर्थ सहित सुनाया। इस पर उन पुस्तकों के प्रति पिता जी की कुछ श्रद्धा पैदा हुई। फिर 'सत्यार्थप्रकाश' का पहिला समुहास का पाठ ग्रुरू हुआ। इसका उन पर इतना प्रभाव पड़ा कि वे पंडित जी से एक दिन बोले—"पंडित जी ! हम तो अविद्या में ही पड़े रहे। इमारी मुक्ति कैसे होगी ? हमने तो आज तक

निर<sup>2</sup> ने सन् पांचों

भी वि

राम<sup>ः</sup> प्रेम प

श्रप्रस

परीचा के अन् दुकान लेना इ दुकान होगया सामान

का ऋ

गया।

निर्धक ही क्रियाएं कीं । श्रब से वैदिक संघ्या करेंगे।" पिता जी ने सन्ध्या के मनल भी श्रथों के साथ याद किये श्रीर पंचायतन, पांचों देवतात्र्यों की मूर्तियों की पूजा के साथ-साथ वैदिक सन्ध्या

भी नियमपूर्वक करने लग गये।

पिता जी के इन धार्मिक विचारों में हुए परिवर्तन का मुन्शी-राम जी को विशेष फल यह मिला कि उनके प्रति पिता जी का प्रेम पहिले से भी अधिक हो गया। तलवन में प्रगट की गई श्रप्रसन्नता का व्याज सहित बद्सा मिल गया।

## ७. मुख्तारी की दुकानदारी

मि० लारपैएट को गीद्ड्भभकी दिखा कर क़ानून की पहली परी चा में श्रनुत्तीर्ण होकर उत्तीर्ण होने के बाद सम्वत् १६४२ के अन्त में जालन्धर आकर मुन्शीराम जी ने फिर मुख्तारी की दुकान खोली। श्रार्थसमाज के काम में भी इस समय बड़ा हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वकील के पास जो सामान और उसकी दुकान में जो आकर्षण चाहिये, वह सब धनायास ही इकट्ठा होगया। पिताजी की कृपा से घोड़ा-गाड़ी, कुरसी-मेज़ श्रादि सब सामान मिल गया। क़ानूनी पुस्तकें तो श्रिधिक नहीं थीं, किन्तु दूसरी पुस्तकों की कुछ भी कमी नहीं थी। ऋग्वेद श्रोर यजुर्वेद का ऋषि द्यानन्द कृत भाष्य आने पर तो सोने पर सुद्दागा चढ़ गया। पुस्तकालय की शोभा सहज में ऐसी बन गई कि बड़े-बड़े

उन

पहुँ

दो

का

होग

लगे

आ

घटन

बाद

किस

होग

आव

ही उ

वकीलों के यहां भी पुस्तकालय की शोभा वैसी नहीं थी। का सब सामान जुट जाने पर अमीरखां नाम का वह प्राम्प्रिशी भी फिर आगया। विश्वासपाल, मेहनती, भलामानस के बड़ा ही शरीफ़ आदमी था। मालिक की भलाई के लिये के कभी भूठ बोल देने पर भी उसने मालिक के प्रति कभी आका चरण नहीं किया था। इस प्रकार सब साज-सामान जुटक पर मुख्तारी की दूकानदारी अच्छी चल निकली।

इस समय की एक घटना का उद्घेख मुन्शीराम जी की सा दर्शाने के लिये करना आवश्यक हैं । मुन्शी अमीरखां दृका साइनबोर्ड पर 'मुख्तार' की जगह 'लीगल प्रैक्टिश्नर' ह लिखवा लाये । मुन्शीराम जी ने उसको सहन नहीं किया। बोर्ड में 'लीगले प्रैक्टिश्नर' की जगह 'मुख्तार' लिखने को। बापिस कर दिया। इसी प्रकार मुक़इमों में भी यथास अधिक से अधिक सचाई और सावधानी से काम लेना। किया। व्यक्तिगत जीवन की इस सचाई से अधिक कठिन स दूसरी थी। वह थी सभ्य-समाज के साथ उठते-बैठते हुए इ सिद्धांतों के पालन करने की।

उनके पुराने एक मद्यप मित्र एक्जिक्युटिव इंजिनिया श्राधी उनको श्रापने यहां एक दिन सवेरे की दावत दी। मुन्शीराम पड़ा को क्या माल्यम था कि ये सम्य तथा सुशिचित सममें व वाले लोग दिन में भी शराब उँडेले बिना नहीं रह सकते। था, उनको वहां पर ऐसे किसी संकट का सामना करना पड़ेगा ? वे पहुँचे ही थे कि सब उनको लिपट गये। कुछ ने हाथ-पर पकड़े, दो ने मुँह खोला श्रोर तीसरे लगे मुँह में शराब उँडेलने। शराब का त्याला नाक के सामने गया ही था कि तुरन्त के (उल्टी) होगई। पकड़ने वालों के कपड़े भर गये श्रोर वे उनको छोड़ कर लगे श्रपने श्राप को ही सम्हालने। मुन्शीराम जी उठ कर बाहर श्राये। कुँचे पर मुँह-हाथ धोया श्रोर सीधे घर लीट श्राये। उस घटना ने सब मद्यपी साथियों को सावधान कर दिया। उसके बाद उनको श्रपने यहां ऐसे श्रवसर पर निमन्तित करने का किसी को भी साहस नहीं हुआ।

वा

30

T si

9

AC

18

स

नान

15

ते वं

सम

Į

सः

Ţ

ऐसी घटनाओं से धर्म-सेवा का मार्ग सदा के लिये निर्विध्न होगया। व्यावहारिक जीवन में भी श्रसत्य मार्ग पर जाने की श्रावश्यकता कभी श्रनुभव नहीं हुई श्रीर न कभी कोई प्रलोभन ही उनको पथश्रष्ट करने में सफल हुआ।

## पता जी की बीमारी और देहावसान

फाल्गुन १९४२ (फरवरी १८८६) में पिता जी फिर अर्थां अर्थां के पीड़ित हुये श्रीर मुन्शीराम जी को तजवन जाना पड़ा।

पिता जी का मुन्शीराम जी पर कितना विश्वास श्रीर प्रेम था, इस का पता उस समय की एक घटना से लग जाता है। एक दिन पिता जी ने मुनशीराम जी को एकान्त में बुलाय

चिर-विश्वस्त नौकर भीमा ने इशारा पाते ही तुरन्त का

का एक पुलिन्दा लाकर सामने रख दिया। उस में पिता जी

लिखा हुआ वसीयतनामा था, जिसमें मकान ज़मीन श्रादि

भाइयों में बांट कर नक़द-धाभूषण ध्रादि सब धन मुन्शीरामः

इ

र्क

3

र्क

क

6

मु

में

र्ज

ब

च

चूँ

ल

रह

क उन

ग्र

प्रि

सं

हुर

के नाम लिख दिया था और कुछ धर्म-कार्यों का करना भी ह के ही सुपुर्द किया गया था। मुनशीराम जी ने उस को पह उस के स्वीकार करने में असमर्थता प्रकट की। उस के सम्ब में बहुत विवाद हुआ। अन्त में मुन्शीराम जी ने स्पष्ट ही ह दिया कि यदि वसीयतनामे में कुछ भी परिवर्त्तन नहीं किया ॥ तो वे अपना हिस्सा भी लेने से इनकार कर देंगे और उसा रद कर देने पर ही वे उनकी आज्ञानुसार सब कार्यों का सम्मा करेंगे। पुत्र के इस दृढ़ निश्चय के सामने पिता के आग्रहां

वसीयतनामा फाड दिया।

पिता जी के इलाज की सुव्यवस्था कर और उन को 👫 श्चच्छा होते देख कर मुन्शीराम जालन्धर आ गये। प्र प्रति रविवार को वे पिता जी की श्रवस्था देखने और ज मिलने तलवन आते जाते रहे। अच्छे अच्छे इलाज होते।

हार माननी पड़ी। पिता जी ने हार मानते हुये कहा-

वसीयतनामा भी तुम्हारी ही सम्पत्ति है। तुम जैसा चाहो है

करो।' पिता जी के ये शब्द सुनते ही मुन्शीराम जी ते।

लाग

कागः

जीइ

दि ह

राम !

भी ह

पहर

सम्बन्ध

ही इ

मा गा

उस ह

स्पाह

प्रह र

\_10

100

ते व

3

깨.

उन्

ने

भी बीमारी ने पिता जी का पीछा नहीं छोड़ा। डाक्टरी इलाज के बाद हकीमी इलाज भी कराया गया। १५०) कीमत तक का नुसख़ा काम में लाया गया। श्रवस्था दो-एक दिन अच्छी रहती श्रौर फिर विगड़ जाती थी। इस श्रस्वस्थ श्रवस्था की एक घटना भी मुन्शीराम जी पर पिताजी के श्रदूट विश्वास को प्रगट करती है। एक दिन बड़े भाई पिताजी को पिलाने के लिये गिलास में कुद्ध लिये खड़े थे। पिता जी ने कहा—"यदि मुन्शीराम कह दे कि इसमें मांस नहीं है तो मैं पी लूंगा। वह मेरे भले के लिये भी क्वठ नहीं बोलेगा।" बात यह थी कि हकीम जी ने चुज़े ( मुर्ग़ी के बच्चे ) का शोरवा श्रपनी द्वा का श्रनुपान बताया था । बड़े भाई पहले वह शोरवा ही बनवा लाये थे और चने का रसा बता कर उनको दे दिया था, जिसे उन्होंने एक वूँट पीकर फेंक दिया । मुन्शीराम जी ने जांच कर पता लगाया कि इस बार शोरवा न देकर चनों का रस ही दिया जा रहा था। फिर स्वयं वह गिलास उनके सामने किया। पिताजी ने कहा—'पी लूं ?' विश्वासपात्र पुत्र ने कहा—'पी लीजिये।' उन्होंने इस प्रकार पिया, मानो मुन्शीराम के ही हाथों से उनको अन्तिम भोजन प्रह्णा करना था। अवस्था बहुत बिगड़ गई। फ़िलीर से भी डाक्टर बुलाया गया। रात जैसे-तैसे बीत गई। सवेरे हिचकी का ज़ोर वँध गया, जो यत्न करने पर भी बन्द नहीं हुआ। दोपहर के बाद पिताजी के आदेशानुसार मुन्शीरामजी

ने उपनिषदों का पाठ आरम्भ किया। थोड़ी देर बाद पिता ने वैदिक हवन कराने के लिये कहा। उसी समय हवन साक के लिये श्रादमी को घोड़े पर जालन्धर दौड़ाया गया। दो को व सब घर वालों से मिले। फिर पंडित काशीराम क्र मनशीरामजी पिताजी को भजन सुनाते रहे। प्रायः सारी। पिताजी की सेवा में मुन्शीरामजी ने जागते विताई। श्रा दिन कुछ श्रच्छा बीता। पर, शाम से फिर अवस्था विगा लगी। १२ आषाढ़ (२६ जून) की रात को ६ बजे मुनशीराम के वेदपाठ करते हुए पिताजी ने अन्तिम सांस लिया। ना मुन्शीरामजी के हाथ में थी। वह भी वन्द हो गई। घर भर सन्नाटा छा गया श्रीर थोड़ी ही देर बाद रोना-चिल्लाना हा हो गया। सब रात जागते हुए कटी। सबेरे अन्त्येष्टि क्रियाई तय्यारी शुरू हुई । मुन्शीरामजी समभे थे कि इस सम्बन्ध में । किसी धार्मिक-संकट का सामना करना पहेगा। घर श्रीर कि द्री वाले पौराि्यक संस्कार के लिये आत्रह करेंगे। पर, उनां दृढ़ता के सामने किसी को कुछ बोलने तक का साहस न हुआ। हां, काना-फूसी वराबर होती रही। स्मशान-भूमिः मुन्शीरामजी की इच्छा के श्रनुसार ही वेदी वनाई गई, चल की लकड़ियों में शव रखा गया और मन्द्रपाठ हो कर घी ई श्राहुतियों के साथ दाह-संस्कार किया गया। जालन्धर से मँगाईग सामग्री हवन के काम तो न आई, किन्तु इस अन्तिम संस्कार

उसका उपयोग किया गया। घर लौट कर गृह-शुद्धि के लिये किये गये हवन में भी वह काम आई। अर्थी के कारचोवी के दुशाले के लिये जब महाब्राह्मणों में आपस में मगड़ा हो गया, तो उसको भी शब के साथ ही चिता की भेंट कर दिया गया। घर में बड़े भाई ने तो गरुड़ पुराण की कथा बिठाई और मुन्शी-रामजी ने अलग उपनिषदों का पाठ किया।

घर की सम्पत्ति के बंटबारे में मुन्शीराम ने जिस सचाई का परिचय दिया, वह भी कोई साधारण घटना नहीं थी। पिताजी की आज्ञानुसार भीमा ने सब चाबियां लाकर मुंशीराम जी के सामने रख दीं। मुंशीराम जी ने सब की इच्छानुसार ही सम्पत्ति का बंटबारा करने के बाद जो बचा वह अपने हिस्से रखा। खुर्जा, बरेली और बनारस के चक्कर लगा कर वहां के साहूकारों की कोठियों का भी सब हिसाब साफ कर दिया। जो नक़द रुपया उन लोगों से मिला, उसका भी बंटबारा सब की इच्छानुसार ही कर दिया। तीनों भाइयों ने नक़दी अधिक ली और बिष्यां, घोड़े आदि पूरी कीमत लगा कर मुन्शीराम जी के हिस्से में कर दिये। इस यात्रा में बहुत-से पुराने साथी मिले।

पिताजी की बीमारी, देहात्रसान श्रीर उसके बाद घर की योग्य व्यवस्था करने में श्रानियमित समय लग जाने के कारण मुख्लारी की दुकान बन्द पड़ गई। वकालत की श्रान्तिम परीजा

द एता। वन-साम्।
। दोषः
। दोषः
सारी ए
सारी ए

या। ना घर भर

न्शीरामः

छाना ग्रु क्रिया हं बन्ध में ह

और विर

नर, उन्हें साहस नई

न-भूमि।

ई, चन्हा

हर घी है

मँगाई ग

संस्कार है

देनी बाक़ी थी, जिसके लिये शीघ ही लाहौर जाने का विका था। इस लिये मुख्तारी की दूकान को श्रभी बन्द ही रखा।

## वकालत की अन्तिम परीचा और उसका अनुभव

सफल वकील होने पर भी वकालत इस जीवनी का का ही गीया विषय है। वकालत के साथ धर्मप्रचार की प्राय: प्रक्रिंदिता रही श्रीर उसमें सदा धर्म-प्रचार की ही विजय हों रही। फिर भी वकालत की कुछ घटनाएं मुन्शीरामजी के कु सद्गुर्यों को प्रगट करती हैं। उनके लिये ही वकालत के प्रक्रिंप कुछ लिखना श्रावश्यक है।

पिताजी के देहावसान के बाद मुन्शीरामजी ने दशहरे हा त्यौहार जालन्धर में मनाया। दशहरा के एक सप्ताह बाद का लत की परीचा के लिये आप लाहीर गये। पिछले वर्ष हे कुछ साथियों के पास ही डेरा किया। परीचा की तैयारी हिनों में अमृतसर और लाहीर आर्थसमाज के उत्सवों में सम्मिलित हुए। मार्गशीर्ष सम्वत्१६४३ के पिछले दिनों (दिसमा सन् १८८६ के आरम्भ) में परीचा दी और परिणाम बहु दिनों तक नहीं निकला। यूनीवर्सिटी के रिजट्रार मि० लार्प साहब ही इतनी देरी के कारणा थे। पहिले वर्ष की रिश्वत की

विचा वा। का हा बहु यः प्रि य होतं के बुढ ने प्रसंत शहरे क द वका वर्षे यारीहे

विषेषे त्यारी है में भें दिसम्बा म बहुत नारपेण

श्वित की

भूख इस वर्ष बहुत बढ़-चढ़ गई थी। गएडासिह नाम का एक एजे-गट भी सब सौदा पटाने को भिल गया था। वकालत के परी चार्थी से १५००), मुख्तार से १०००) श्रौर बी. ए. तथा एम. ए. से इससे कुछ कम लिया जाता था। वकालत में पहिला और दूसरा होने वाले ने तो क्रमशः ३५००) ख्रौर २५००) तक दिये थे। मुन्शीरामजी के पास सन्देश आया कि वे परीचा में उत्तीर्ण तो हैं, किन्तु उनको भी एक हजार की भेंट चढ़ाये बिना प्रमाण-पत्र नहीं मिलेगा । मिलों के पत्र आने पर मुन्शीरामजी इस विचार से लाहीर गये कि वहां पहुंच कर इस सब अनाचार का भएडा-फोड करेंगे, किन्तु उनके वहां पहुंचने से पहिले ही हिसार के प्रसिद्ध वकील लाला चुड़ामिण ने सब रिपोर्ट उस समय के वाइस-चान्सलर सर विलियम रेटिगन के पास पहुंचा दी। वाइस-चांसलर ने परिगाम की सारी फ़ाइल उसी समय अपने पास मँगा ली। सिनेट ने लाला चुड़ामिण के सिवा बाकी सब को नापास कर दिया। मुन्शीरामजी की सब मेहनत इस बार भी श्रकारण ही बेकार गई। लारपैयट साहब पर मुक़दमा चला। उनको श्रपने किये का फल भोगना पड़ा। पर, मुनशीरामजी सरीखे जिन निरपराधों के गले पर छुरी फिर गई थी, उनके प्रति हुए श्रन्याय का प्रतिकार कुछ न हुआ। इस प्रकार श्रन्याय-पूर्वक अनुत्तीर्ग होने से मुन्शीरामजी के दिल पर बड़ी गहरी चोट लगी। लाहीर के चीफ़ कोर्ट के जिस्टस बनने की आशा का

तार तो दूटा ही, साथ में क़ानून के पेरो से भी रुचि हटा। पर, वकालत पास करने की इच्छा बनी ही रही। इस अगले वर्ष सम्वत् १६४४ के मार्गशीर्प (नवम्बर १८८७)। मुन्शीरामजी परीचा की तय्यारी करके कुछ पुस्तकें साथ में ले फिर लाहौर पहुंचे। २६ श्रीर २७ नवम्बर को लाहौर मा समाज के उत्सव में भी सम्मिलित हुए। उत्सव के दो ही कि बाद पता चला कि परी जा दो मास के लिये स्थिगित कर दी। है। मुन्शीरामजी निराश हो जालन्धर लौट आये और आ समाज के काम में लग गये। इन दो महीनों में क़ानून की पुल को बुझा तक नहीं। ४ माघ १६४४ (१७ जनवरी १८८८ को आप फिर परीचा के लिये लाहौर को रवाना हुए। मार्ग गुरुदासपुर, फ़िलीर श्रीर श्रमृतसर श्रार्यसमाजों के जल भगताय। २४ से २६ माघ (६ से ६ फरवरी) तक परी हुई। कुछ तय्यारी न करके और निरन्तर आर्यसमाज के का में लगे रहने पर भी परीचा बहुत श्रच्छी तरह गुज़री है उसमें सफलता भी प्राप्त हुई। पर, धर्म-प्रचार की धुन समाज के बाद परी चा की सफलता वकालत के पेशे में कुछ श्री काम नहीं आई।

Ŧ

वकालत के पेशे की केवल दो-तीन घटनाएं ही उहेली हैं। दो घटनाएं तो वकालत पास करने से पहिले मुख्तारी दिनों की हैं श्रोर एक कुछ दिन बाद की है। सब से श्री



महत्वपूर्ण घटना वह है, जिसने यह अनुभव कराया कि वकालत के साथ सचाई नहीं निभ सकती। सम्वत् १६४३ में मुन्शीरामजी की मुल्तारी खूब चमकी । उन दिनों जालन्धर में फ़ौजदारी मुक़दमों के लिये बीची साहब का बड़ा नाम था। बड़े-बड़े मुऋदमे प्रायः सब उनके ही पास जाते थे। किसी जाट-सरदार के मुक़दमे की पैरवी करते हुए बीची साहब ने आपको देखा तो वे आपकी योग्यता से इतने प्रभावित हुए कि बड़े-बड़े मुक़द्मों में आपको श्रपने साथ रखने लगे । इससे आपकी योग्यता का सिका जम गया श्रीर मुख्तारी खब चल निकली। दीवानी का काम श्रापके पास पहिले से ही बहुत आता था। पर, यह प्रसिद्धि अधिक समय तक न निभ सकी । इसका कारण यह था कि एक साहूकार एक हज़ार के दावे का एक मुक़द्मा श्रापके पास लाया। उस पर टिकट नहीं था। इस लिये श्रापने साहूकार को बताया कि उसके श्राधार पर मुक़द्मा नहीं चल सकता। मुक़द्मा चलाने का सीधा रास्ता साहूकार की समम में नहीं बैठा। पर, कुद्ध दिन बाद उसी पर टिकट लगा कर साहूकार फिर आया और अर्ज़ीदावा दायर करवा दिया। ५० रुपये फ़ीस देना ठीक करके २५ रु० पेशगी भी दे दिये और जल्दी में मुख़तारनामे पर सही भी करा ली। मुन्सिफ़ श्रद्धरूराम के सामने मुक़द्मा पेश हुश्रा। हाथ में कागज़ और बही आने पर तुरन्त समम में श्रा गया कि मामले में जालसाज़ी की गई है। मुन्सिफ साहब के सामने

हट गाँ इस क्रि ८७)।

में लेख

ही हि

पुता

**८**८५

परी<sub>व</sub>

के का। टी औ

मा जो

हेखती तारी ।

श्रिधि

ही मुक़दमे की परवी करने से साफ इन्कार कर दिया और की हुक्म दिया कि फीस के २५ रु० लौटा दो । मुंसिफ साकि ने अंभ्रेज़ी में बहुत समक्ताया कि इससे बदनाभी होगी औ इससे आर्थिक हानि भी उठानी पड़ेगी । पर, मुंशीरामजी एक न मानी । उस मुंशी को भी छुट्टी दे दी, जिसने इस मुक़्त के लिये मुख़तारनामे पर हस्ताचर लिये थे। इस सत्य-व्यवहा से उनके पेशे अथवा व्यवसाय को उससे बहुत बड़ा धका लगा पांच सौ माहवार की आमदनी १५०) के लगभग रह गई। पर यह स्थित अधिक दिन नहीं बनी रही। जहां सत्य-व्यवहार हे इतनी भारी हानि उठानी पड़ी थी, वहां धर्म-प्रचार की लगन क सुभ-फल भी अनायास ही हाथ आ गया।

वर्क

वुन

उन

ह्या

TI:

इस

羽

एंट

य

दु

नि

f

3

f

5

जालन्धर की धर्मसभा में पंडित दीनद्यालुजी के साथ हुं मुठभेड़ की घटना को यहां ही दे देना ठीक होगा। पंडित दीन द्यालुजी के व्याख्यानों के उत्तर में जालन्धर-आर्यसमाज में मुंशीरामजी का व्याख्यान अच्छे जन-समुदाय में हुआ था। एक जाट-सरदार उस व्याख्यान से इतने प्रभावित हुए हि व्याख्यान से दूसरे ही दिन एक बड़े मुक़दमे में एक हज़ार फ्रीस ठहरा कर पांच सौ रुपये नक़द दे गये। दूसरी ओर से जालन्ध के सब से बड़े दो वकीलों को खड़ा किया गया था। वात ब थी कि सरदारजी वकीलों की परीचा लिये विना किसी के हाथ में मुक़दमा नहीं देना चाहते थे। उन्होंने अदालत में प्रायः सभी

वकीलों को बहस करते हुए सुना था। वे इसी उधेड़-वुन में थे कि आर्यसमाज में मुन्शीराम जी के भाषणा में उनका तर्क-वितर्क सुन कर इतने ख़ुश हुए कि और आधिक ब्रान-बीन न करके उनके ही हाथ में मुक़दमा दे गये। मुन्शी-रामजी के लिये यह घटना कुछ कम आश्चर्यजनक नहीं थी। इसी प्रकार उनकी मुख़्तारी के चांद का शुक्रपच्च शुरू हुआ और आमदनी बढ़ती चली गई।

Ħ

Th

ST.

1

FR

हा

I

पर

F

का

17

T

H

1

IÉ

थ

माघ सम्वत् १६४७ (जनवरी १८६१) की सुकेत-याता को भी यहां ही इसलिये निपटा लेना चाहिये कि उसका उद्देश्य एक मुकदमें की पैरवी करना ही था, इस में सन्देह नहीं कि उस यात्रा में धर्म-प्रचार का काम भी श्रच्छा हुआ । सुकेत के राजा दुष्ट्रितिकन्द्न सेन ने अपने सगे चाचा मियां शिवसिंह को देश-निकाला देकर उनका सब भगडार लूट लिया था। श्रपने भाइयों को गुज़ारे के अधिकार से भी वंचित करके राज के बाहर कर दिया था। मियां शिवसिंह ऋपने छोटे भाई मियां ज्वालासिंह श्रौर भतीजे मियां जनमेजय तथा उसके भाई के साथ जालन्धर में राय शालियाम के यहां आ गये। मियां जनमेजय आर्यसमा-जियों की संगति से आर्यसमाज के सभासद् और मुंशीराम जी के श्रन्यतम साथी वन गये । इन्हीं मियां शिवसिंह की श्रोर से मुंशी-राम जी उस मुक़इमे की पैरवी के लिये सुकेत गये थे, जो कि उन्होंने राजा दुष्टिनिकन्दन सेन के विरुद्ध अपना भगडार लूटने के

क्ष व

लोग

ने र

के

एक

वार

वेि

एव

जा

स

पे

से

च

Y

लिये चलाया था। कमिश्रर को इस मामले की जांच करते। लिये वहां भेजा गया था। सत्रह दिन तक इस मुक़द्मे के मुनशीराम जी को वहां ही रहना पड़ा। मुक़द्मे के साथ-सा प्रकृति का स्नानन्द लुटा, मनुष्य-स्वभाव का कुछ श्रध्ययन कि श्रीर साथ में वैदिक-धर्म का प्रचार भी किया । दूसरी श्रोर वैरिस्टर रेगिटन मामला लड़ने के लिये भाये थे। मुन्शीराम 🕯 की सहायता के लिये बाबू दसोंधीराम ख्रीर लाला गगोशवा वकील भी बुलाये गये थे। पर, उन में एक शराबी और दुर्ह्म अंग्रेज़ी के ज्ञान से शून्य थे। इसिलये मुर्क़ें इसे की तय्यारी क सब काम मुन्शीराम जी के ही सिर पर आपड़ा। भगडार लुके के दावे के लिये प्रमाण क्या पेश किया जाता ? अत्याचारों हे पीड़ित प्रजा ने स्वयं श्राकर छिपे तौर पर चोरी के माल क पता देना शुरू किया। मुशीराम जी ने कमिश्रर से तलाशी है वारगट मांगे। इस पर किमश्नर ने मियां शिवसिंह से कहा हि यदि वारंट पर चोरी का माल कहीं से हाथ न श्राया, तो उनके जेल की हवा खानी पड़िगी। मुन्शीराम जी ने यह सब ज़िम्मेवारी श्रपने ऊपर ले ली श्रौर एक लिखित प्रार्थनापत्र भी कमिशर है सामने पेश कर दिया। साथ में कुछ गुप्त प्रमाणा भी उस सामने रख दिये। कमिश्रर ने सरिश्तेदार का भी रास्ता न देख श्रौर मुन्शीराम जी से ही बार्यट लिखवा कर जारी कर दिये। सवेरे १० बजे पुलिस वारंट लेकर तलाशी के लिये गई और

#### वकालत की श्रन्तिम परीचा श्रीर उसका श्रनुभव १२३

1

西

साः

केव

4

de.

दास

इसो

4

बुर्व

क

ने वे

ि

नको

गरी

र के

खा

प्रौर

६ बजे तक राजा साहव के नौकर-चाकरों श्रीर विश्वासपात्र लोगों के घरों में से चोरी का माल बरामद करके ले आई। सब ने यही बयान दिया कि राजा ने वह सामान उन को कुछ दिन के लिये रखने को दिया था । इस का परिगाम यह हुआ कि एक लाख रुपये के दावे में ४० हजार की मुफ़त में बांटी जाने वाली दवाइयों की कीमत काट कर ६० हज़ार की डिगरी होगई। वैरिस्टर रेगिटन राजा से रोज़ की एक हज़ार फ़ीस लेते थे और एक सौ भोजन का खर्च लेते थे। पिछले सात दिनों में लाहौर जाने का बहाना बना कर सोलह सौ प्रति दिन लेते रहे। राजा साहब को इतना खर्चने पर भी मुंहकी खानी पड़ी। वकालत के पेशे में मुन्शीराम जी की यह एक श्रासाधारण विजय थी। इस से उनकी ख्याति भी ख़ूब हुई श्रीर वकालत का पेशा भी ख़ूब चमक उठा । फ़ैसला होते ही मुनशीराम जी लौटना चाहते थे, पर मियां शिवसिंह श्रीर उन के सम्बन्धियों के श्राग्रह पर रूपया लेने, गिनवाने श्रोर खोटे रूपये बद्लवाने तक का सब काम भी उन को ही करना पड़ा ऋौर कुछ श्रधिक दिन के सुकेत में रुकना पडा।





CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

# दूसरा भाग

ग.

# सार्वजानक जीवन का उपक्रम

१. धार्मिक उत्साह का प्रारम्भ, २. विराद्री से खारिज किये जाने की धमकी, ३. धर्म-प्रचार का विस्तार, ४. जालन्धर ध्रार्यसमाज का पहला उत्सव, ६. पं० दीनद्यालु जी से मुठमेड़, ६. बम्बई की पहली यात्रा, ७. पहले पुत्र का जन्म, ८. जालन्धर-समाज का दूसरा उत्सव, ६. सत्य-प्रेम ध्रौर धर्म-निष्ठा, १०. इन दिनों का व्यक्तिगत जीवन, ११. धर्म-प्रचार की धुन ध्रौर जाल-न्धर-समाज का तीसरा उत्सव, १२. दो-तीन दुःसह वियोग।



#### १. धार्मिक उत्साह का प्रारम्भ

चैत्र मास सम्वत् १६४३ में श्री मुन्शीराम जी रोग-शय्या पर पड़े हुए पिता जी से मिलने के लिये तलवन गये हुए थे। वहां से जालन्धर श्राते ही श्राय भाइयों ने श्रा घेरा। उन से मालूम हुआ कि श्रमृतसर का पिराइत श्यामदास वहां श्राया हुआ है, जिस ने श्रायसमाज को शास्तार्थ के लिये बारबार ललकार कर ऐसा नीचा दिखाया है कि श्राफ़त ढा दी है। नियोग श्रादि विषयों को लेकर ऐसी श्रश्लील भाषा में सर्वसाधारण को भड़-काता है कि श्रायसमाजी कहीं मुँह नहीं दिखा सकते। श्री मुन्शीराम जी ने उसी साय शास्त्रार्थ की स्वीकृति का पत्र लिखा। कुछ लिखा-पड़ी के बाद परिडत श्यामदास "मुक्कि

श्रीर श्रवतारवाद के मगडन" पर शास्त्रार्थ करने के लिये ह

थ

न

गृ

4 ब

र

ą



क्या था ? मुनशीराम जी उठ खड़े हुए और लगे खंह

शास्त्रार्थ करने। पिएडत का आग्रह था कि लाजपत ही हैं

शास्त्रार्थ करना चाहिए, पर मुन्शीराम जी का एक ही जबा



#### धार्मिक उत्साह का प्रारम्भ उन्निक्ति १२६

था कि जब परिद्धत जी ने स्वयं ही शास्त्रार्थ की शर्त का पालन नहीं किया, तो उनको कोई अधिकार नहीं कि दूसरे पत्त को शर्त-पालन के लिये बाधित करें। शास्त्रार्थ का परिणाम आर्थ-समाज के लिये बहुत शुभ हुआ। दूसरे दिन से समाज-मन्दिर में श्यामलाल के व्याख्यानों का खगडन होने लगा, जिन में इतनी भीड़ होने लगी, जितनी पहिले कभी न हुई थी। जाल-न्धर में इस प्रकार का यह पहला ही शास्त्रार्थ था। अन्य मतावलिम्बयों के साथ होने वाले जालन्धर-स्रार्थसमाज के संघर्ष का इस शास्त्रार्थ से ही स्वापात हुआ था। इसिलिये भी इस का विशेष महत्व था। इस से आर्थसमाज को बहुत लाभ हुआ। पहिला प्रत्यत्त लाभ तो यह था कि तीस-पैंतीस नये सभासद् मिल गए, दूसरा यह कि जालन्धर के आर्य पुरुषों ने पर्मुखापेची न रहकर बहुत प्रारम्भ में ही म्वावलम्बन का पाठ पढ़ लिया। अभी तक पञ्जाब में प्रतिनिधि-सभा की स्थापना नहीं हुई थी। लाहौर के सिवा किसी और समाज को शास्त्रार्थ करने का अधिकार न था। लाहौर के बाहर का कोई भी गृहस्य शास्त्रार्थ तो क्या धर्मप्रचार तक करने का साहस नहीं करता था। ऐसी हालत में गांवों का तो कहना ही क्या, बड़े-बड़े नगरों तक में आर्यसमाज का सन्देश पहुँचना कठिन था। शास्त्रार्थों के लिए अवतक आर्यसमाज की ओर से ब्राह्मण-कुलोत्पन्न पिएडत ही खड़े हुआ करते थे। संस्कृत तो क्या, हिन्दी

वयंह री इ

जवा

"मृति

नये तव

तम व

ने लाः

[ शाह

र पिए

टे हा

च है

डींगः

यम्त

प्रमृतः

त वि

कारं

थे, ।

तय्या

ग्या

जना

I, i

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

का भी श्रद्धा श्रभ्यास करना सर्वसाधारण श्रार्य पुल श्रुक्त नहीं किया था। इस सारी प्रथा को बदलने का क्रि शास्त्रार्थ के कारण जालन्धर-श्रार्थसमाज को ही कि जालन्धर-श्रार्थसमाज ने श्रपने पैरों पर खड़ा होने की कि श्रहण की श्रीर दूसरे समाजों के सामने भी इस सम्बन्ध में उदाहरण उपस्थित किया।

इस शास्त्रार्थ से ऋार्यसमाज को मिलने वाले सामुदायिक ह की अवेचा मुनशीराम जी को जो व्यक्तिगत लाभ मिला, वह कुछ कम नहीं था। लाहौर के आर्थ-नेताओं की बौद्धार और से हुई निराशा से मुन्शीरामजी ने यह दृढ़ संकल्प किया कि भी में अपनी सहायता के लिये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहें। इस संकल्प की पूर्ति के लिये ही वैदिक प्रन्थों के स्वाध्यायां लिये उन में श्रिधिक रुचि पैदा हुई। उयेष्ठ सम्वत् ११४३ प्रारम्भ से ही उन्होंने मूल वेदों की पुनरावृत्ति शुरू कर है प्रातः-सायं दोनों समय हवन के बाद कम से कम बीस वेदमन के स्वाध्याय श्रौर श्रनुशीलन का नियम बना लिया। सार्थ वेद्भाष्य देखने का भी नियम किया और अन्य धर्म-सम्बन्ध श्रध्ययन भी शुरू कर दिया। व्याकर्गा तथा वेदांग श्राहि ज्ञान के बिना भी मुन्शीराम जी को वेद्मन्त्रों का उच्च त गम्भीर आशय वोध होने लगा और यह अनुभव होने ला कि वेदार्थ के लिए व्याकरण आदि की अपेचा मानसिक ग्री

की है स्वाध्य घरेल्

हुग्रा

5 2

डसक श्रांदी मानि पहुंच का में श्र लिए शहर

की स

नहीं

**टय**त्व

वे एव

की ही अधिक आवश्यकता है। सम्वत् १६४८ के अन्त तक स्वाध्याय का यह कम जारी रहा। उस के बाद आर्यसमाज के घरेल युद्ध से इस स्वाध्याय में ऐसा विघ्न पड़ा कि उस का दूटा हुआ कम फिर कभी नियमबद्ध न हो सका।

#### २. बिरादरी से खारिज किये जाने की धमकी

प्रत्येक स्थान्दोलन की पहले उपेचा की जाती है स्थीर फिर उसका विरोध किया जाता है । जालन्धर-श्रार्थसमाज का श्रांदोलन भी पुराण-पन्थियों, विशेष कर ब्राह्मण-धर्माभ-मानियों, की उपेक्ता की सीमा पार कर, विरोध की सीमा पर पहुंच गया था। जाति-बहिष्कार के सिवा उन के पास विरोध का कोई शस्त्र भी नहीं था। थापर खित्रयों के दीवानखाने में आर्यसमाजियों को जाति-च्युत करने की व्यवस्था देने के लिए परिडतों उर्फ़ नामधारी ब्राह्मणों की पंचायत बुलाई गई। शहर में बड़ी हलचल मच गई। जिन के लड़के, पोते, दोहते, भतीजे आदि आर्यसमाजी थे, वे उन ब्राह्मण-धर्माभिमानियों की सूची बनाने लगे, जिन को काला श्रक्तर भैंस बराबर भी नहीं था श्रीर जो गायत्री मन्त्र से भी श्रनभिज्ञ थे। व्यवस्था देने वालों में किसी के सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध था कि वे एक सम्बन्धिनी स्त्री से फंसे हुए हैं। दूसरे शिरोमिण और

का,

पूर्वपद

गधी व

रोक व

मटोल

श्रीर प

दी। स

सुनने

स्वीका

दिन ट

समाज थी।

थे।

पिरड

का प

कृष्ण

ऋौर '

चल रि

सब व

भाषर

द्स-प

लोकमान्य माने जाने बाले भी व्यभिचार-दोष के लिये बक्त थे। तीसरे जुएबाज़ थे। देवराज जी ने इन में से ही क्ष यज्ञोपवीत लिया था। वे उन के पास मुन्शीराम जी के का गये श्रीर उनसे बोले—"पंडित जी, श्राप मेरे गुरु हैं। का पंचायत की जिये। हमारा प्रश्न यह होगा कि जो इस प्रकार पापाचार में लिप्त है उसको पहले गधे पर सवार करके कि निकाला दिया जाय, तब हम श्रापनी सफ़ाई पेश करेंगे। देवराज जी की धमकी काम श्रागई। पंचायत का समय का तो शिरोमिणा जी तो प्रातःकाल ही टिकट कटवा कर अमृत चल दिये। देवराज जी के गुरु जी हाथ में लोटा ले कान का ने उ चढ़ा सवेरे दस बजे जो जंगल को गये तो शाम का वापिस नहीं लौटे। पंचायत में पांच ब्राह्मण भी न श्राये।

पंचायत बुलाकर आर्यसमाजियों को जातिच्युत कराने हं आशा पर इस प्रकार तुषारपात होने पर पुराग्य-पन्थियों ने प्र अमृतसर से पिएडत श्यामदास को ही बुला भेजा। डूबतों हे तिनके का सहारा और क्या मिलता ? पिएडत जी भी नयी के प्रजा की आशा से दौड़े चले आये। अकस्मात् मुन्शीराम इस बार भी तलवन गये हुए थे। दो दिन तो पिएडत अना शानाप बक कर लोगों को अम में डालते रहे। तीसरे वि मुन्शीराम जी जालन्धर आये और पिएडत जी के व्याख्यान है गये। पंडित जी 'सत्यार्थ-प्रकाश' में से पाराशर के उस लोगें

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

का, जिसका ऋषि दयानन्द ने स्वयं ही खगडन किया है, पूर्वपत्त पढ़कर लोगों को बताने लगे कि 'द्यानन्द ने गाय से गधी को श्रच्छा बताया है।' मुन्शीराम जी ने बीच में ही रोक कर सारी इबारत पढ़ने को कहा। पंडित जी के टाल-मटोल करने पर मुनशीराम जी स्वयं प्रेटफ़ार्म पर जा खडे हुए श्रीर पंडित जी के हाथ से पुस्तक लेकर सब इबारत स्वयं पढ दी। साथ में उनको अगले दिन आर्यसमाज में अपना व्याख्यान सुनने का निमन्त्रण भी दे दिया। जोश में पंडित जी ने निमन्त्रण स्वीकार करते हुए कह दिया कि "मैं श्रवश्य श्राऊंगा।" दूसरे दिन टालने पर भी लोग पंडित जी को समाज में ले ही आये। समाज-मन्दिर में ऐसी उपस्थिति पहले कभी देखने में न आई थी। श्रन्दर-बाहर, छत-सड़क, सब जगह श्रादमी ही श्रादमी थे। बीस मिनट तक आर्थसमाजके सिद्धान्तों की बातें तो परिडत जी शांति से सुनते रहे, परन्तु जब पौराणिक सिद्धान्तों का पौराणिक प्रमाणों द्वारा ही खरडन होने लगा तो 'राधा-कृष्ण की जय' का नारा लगा कर पंडित जी उठ खंडे हुए श्रौर 'कथापि खलु पापानाम्' का श्रनुसरण करते हुए वहां से चल दिये। दो-ढाई सौ आदमी उन के साथ गये होंगे। बाकी सब वहां ही जमे रहे । डेढ़ घरा मुन्शीराम जी का धारा-प्रवाह भाषगा हुआ। इस सौदे में भी आर्यसमाज लाभ में ही रहा। दस-पन्द्रह नये सभासद मिल गये। जालन्धर के आर्यसमा- जियों में आतम-विश्वास श्रीर धर्मप्रचार की लगन इतनी है समा गई कि वे दूने उत्साह के साथ उस में लग गये।

## ३. धर्म-प्रचार का विस्तार

ग

य

पिता जी की मृत्यु के बाद घर की सब व्यवस्था कर पर सम्वत् १६४३ के दसहरे से पहले ही मुन्शीराम वकालत की परीचा के लिये लाहौर जाने वाले थे, किन्तु क न्धर में दसहरे के मेले पर धर्म-प्रचार के लिये रकना ए यह पहला श्रवसर था, जब जालन्धर में समाज-मित् बाहर सार्वजनिक-रूप में ईसाइयों की बराबरी में आर्यसमार श्रपना खेमा गाड़कर धर्म-प्रचार का प्रबन्ध किया था। कि स्कूल के हैडमास्टर भक्तराम जी बी० ए० उस समय स्था श्रार्यसमाज के उपप्रधान थे, वे अपने हाथों से रामलीलां तालाब ( आधुनिक गांधी-मंडप ) पर खेसे के खूंटे ठोकने हं 'श्रो३म्' का भंडा लगाने का काम कर रहे थे। बड़े-बड़े के लड़कों के धर्म-सेवा में इस प्रकार लगने का सर्वसाधा। पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। ईसाइयों का प्रचार बिल् फीका पड़ गया। कभी-कभी तो उनके कैम्प में चूहे ही डंड के थे। त्र्रार्यसमाज का ख़ूब प्रचार हुआ।

इस सार्वजनिक प्रचार के साथ-साथ, आर्थ सभासरी जीवन को भी उन्नत बनाने का यत्न विशेष रूप में किया की



क्षगा। इसी समय पारिवारिक-उपासना का क्रम शुरू किया गया। प्रत्येक सप्ताह मंगलवार को सब भाई किसी सभासद के यहां इकट्ठे होते थे। उन पर भी इस प्रार्थना का बहुत प्रभाव पडता था। इस पारिवारिक प्रार्थना का सर्वप्रथम श्रीगगोश जालन्धर श्रार्थसमाज में ही किया गया। इसके श्रलावा 'चाटी सिस्टम' के नाम से 'श्राटा फंड' श्रीर बाद में 'रही फंड' भी सब से पहले यहां ही कायम किया गया था। प्रत्येक आर्थ सभासद के घर में एक-एक घड़ा इसलिये रख दिया था कि प्रतिदिन प्रात:-काल उस में आर्यसमाज के लिये एक-एक मुट्ठी आटा डाला जाय। श्रार्थसमाज का चपरासी मास के श्रन्त में श्रार्थ सभा-सदों के यहां जाता था श्रीर जमा की हुई सब रही श्रीर श्राटा ले आता था। उस को बेच कर जमा किये गये धन से श्रार्यसमाज के पुस्तकालय श्रीर वाचनालय का खर्च चलाया जाता था। ये सब आयोजनायें देवराज जी के उपजाऊ दिमाग में पैदा होती थीं ख्रौर मुन्शीराम जी उन को कार्य-रूप में परिगात करने के लिये उनका पूरा साथ दिया करते थे।

कर

ोराम

न्त्र क

ना पृ

मन्दि

समाउ

1 मि

स्थान

लीला

ने इं

बंडे घ

राधार

विला

ड पेह

सर्वे

पा जा

## ४. जालन्धर-आर्यसमाज का पहला उत्सव

वकालत की पहली परीचा से निवट कर मुन्शीराम जी पौष १६४३ में जालन्धर आये और जालन्धर-आर्थसमाज के उत्सव की तय्यारियों में लग गये। आर्थसमाज की जगह

बद्ल गई थी। मुरलीमल की धर्मशाला छोड़ कर कपूर्थला हुए वक्त पह या। उसे वाली जगह ले ली गई थी। इस मिल मकान का आंगन बहुत खुला था, उसी में शामियाने खड़े हैं साथ गये श्रीर उन को पूरी मेहनत के साथ सजाया गया। यह कि कई दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण हुआ। नगर-निवासियों पर का प्रभाव भी खूब पड़ा। नगर-कीर्तन बहुत प्रभावशाली हु श्रीर प्रतिदिन प्रातःकाल श्रार्थ पुरुषों की हरिकीर्तन करती निकलने वाली मंडली का भी अच्छा प्रभाव पड़ता था। वा से आये हुए आर्य पुरुषों के ठहरने का प्रबन्ध मन्शीराम जीह मकान पर किया गया था। यह मकान था शहर के एक क्रो श्रीर उत्सव का श्रायोजन था ठीक उस से दूसरी श्रोर। हा लिये आर्य पुरुषों को शहर के वीच में से होकर जाना पड़ता व श्रीर वे नगरकीर्तन करते हुए ही श्राया-जाया करते थे। जालन्य की धर्म-सभा ने भी बीस ही दिन पूर्व जन्म लेकर भी श्रपना उत्स इन दिनों में ही रख दिया था। उसकी प्रतिद्विनिद्वता ऋौर विरोध ने आर्यसमाज के उत्साह की अग्नि में घी डालने का कार किया। इस उत्सव की सफलता से आर्यसमाज की जड़ें सुरू हो गईं। आर्य भाई श्रीर भी अधिक उत्साह से आर्यसमाज है कार्यों में भाग लेने लगे। श्रन्तरंग सभा के श्रिधवेशन औ पारिवारिक-उपासना अधिक नियम से होने लगे। प्रति सप्ताः तीन-चार दिन आर्थ पुरुष रात को ८-६ बजे भजन गांवे

यह

ग्री

सर

के

कं

ि

में

हुए बाज़ारों में से निकलने लगे। शाम को प्रति दिन समाज-मन्द्र में इकट्ठे होकर सन्ध्यादि नित्य कर्म करने लगे श्रीर साथ में धर्म-चर्चा भी होती। पारस्परिक शङ्काश्रों की निवृत्ति के साथ-साथ प्रचार के साधनों पर भी विचार होता। सारांश यह कि स्थानीय आर्यसमाज में नवजीवन का संचार हो गया ब्रीर उस के सब कार्य नियमानुसार चलने लगे।

मुन्शीराम जी को इसी श्रवसर पर पंडित गुरुद्त्त जी के सत्संग का लाभ मिला ऋौर स्वाध्याय के शुरू किये हुए श्रभ्यास पर उन का बहुत श्रिधिक विश्वास हो गया। उन पर पंडित जी के इस कथन का बहुत प्रभाव पड़ा कि ऋषि द्यानन्द के अन्थों को जितनी बार पढ़ा जाय उन में से नित्य नये-नये भाव विदित होते हैं। उत्सव के बाद से ही मुनशीराम जी स्वाध्याय में श्रीर श्रधिक दत्तचित्त होकर लग गये।

पहले उत्सव से स्थानीय ऋाय पुरुषों में जो तत्परता पदा हुई, उससे एक बड़ा लाभ यह भी हुआ कि सं० १६४४ के शुरू में ही आर्यसमाज को उस जगह का थोड़ा सा हिस्सा मिल गया, जिस पर कि इस समय विशाल आर्यमन्दिर बना हुआ है। उन पौराणिकों के विरोध से छुट्टी मिली, जो मकान-मालिकों को श्रायसमाज से मकान खाली करवा लेने के लिये सदा ही भडकाया करते थे।

Mi

To de

हुस्र

RO

गहा

नीइ

刻

₹H.

या

न्धा

त्सा

रोष

काम

द्

त के

ग्रोर

प्ताह

गाते

## प्र. परिडत दीनदयालु जी से मुठभेड़

किर

लिंग

ला

दिन

जी

त्र

हिंग

पाँ पंशि

सम

थे

मुन

दि

रहे

भे

शि

पं

प

刄

सम्बत् १६४३ के मार्गशीर्ष, दिसम्बर सन् १८८६ उत्तीर्ग होने के पूरे निश्चय के साथ वकालत की परीचा देते भी लारपैएट साहब की अन्धेरशाही के कार्या परी चा-परिका के निकले ही विना हिसार के लाला चुड़ामिंगा के सिवा सव ों। अनुत्तीर्थ कर दिये जाने से मुन्शीराम जी की रुचि कानुन हट गई थी ब्रौर उसका स्थान धर्म-प्रचार की धुन ने ले ि था। उधर सत्य-व्यवहार के कारण क़ानून से होने वाली आम्ह भी पांच सौ से घट कर डेढ़ सौ रह गई थी। इन दोनों कारों से मन बहुत उदास होगया और कुछ निराशा भी पैदा हूं। इसीलिये एकान्त-निवास द्वारा कुछ शांति प्राप्त करने की इस से मुन्शीराम जी सम्वत् १६४४ के ज्येष्ठ मास में तलवन के गये। वहां कुछ अधिक दिन नहीं वीते थे कि जालन्धर ई धर्म-सभा में पं० दीनद्यालु जी पधारे ऋौर उन्होंने आर्यसमाः के सिद्धान्तों का खराडन प्रारम्भ कर दिया। मुन्शीराम जी पास आद्सी पत्र लेकर पहुँचा। पत्र को देखते ही वे तलका चल दिये। १२ वजे सकान पर जालन्धर पहुँच कर अपने मुर्ग काशीराम से सब हाल जाना और राहों-निवासी लाला तेल्ला के लिये हुए व्याख्यानों के वे नोट देखे, जिन में पंडित जी शब्द तक लिख लिये गये थे। मुन्शीराम जी ने भोजन पी



किया, पहिले पंडित दीनद्यालु जी को शास्त्रार्थ के लिये पत्र लिखा और काशीराम को उसकी एक नक़ल पर उनके हस्ताचर लाने के लिये उनके पास भेजा । साथ में समाज-मन्दिर में दूसरे दिन श्रपने व्याख्यान का विज्ञापन भी निकलवा दिया। पंडित जी के टालने पर भी काशीराम पत्र की नक़ल पर उनके हस्ता-नर ले ही आया। बस, इतने पर ही चारों श्रोर श्रायों की हिम्मत की चर्चा होने लगी। उसी दिन शाम को ठीक साह पांच बजे मुन्शीराम जी बहुत से आर्थ भाइयों को साथ ले पंडित जी के व्याख्यान में भी गये। पंडित जी दूसरे पत्त के सम्बन्ध में भ्रम पदा करने श्रीर उसका मज़ाक उड़ाने में सिद्धहस्त थे। उस समय उनकी यह कला पूर्ण यौवन पर थी। जिस समय मुन्शीराम जी वहां पहुँचे, उस समय पंडित जी इसी कला का दिग्दर्शन कराते हुए उसी पत्न की उपहासात्मक श्रालोचना कर रहे थे, जो मुनशीराम जी ने उनके पास काशीराम के हाथ भेजा था। सनातनधर्म-सभा के प्रधान श्री हरभजराय जी ने बड़ी शिष्टता के साथ खड़े होकर मुन्शीराम जी का स्वागत किया। पंडित जी समसे कि कोई सुप्रतिष्ठित सनातनधर्मी श्राये हैं। लगे पत्र की फिर प्रारम्भ से आलोचना करने और अपनी आद्त के अनुसार पत-लेखक के सम्बन्ध में भ्रम पैदा करने के लिये हँसी करते हुए लगे कुछ भाग छोड़ कर उसको पढ़ने। मुन्शीराम भला श्रपने प्रति ऐसा श्रन्याय कब सहन कर सकते थे! उन्होंने

P

पंडित जी से कहा कि वीच का भाग भी पढ़ दीजिए, कि क्यों छोड़ रहे हैं ? बस, इतना कहना था कि सभा में स्का मच गई। पंडित जी ने पत्न की आलोचना छोड़ कर एक कि वैराग्य विषय पर ही पूरा किया।

व्याख्यान समाप्त होते ही एक आर्य सज्जन ने घोषणा का कि कल से समाज-मन्दिर में पंडित जी के व्याख्यानों का ला किया जायगा। जैसे हमारे प्रधान यहां आये हैं वैसे पंडितः को भी वहां पधारने की कृपा करनी चाहिये। सनातनधीं की ओर से इस घोषणा पर आपत्ति की गई, तो आयें और से कहा गया कि 'हमने तो केवल स्वचना दी है, सुनों हिम्मत न हो तो मत आना।' आर्यों की हिम्मत का सिक्स सारे शहर पर जम गया। लोगों के मुँह पर एक ही बात थी-"ये आर्य बड़े ज़बरदस्त हैं, जो दूसरों के घर पहुँच कर भी बतं खबर ले डालते हैं।"

दूसरे दिन श्रार्थसमाज-मन्दिर में सारा शहर टूट पड़ा भीड़ का कुछ ठिकाना न था। कुछ लोग पिराडत जी को लि लाने के लिये उनके निवास-स्थान पर भी गये, पर वे हालं चले गये थे। मुन्शीरामजी ने उस दिन व्याख्यान की समारि पर यह स्वना भी दे दी कि यदि कल पंडित जी श्राये तो उने साथ धार्मिक विषय पर विचार होगा, नहीं तो एक श्रानेश व्याख्यान होगा। पंडितजी ने तो शास्त्रार्थ करना स्वीकार गई



, ब्रह्म

लिल

क कि

कित्।

लाए

डित ई

स्मि

यों हं

नने हैं

सेक्

थी-

उन्

डा

लिव

वर्न

नावि

नर्

R

हीं

किया, पर आर्यसमाज की ओर से "चाऊ-चाऊ का मुरव्वा" विषय पर व्याख्यान देने का विज्ञापन निकल गया। व्याख्यान के इस विचित्र विषय की इतनी श्रिधिक चर्ची हुई कि लोग बडी उत्स्कता से व्याख्यान की प्रतीचा करने लगे। व्याख्यान के समय समाज-मन्दिर की छतें श्रौर दीवारें तक मनुष्यों से भर गई। कहीं तिल रखने को जगह न रही। पंडितजी के विशृङ्खल व्याख्यानों को इससे बढ़िया और क्या नाम दिया जा सकता था ? पंडित दीनद्यालु जी तो व्याख्यान होने से पहिले ही जालन्धर से चल दिये। आर्यसमाज इतने लाभ में रहा कि उसको तीस नये सभासद मिल गये। मुनशीरामजी को हुए व्यक्तिगत लाभ का श्रद्भत वृत्तान्त पाठक पीछे पढ़ ही चुके हैं। ब्रार्यसमाज की वहादुरी के साथ-साथ मुन्शीरामजी की विद्वत्ता, तर्क स्रोर वक्तृत्व-शक्ति की भी जालन्धर की जनता पर धाक जम गई।

इसी समय के लगभग श्रपने परिवार में समाज-सुधार करने की श्रोर मुन्शीरामजी की विशेष प्रवृत्ति हुई। श्रपनी धर्मपत्नी को श्रिधिक पढ़ाने श्रोर घर से परदे श्रादि की कुरीतियों को दूर करने का यत्न शुरू किया। परिगाम यह हुआ कि सम्वत् १६४४ की श्रीष्म ऋतु से मुन्शीराम जी की धर्मपत्नी ने धर्मश्रनथों को पढ़ना श्रोर समम्मना शुरू कर दिया। पुती वेद-कुमारी को, जिसकी श्रवस्था सात-श्राठ वर्ष की थी, उन्होंने स्वयं पढ़ाना शुरू किया। परदे का भूठा बन्धन भी तोड़ डाला क्षे वचों को साथ लेकर मुन्शीरामजी के साथ वे घूमने जाने लगी

#### ६. बम्बई की पहिली यात्रा

पंजाव ( जालन्धर ) के सुप्रसिद्ध वैरिस्टर स्वर्गीय रायक्का भक्तराम मुन्शीरामजी के साले थे। वे इसी वर्ष भाद्रपर सव्य, श्रगस्त के अन्त, में वैरिस्टरी की परीचा के लिये के लैएड गये थे। उनके साथ कपूर्थला के स्वर्गवासी दीवान मशुल दास जी के पुत दौलतरामजी, श्री मुकुन्दलाल श्रीर श्री जगमीह लाल भी इंगलैएड गये थे। मुन्शीरामजी का भक्तराम के सार कौदुम्बिक सम्बन्ध ही न था, किन्तु क़ानून की कुछ शिला है से गुरु-शिष्य का भी नाता था। श्रार्यसमाज की दृष्टि से भ बहुत गहरा सम्बन्ध था। भक्तरामजी उस समय जालन्धर-समा के अप्रयाी-संचालकों में से थे और वैदिक-धर्म पर भी उन्ही अटल शद्धा थी। जालन्धर-आर्यसमाज की ओर से जब आपने विदाई दी गई, तब आपके प्रेभपूर्ण भाषण से उपस्थित लोगे की आंखों से आंस् वह निकले थे। इन सब से भी बड़ा ए श्रीर सम्बन्ध मुन्शीरामजी का भक्तरामजी के साथ था श्री वह था प्रेम का सम्बन्ध । दोनों का आपस में असीम स्नेह था दोनों का एक दूसरे की अपेचा शायद ही कोई और अधिक वह मित्र हो । अपने ऐसे निकट-सम्बन्धी और अभिन्नहृद्य मित्र को



नाश्री

नगी।

यज़ात्

पद् हे

1

मथुत

मोहन

सार

ता दे

से भ

समाउ

उनकी

ापको

लोगं

एक

ग्री

था।

वडा

त्र को

विदाई देने के लिये ही मुन्शीरामजी बम्बई गये थे श्लीर इसी निमित्त से बम्बई की यह पहिली याला हुई थी। नये नये दृश्यों श्रीर घटनाश्रों से शिला प्राप्त करने से श्रिधिक लाभ इस याता से यह हुन्ना कि बम्बई के न्यार्य-पुरुषों से प्रत्यत्त परिचय हो गया और कुछ ऐसे लोगों से भी मिलने का अवसर मिला. जिन्होंने ऋषि द्यानन्द के द्शन किये हुए थे। इनमें श्री छवील-दास लल्लूभाई, सेवकलाल कृष्ण्दास और आठ वार सारे भूमगडल की याला किये हुए ७५ वर्ष के वृद्ध रिटायर्ड जज श्री कसीटजी मानिकजी के नाम उल्लेखनीय हैं। वम्बई से लौटने के पहिले दिन वहां के आर्यसमाज-मन्दिर में मुनशीरामजी का व्या-ख्यान 'ईश्वरोपासना' के सम्बन्ध में हुआ। वहां से चलने के लिये जब स्टेशन पर पहुंचे तब एक पारसी सज्जन ने आपको पुष्पमाला पहिनाई श्रीर यह कहते हुए कुछ केले भेंट किये-"महाशय, श्राप कुछ आश्चर्य न करें। मैं श्रार्यसमाजी तो नहीं हुं, किन्त स्वामी द्यानन्द की 'गोकरुगानिधि' का भक्त हूं। श्रार्थसमाज स्वामीजी के जिस उपदेश को भूला हुआ है, उसका मैं पालन कर रहा हूं।" साथ में उन्होंने गोरना-सम्बन्धी लिखे हुए अपने ट्रैक्ट और दूसरे काग़ज़ भी दिये। सम्भवतः ये सज्जन सुप्रसिद्ध गोभक्त श्री जस्सावाला थे।

वम्बई के सामाजिक जीवन का स्राप पर विशेष प्रभाव पड़ा। परदा-प्रथा न होने से वहां के स्त्री-पुरुषों का शुद्ध व्यवहार श्रापको बहुत पसन्द श्राया । स्त्रियों का पारसी पहिरावा आह इतना श्रिधक जँचा कि श्राप वहां से पारसी ढंग की साहि खरीद लाये, श्रीर उनके पहिनने का रिवाज भी श्रपने ह जारी किया।

#### ७. पहिले पुत्र का जन्म

वम्बई से लौटने के बाद जालन्धर आकर मुनशीरामजी क श्रिधिक नियम से श्रपने काम में लग गये। बड़े सके घूमने की आदत पुरानी थी ही। घूमने से लौटते ही परीचा तच्यारी में लग जाते थे, क्यों कि अभी वकालत की अन्तिम पी बाकी थी। सम्बत् १६४४ के मार्गशीर्प के अन्त में इसी पी: के लिये मुन्शीरामजी लाहीर गये थे। २६-२७ नवम्वर लाहीर-श्रायसमाज के उत्सव में सम्मिलित होने की इच्छा कुछ दिन पहिले ही वह लाहीर चल दिये थे। २७ नवम्बर है सवेरे पं० गुरुद्त्तजी का उत्सव में अपूर्व व्याख्यान हो रहा । जिसमें वेदमन्त्र की व्याख्या के बाद ऋषि द्यानन्द के सर्वता का चित्र लोगों के सामने रखते हुए धन के लिये मार्मिक श्रां की गई थी। व्याख्यान के समय तो लोगों की आंखों से अशुगा बह रही थी श्रीर बाद में उनके हाथों से रुपये बरस रहें। भिचा मांगने वालों में सुविख्यात भाई निहालसिंहजी दर्ग पर खड़े हुए भिचा मांग रहे थे। उन्होंने तार का एक लिक्षा



लाकर मुन्शीराम को दिया। खोला तो उसमें यह शुभ-सम्वाद था कि "श्राज रिववार २७ नवम्बर सवेरे १० वजे घर में पुत्र उत्पन्न हुआ है।" भाईजी ने यह शुभ-समाचार सुनते ही मोलीं श्रागे करके कहा—'कुछ दिलवाइये।' मुन्शीरामजी ने जेब में से सी रुपये का नोट निकाल कर उनको दे दिया श्रीर उन्होंने वहीं से दान की सूचना इन शब्दों में दी—"ईश्वर करे, हमारे प्रधानों के घर नित्य पुत्न उत्पन्न हुआ करें, जिससे समाज को ऐसा ही दान मिला करे।"

### ८. जालन्धर आर्यसमाज का दूसरा उत्सव

मार्गशिर्ष के ब्रान्तिम दिनों में लाहौर से लौट कर जालेन्धर श्रार्थसमाज का दूसरा उत्सव मनाया। समाज की श्रपनी जगह पर यह पहिला उत्सव था। उसको सजाया भी खूब गया था। धन की भी कुछ कमी नहीं रही थी। पर, लाहौर से उपदेशकों के सम्बन्ध में टका-सा जवाब मिला। व्यक्तिगत श्रायह पर केवल काली वाबू आये थे। लाहौर से निराश होने का यह दूसरा अवसर था। स्थानीय आर्य पुरुषों ने हिम्मत न हार कर अपने ही भरोसे उत्सव सम्पन्न किया। देवराज जी, भक्तराम जी, काली वाबू और मुन्शीराम जी के व्याख्यान और धर्मीपदेश आदि हुए। जालन्धर-आर्यसमाज ने अपने पैरों पर खड़े होने की पूरी शिला प्रहण कर ली। इसी समय से मुन्शीराम जी ने

पाड़ि प्रपने व

वा आए

मिजी है! सबेरे हैं! परीचाई

म परीः सी परीः

वम्बर्ह

इच्छा। म्बर हं

रहा व सर्वत्वा

क श्रपी

स्रश्रुधा। रहे वे

द्रवां

लिफ़ाइ

जालन्धर ज़िले के गांवों में भी श्रार्य पुरुषों के साथ जाकर है प्रचार का काम शुरू किया, जो कि कुछ वर्षों तक बराबर के रहा।

## ६. सत्य-प्रेम और धर्म-निष्ठा

४ माघ (जनवरी १७) को वकालत की परीचा के फिर लाहीर को प्रस्थान किया। मार्ग में गुरुदासपुर-श्रार्थस का वार्षिकोत्सव भुगताया । उस समाज की अवस्याः श्राप को बहुत दुःख हुश्रा। श्रापकी पंजिका ( डायरी) में सम्बन्ध में लिखा है कि "सायंकाल को गुरुदासपुर-श्रार्थसा में सम्मिलित होने के लिये वहां पहुँचा । इस समाज की श्रक बहुत शोचनीय है। सब अधिकारी हैं तो धनाढ्य, किन्तु शरावी, क़बाबी और शिकारी हैं। इसलिये समाज की के करने के स्थान में वे उल्टे हानिकारक हो रहे हैं।" इन शबी सम्बन्ध में कुछ श्रिधिक लिखने की श्रावश्यकता नहीं। इन ह में छिपी हुई मुनशीराम जी की अन्तेवेंद्ना स्पष्ट है। मुन्नी जी को त्रार्यसमाज का ऋंवाधुंध प्रचार श्रभीष्ट नहीं था। आर्यसमाज के प्रचार के साथ-साथ आर्य-जीवन को भी ज बनाने के दृढ़ ऋभिलाषी थे। जालन्धर में उन्होंने इसके कोई भी बात उठा नहीं रखी थी। सिद्धांत के साथ निर्वला किसी तरह का कोई समम्भौता करना वे नहीं जानते थे। ह



जाकर रावरक

शा के कि -श्रार्थसम अवस्था: री) में -आर्यसम की श्रा किन्तु ह न की से न शब्दों । इन स्थ । मुन्शीए हीं था।

इसके हि निर्वजना ते थे। ह

ने भी क

लिये उन्होंने कई बार श्रार्थिक हानि भी उठाई श्रौर कई बार श्राकारण ही दूसरों को श्रापना शत्रु भी बना लिया। पर, सत्य-प्रेम श्रीर धर्मनिष्ठा से वे कभी विचलित नहीं हुए।

उनकी इस हठता को स्पष्ट करने के लिये फ़िल्लीर की एक घटना को देना आवश्यक है। फ़िल्लौर में आप ने ही बड़े परिश्रम से आर्यसमाज को स्थापना की थी। वहां के प्रधान और मन्त्री को मद्य-मांस का व्यसन छुड़ा कर वैदिक-धर्म का सचा भक्त वनाया था। ऊपर लिखे हुए गुरुदासपुरी श्रार्थसमाजियों में से फिल्लीर के मन्त्री जी के एक वकील-मित्र होलियोंकी बुट्टियों में फिल्लीर **ऋाये । उन्होंने ऋार्यसमाज मन्दिर** में ही शराव की वोत<mark>ले</mark> उंडेलीं । श्रपने मित्र मन्त्री जी को भी श्रपने निश्चय से विचलित किया। इतना ही नहीं, मन्त्री तथा प्रधान के मना करने श्रीर नाराज़ होकर वहां से चले जाने पर भी वहां ही वेश्या को बुला कर मुँह काला किया अप्रीर उसको बिना कुछ दिये ही रात की गाड़ी से वहां से भाग निकले। वेश्या ने तहसीलदार के यहां फ़ौजदारी में नालिश कर दी । तहसीलदार आबिदहुसैन मुन्शीराम जी के मित्र ऋौर बहुत भले आद्मी थे। उन्होंने समाज के मन्त्री श्रीर प्रधान को बद्नामी से बचाने के लिये वेश्या को श्रपने पास से दस-पांच रुपये देकर नालिश रद करवा दी। तीसरे दिन मुन्शीराम जी एक मुक़द्में की पैरवी के लिये वहां गए तो तहसीलदार ने सब हाल सुनाया। मुन्शीराम जी ने उस को

उसकी कृपा के लिये धन्यवाद तो दिया, किन्तु साथ में यह कहा कि ऐसा करके उन्होंने बड़ा पाप किया है। मुन्शीराम् ने यहां ही बस नहीं की, किन्तु समाज के उस पाप को थी। लिये बहुत बड़ा क़द्म उठाया। उसी दिन शाम को एक व्याक में उपस्थित जनता को वैदिक-धर्म का महत्व समभा कर भा अन्त में यह घोषणा भी कर दी कि स्थानीय आर्थ-अधिकारिय पतित हो जाने से श्रव फ़िल्लौर में कोई श्रार्थसमाज नहीं है। श्रीर प्रधान ने तो पीछे श्रपने किये का प्रायश्चित्त किया है वे मुन्शीराम जी से बरावर मिलते भी रहे, किन्तु गुरुद्वास के वकील उन के ही नहीं, आर्यसमाज के भी विरोधी हो। श्रौर पीछे पुरागा-पन्थियों के महामान्य लीडर भी बन गरे सत्य प्रेम ऋौर धर्म-निष्ठा के ऐसे उदाहर्या बहुत कम मिले जिन में सिद्धान्त की रत्ता के लिये संस्था और उसके द्वारा हैं वाले चिण्क लाभ को इस प्रकार बलिदान कर हि गया हो।

वि

पुर

पत

तः

क

क र्क

न

ग्रं

ज

f

गुरुदासपुर-त्र्यार्थसमाज के बाद लाहौर जाते हुए अमृतस श्रार्यसमाज के उत्सव में भी मुन्शीराम जी सम्मिलित हुए परीता के बाद एक सप्ताह लाहीर में श्रीर बिताया। इन लि में लाहौर आर्यसमाज की आर से लाहौर में कई व्याला दिए। एक व्याख्यान श्रॅंग्रेज़ी में भी दिया, जिसका विषय ध 'विवाह का धार्मिक, नैतिक ऋौर सामाजिक महत्व।'



## १०. इन दिनों का व्यक्तिगत जीवन

Po :

H:

te

0

T

गां

1

1

R

परीता में सफल होने के बाद ६ फाल्गुन, १८ फरवरी, को जालन्धर लीट कर वकालत का काम नियमित रूप से शुरू किया। प्रातः शौच से निवट कर घूमने जाने का नियम फिर से जारी किया। लौट कर स्नान, सन्ध्या, हवन आदि के बाद डाक श्रीर समाचार-पत्र देखे जाते । मुन्शीराम जी का यह पुराना अभ्यास था कि बाहर से आये हुए निकम्मे से निकम्मे पत का भी उत्तर अवश्य देते थे और मेज पर सामने पड़े हुए सब काम को समाप्त करके ही उठते थे। आठ बजे से पौने दस बजे तक सब मुक़इसे तय्यार कर लेते थे ! दस-बारह मुक़इसे तय्यार करने में भी इससे अधिक समय नहीं लगता था। बाद में भोजन करके क वहरी चले जाते। क वहरी के बार-रूम में नये शिकार की प्रतीचा में ख़ाली बैठ कर गण्पें लड़ाने की आपकी आदत नहीं थी । यदि किसी दिन दो-ढाई बजे ही काम समाप्त होगया तो आप उसी समय घर लौट आते थे। फिर हु: बजे तक हुक्क़ा श्रीर शतरंज चलती। शाम को बग्वी में लम्बी सेर को निकल जाते अथवा कम्पनी बाग में टैनिस के लिये रुक जाते। शाम को भोजन के बाद कुछ आर्य भाई घर पर आ जाते। उनके साथ नित्य ईश्वर-प्रार्थना और धर्म-चर्चा होती । रात को दस-ग्यारह बजे तक 'ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका' ग्रादि के साथ-साथ हर्वर्ट

स्पंसर के प्रन्थों का भी स्वाध्याय होता। शतरंज और हुके व्यसन सम्वत् १६४५ तक लगा रहा। बीच-बीच में कई वार क्र भव होता रहा कि शतरंज से समय और हुके से स्वास्थ्य की हो होती है, किन्तु एक-दो बार छोड़ कर भी दूसरों की संगीति ये व्यसन फिर श्रा लगते थे। सम्वत् १६४५ में श्रात्मा में क्र ऐसी जागृति हुई कि ये दोनों व्यसन भी सदा के लिये ब्रुट गो

गांव से दो मील दूरी पर इन्हीं दिनों में पिता जी से कि हुई तलवन की भूमि में एकान्त-निवास के लिये मकान बनका बागीचा लगवाने तथा कृषि को उन्नत करने की धुन पैदा हुई फाल्गुन के मध्य में इसी काम के लिये तलवन गये। वहां हुई काम की स्थिर व्यवस्था करके जालन्धर लौट प्राये। जालन्था में वकीलों ख्रौर पढ़े-लिखे लोगों को इकट्ठा करके व्याख्यान का विवाद के श्रभ्यास के लिये एक वाग्वर्द्धिनी-सभा की स्थापना की जिस के ख्राप ही मन्ती हुए। पर, यह सभा श्रिधक दिन नहीं चली।

१४ वैशाख १६ ४ ६ को स्त्राप स्त्रपने पुत्र के नामकरण-संकार के लिये तलवन गये। भाई वगैरह तो मुन्शीराम जी के सामं कुछ बोलते नहीं थे, किन्तु बड़े चाचा बड़े कट्टर सनातनी श्रीर स्वभाव के कोधी भी थे। उनसे सब डरते थे। भाइयों को इर था कि कहीं इस संस्कार में भी वे कोई उपद्रव न खड़ा करहैं। पर, मुन्शीराम जी ने उनको भी निमन्त्रित किया। उन्होंने श्राहर बड़े प्रेम से सब समारोह में भाग लिया। श्रपने हाथ से बालक को कपड़े पहिनाये श्रीर उसका नाम "हरिश्चन्द्र" रखा, यद्यपि कुल की पुरानी परम्परा के श्रनुसार चुड़ाकरण से पहिले, जो तीसरे वर्ष होता है, बालक को सिले हुए कपड़े नहीं पहिनाये जाते थे। चाचा जी के इस व्यवहार पर सब को बड़ा श्राश्चर्य हुआ। मुन्शीराम जी को श्रपनी सचाई श्रीर सरकता से पिता जी के समान चाचा जी को प्रभावित हुआ देख कर बड़ी प्रसन्नता हुई।

南

E M

की हो।

गति ह

में कु

ट गर्व

ने मिल

नवार

100

तं इस

लन्धा

न तथा

ना की

न नहीं

स्कार

नामने

ग्रीर

डा

दें।

का

पुत्त के नामकरण-संस्कार से लौट कर जालन्धर में २० ज्येष्ठ १६४६ (३ जून १८८८ ई०) को ग्राप ने अपने उस विशाल बंगले की नींव डाली, जो पीछे श्रार्थ-प्रतिनिधि-सभा पंजाब को दे दिया गया था श्रीर जिसकी बिकी से प्राप्त हुए २० हज़ार रूपये गुरुकुल के स्थिर कोष में जमा किये गये थे। इस में उपासना तथा पुस्तकालय श्रादि के लिये अलग-अलग कमरे रखे गये थे। इस की बुनियाद पड़ने से पहिले ही सामने सड़क के दूसरी श्रोर समाज-मन्दिर का कच्चा श्रांगन घर चुका था श्रीर वहां ही समाज का सब काम-काज होता था। मुन्शीराम जी समाज-मन्दिर में जाने से पहिले बनते हुए अपने मकान का निरीक्तिण करते थे। फिर सायंकाल को आर्यसमाज में ही सन्ध्या श्रीर उसके बाद कुछ लोगों के साथ धर्म-चर्चा भी होती थी।

भाद्रपद-श्राश्विन का महीना तलवन में बिताया। वहां क कन्या-पाठशाला भी खोली, किन्तु योग्य श्रध्यापिका के श्रमा में वह चल नहीं सकी। श्रपने कुटुम्ब में बहुत से धार्मि संशोधन किये। अपनी पुरानी बिराद्री के लोगों में धर्म के लि प्रेम श्रीर दान की प्रवृत्ति पदा की। इस बार गांव से जालन्य श्राकर सब नित्यकर्म नियमबद्ध होने लगे। समाज के साप्ताहि अधिवेशन में प्रायः आप का ही उपदेश होता ! घर पर भी है सज्जन आकर आप से 'सत्यार्थप्रकाश' आदि पढ़ते और भी सम्बन्धी शंकाओं की निवृत्ति करते थे। रात को सोने से पि आप के मकान पर आर्य भाई हरिकीर्तन के लिये भी जमा हों थे। इन्हीं दिनों में 'त्र्यार्य-पितका' के लिये लेख लिखने भी ग्रह किये थे। स्वाध्याय का श्रभ्यास दिन प्रति-दिन बढ़ता चला गया। नित्य रात को डेढ़-दो घगटे पश्चिमीय विद्वानों के प्रत्ये कां अभ्यास होता और प्रातःकाल डेढ़ घंटा 'सत्यार्थप्रकाश' और वेंद्भाष्य का स्वाध्याय होता। साथ में संस्कृत ज्ञान के लिये लघु कौमुदी की भी पुनरावृत्ति शुरू की।

इन दिनों और अगले कुछ वर्षों में मुशीराम जी को कितन अधिक कार्यव्यय रहना पड़ता था, इस का ठीक ठीक पता उन की पंजिका से लगता है। पंजिका के २२ फाल्गुन (६ मार्च) सम्वत् १६४४ के पृष्ठ में दर्ज किया हुआ है कि ''कचहरी से लौटकर देवराज जी के यहां गया और उन को 'श्रुग्वेदादि भाष्य-

हों ए

到初

मामिर कि

लन्या

गहिं

नी कई

धर्मः

महिले

होते

शुह चला प्रन्थी

श्रीर

लघु-

तना उन

र्च)

ी से

ह्य-

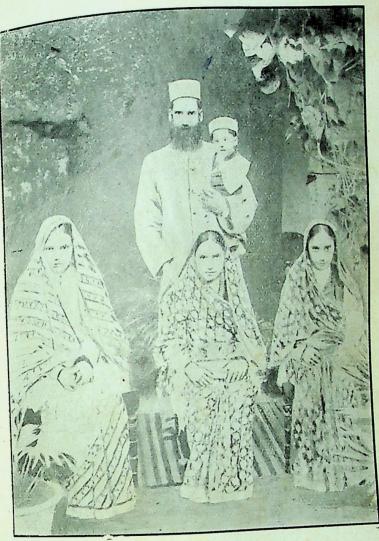

श्री० मुन्शीराम जी का परिवार (३)

पोपिता कन्या, कन्या त्रमृतकला त्रोर श्रीमती वेदकुमारी जी, श्री मुन्शीराम जी की गोदी में वेदकुमारी जी की कन्या विमला है |





भूमिका' का एक कठिन स्थल समसाया। वहां से लौटते हुए एक घंटा समाज-मन्दिर में ठहरा, जहां कि परमात्मा श्रीर जीवातमा के स्वरूप ऋौर भेद पर दो भाइयों को उपदेश दिया। फिर ब्रह्मचारी मुितमृषि को आध घंटा पढ़ा कर धर्म-सभा के उत्सव में गया, वहां व्याख्यान में वेद की महिमा का ही वर्णन था, कोई पन्थाई म्हा न था। जालन्धर-श्रार्थसमाज के निष्पत्त भाव का प्रभाव पौराणिकों पर भी पड़ रहा है। धर्म-सभा-मन्दिर से श्रपने निवास-स्थान पर गया, जहां मेरी सन्व्या में वुड्ढामल, नूरमहल के बड़े साहूकार, सम्मिलित हुए। यह महाशय ऐसे प्रभावित हुए कि चलते हुए पचास रूपया हमारी भावी पुत्नी-पाठशाला को दान दे गए। 'सत्यार्थप्रकाश' के स्वाध्याय के पश्चात् में साढ़ नौ बजे सोने की तय्यारी कर रहा था कि बुलाए हुए रलाराम अपील-नवीस टांडा से पधारे और उन्होंने वैसाखीराम साहूकार की बालविधवा पुत्री से मेरे सम-भाने पर विवाह करना स्वीकार किया।" इस उद्धरण की कुछ श्रस्पष्ट पंक्तियां श्रगले पृष्ठों में स्पष्ट हो जायेंगी। पंजिका से ऐसे कुछ श्रौर उद्धरण भी दिये जा सकते हैं किन्तु श्राशय को स्पष्ट करने के लिये ऊपर का उद्धरण पर्याप्त है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मुंशीराम जी को घड़ी की सुई पर चलना पड़ता था श्रीर वे सारा दिन किसी न किसी परोपकार के काम में ही बिताया करते थे।

## ११. धर्म-प्रचार की धुन श्रीर जालन्धर-समा

### का तीसरा उत्सव

सत्य-प्रेम ग्रौर धर्म-निष्ठा के साथ-साथ मुन्शीरामजी धर्म-प्रचार की धुन भी कुछ ऐसी पैदा हुई कि उन्होंने जालन ज़िले के गांवों में ही नहीं, किन्तु आस-पास के ज़िलों में श्रार्यसमाज का प्रचार बड़ी तत्परता से शुरू कर दिया। ली याना का एक बांका पहलवान चिरंजीलाल उपदेशक के तीरण श्रकस्मात् ही मिल गया। उसने इस धर्म-प्रचार में मुन्शीराह की बहुत सहायता की । वह श्रिधिक पढ़ा-लिखा नहीं था, कि तुकबन्दी का उसको बहुत शौक था और तुकबन्दी सुना कर वह लुधियाना में समाज का प्रचार किया करता था। एक कि उसने राहू-केतु आदि का खगडन किया तो एक ब्राह्मग्र-देव से मुक़ावला हो गया। वह श्रपने यजमान के यहां से दान दाल-चावल आदि लाया था। उसी को दिखा कर चिरंजीला से उसने कहा-"यादे हिम्मत है तो देवता के इस दान को वे लेकर दिखा।" चिरंजीलाल ने श्रॅंगोछे में वंधा हुश्रा सब सामा श्रॅंगोछे समेत उठाया श्रोर कन्धे पर रख कर चलता बना बार-बार मांगने और धमकाने पर भी वापिस नहीं किया। वाह्मण ने श्रदालत की शरण ली और चिरंजीलाल को क़ैद की सज़ा हो गई। उस समय लुधियाना की सेशन-प्रापील जालना



सिमा में ही होती थी। मुन्शीरामजी ने सेशन में श्रपील की श्रौर चिरंजीलाल बरी हो गया। उसके बाद से वह श्रापके पास ही
हिने लग गया। चिरंजीव हरिश्चन्द्र के नामकरण-संस्कार के
श्रवसर पर चिरंजीलाल तलवन गया था। वहां उसने श्रपने
प्रवार से धूम मचा दी थी। तलवन से जालन्धर लौटते हुए
लों में रास्ते में मुन्शीरामजी ने चिरंजीलाल की सहायता से नकोदर
हिले में प्रचार किया। चिरंजीलाल बाज़ार में जाकर श्रपनी तुकबन्दी
से तीर सन कर व्याख्यान का विज्ञापन किया करता श्रौर बहुत-सी
शीराम भीड़ को श्रपने साथ इकट्टा भी कर लाता था।

सम्वत् १६४६ की ग्रीब्म-त्रमृतु से कपूर्थला पर भी श्रार्य पुरुषों ने धावे बोलने शुरू कर दिये थे। सब से पहिला धावा मुन्शीरामजी ने जून मास में बोला था। चिरंजीलाल भी साथ गया था श्रोर देवराज जी भी व्याख्यान के समय जा पहुंचे थे। चिरंजीलाल ने बाज़ार में घूम कर व्याख्यान का विज्ञापन किया, देवराज जी ने सभा में व्याख्यान दिया श्रोर मुन्शीराम जी ने मृति-पूजा के सम्बन्ध में मास्टर पोल्होमल के साथ शास्त्रार्थ किया। कपूर्थला के उस समय के एकाउराटेराट-जनरल श्री श्राह्म भल मिश्र श्रार्थसमाज के बहुत बड़े विरोधी श्रोर भारी शत्रु थे। उनको श्रार्थसमाज से इतनी चिढ़ थी कि उनके मकान पर समाज के व्याख्यान का विज्ञापन लगाने जाने वाले को वे पिटवाते थे श्रीर यदि कोई श्रांख बचा कर विज्ञापन लगा श्राता

CC-0 Gurukul Kangri Collection

T, 9

ा कर है

एक हि

ाया-देवत

दानम

रं जीलाह

न को ते

सामान

वना।

किया।

केंद्र की

नालन्धा

र्क

ला

से

से

से

तर

स

च

में

र्क

उ

श्

f

तो सारी दीवार को पानी से घुलवाते थे। ७ श्रावर्ण (२ क्राक्त को मुन्शीराम जी एक श्रार्थ भाई की माता के दाह संक के लिये फिर कपूर्थला गये। उस समय भी धर्म-प्रवार हे हुआ। दाह-संस्कार की वैदिक-पद्धित का लोगों पर इतना श्री प्रभाव पड़ा कि बहुत से लोग श्रार्थसमाज के सभासद् हो के मिश्र श्राह्म कि कहत से लोग श्रार्थसमाज के सभासद् हो के वे करते भी क्या? मौत का मामला था। इस पर भी इतन कहला ही मेजा कि—"इस वार तो मौत के कारण छोड़ कि फिर श्राश्रोगे तो केंद्र करा दंगा।" मुन्शीरामजी भला गिदड़ अभकी से कब डरने वाले थे? उन्होंने कपूर्थला जाकर प्रचार करना श्रापना लच्य बना लिया। इसके बाद कई क कपूर्थला जाना हुआ, किन्तु मिश्र श्राह्म सल की धमकी के कार्य में परिणत नहीं हुई।

लाहीर श्रार्थसमाज के वार्षिकोत्सव से नया उत्साह, के स्कृतिं श्रीर भावनाएं लेकर जालन्धर के श्रार्थ-पुरुष जालग लीटते श्रीर श्रपने समाज के उत्सव की तय्यारियों में लगा का थे। लाहीर-श्रार्थसमाज के वारहवं उत्सव में जालन्धर से श्रां पुरुष श्रच्छी संख्या में सम्मिलित होने गये थे। जालन्धर के स्टेशन के तीसरे दरजे के मुसाफ़िरख़ाने से उन्होंने जो प्रण श्रुरू किया, वह लाहीर के रास्ते में गाड़ी में ही नहीं कि लाहीर के बाज़ारों में भी जारी रहा। जालन्धिं



Alle

HA

R P

N/A

नेन

119

ना

विष्

T

TA

रे व

4

-1

ħ(

XII

O.

वा

की टोली मुन्शीराम जी श्रीर देवराज जी के नेतृत्व में लाहौर में भी उतारे के स्थान से समाज-मन्दिर तक वाज़ारों में से भजन गाते हुए ही जाया करती थी। लाहौर के इस उत्सव से लीट कर तीन दिन मुनशीरामजी ने तलवन में बिताये। वहां मे जालन्धर श्राकर स्थानीय श्रार्थसमाज के तीसरे उत्सव की तच्यारी में लग गये। मुंशीरामजी के धर्मप्रचार की धुन इस समय पूरे यौवन पर थी। 'त्र्यार्थ-प्रचारक' शब्द उन पर पूरी तग्ह चरितार्थ होता था । स्वयंसेवक के रूप में वे श्रहोरात्र धर्म-प्रचार में ही लगे रहते थे। इस वर्ष उत्सव की तय्यारियां खूब लग कर की गईं। आर्यपथिक पंडित लेखरामजी के सहयोग से मुंशीराम जी ने कई सप्ताह पहिले से ही प्रचार का कार्य विशेष रूप में शुरू कर दिया था। शहर ऋौर उसके आस-पास में व्याख्यानों की धूम मच गई थी। आर्य-पुरुष बड़े सवेरे ही इकतारा लेकर निकलते थे ख्रौर वैराग्य, श्रद्धा, भक्ति तथा स्तुति के भजनों के गान ऐसी अलाप के साथ गाते थे कि मुहहे के सोये हुए लोग भी विस्तरे पर से उठ बैठते श्रीर बड़े प्रेम के साथ उनका गाना सुनते थे । त्राह्ममहूर्त्त का यह प्रचार इतना आ्राकर्षक श्रीर प्रभाव-शाली होता था कि ब्राह्मसमाज के कुछ नेता भी उसमें बड़े प्रेम से सम्मिलित होते थे। बूढ़ी स्त्रियां कहती थीं—'बड़े भलें फ़क़ीर हैं। केवल भजन गाते हैं, मांगते कुछ नहीं।' दूसरी कहतीं—'ऐ भाई ख़ैर लै जा।' इस प्रचार के साथ-साथ उत्सव

का निमन्त्रण भी लोगों को दिया जाता। कई बार भिष इकड्डी की जाती थी। उसमें पैसे, दुश्रनी तथा चवन्नी के साथ मिलने वाला अनाज भी लिया जाता। एक बार प्रकार एक सवेरे की भिन्ता से इकट्ठे हुए १०) से कुछ भ मुन्शीराम जी ने समाज के उत्सव के चन्दे में दिया ह उत्सव से पहिले ऐसे प्रचार का क्रम इसी वर्ष शुरू हुआ। जो कि इसके बाद कई वर्षों तक बराबर जारी रहा। पर कार्य में विघ्न डालने वालों ने गले में ढोलक लटका कर प्रचार का जब स्वांग रचना शुरू किया, तब संधर्ष को क के लिये आर्यसमाज ने इसको बन्द कर दिया।

जालन्धर-श्रार्थसमाज का यह तीसरा उत्सव कई दृष्टियाँ महत्वपूर्ण हुन्धा । उस महत्व की विस्तृत कथा का सक जालन्धर-त्र्यार्थसमाज के इतिहास के साथ है। यहां इतना लिखना अभीष्ट है कि यह उत्सव मुन्शीराम जी के व्यक्तिलं अपूर्व विजय थी। इससे पहिला उत्सव जालन्धर के आर्य पूर्व ने अपने ही भरोसे किया था और अपने ही भरोसे उन्हें जालन्धर तथा आस-पास में धर्म-प्रचार का कार्य शुरू कि था। इसी का यह परिगाम समस्तना चाहिये कि लाहौर स्वनामधन्य स्वर्गीय पंडित गुरुद्त्त जी स्वामियों तथा 🐙 श्रार्य पुरुषों की एक बड़ी संख्या के साथ इस उत्सव में सि लित होने के लिये जालन्धर पधारे थे। स्वर्गीय साईदास व

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

भिन्न

市市

गर्।

限区

या ह

हुआ।

पर् ह

कर :

हाई

ष्ट्रिया

सम्ब

ना ह

त्व रं

पुरा

उन्हों

किय

र है

ग्रत

मि

ब्रीर हंसराज जी भी साथ में ब्राये थे। उत्सव का जालन्धर की जनता पर ऐसा असाधारण प्रभाव पड़ा कि उसकी कायापलट होगई। उत्सव की एक सभा में पौराणिक पंडित भी पधारे श्रौर उन्होंने बाल-विवाह के विरोध में भाषण तक दिये। श्रार्थसमाज के पंडितों की विद्वत्ता ऋौर योग्यता की भी जनता पर धाक जम गई। पंडित गुरुद्त्त जी के व्याख्यानों का इतना प्रभाव पड़ा कि देवराज जी के पिता राय शालियाम जी सरीखे कट्टर भी वाल-विधवाओं के विवाह के पत्त में होगये श्रोर वज़ीर कर्मिह सरीखे कट्टर मृर्तिपूजक ने मूर्ति-पूजा तक को तिलांजिल दे दी। श्रार्यसमाज के प्रभाव के साथ-साथ सभासदों की भी संख्या वढी। नकोद्र के जैन साधु पुज्य मुनिक्रिष जी ने इसी उत्सव पर १३ पौष को आर्यसमाज में प्रवेश किया, जिनका नाम ब्रह्मचारी ऋषि रखा गया।

मुन्शीराम जी भी इस उत्सव से बहुत लाभ में रहे। उन के दो बड़े भाई श्रीर कई अन्य सम्त्रन्धी भी इसी उत्सव से प्रभावित होकर श्रार्यसमाज के सदस्य हुए, जिस से उनके लिये धर्म-प्रचार का मार्ग निष्कराटक सा हो गया। घर वालों की श्रोर से पैदा होने वाली कठिनाइयां दूर हो गई। मुंशीराम जी ने लिखा है—"यह वार्षिकोत्सव मेरे लिये अनिगनत आशीर्वाद की वर्षा कर के समाप्त हुआ।" इसी उत्सव से मुन्शीराम जी ने उपन्यासों का पढ़ना भी सदा के लिये बन्द कर दिया।

स्वर्गीय मनस्वी पंडित गुरुद्त्त जी के साथ घनिष्ठता जो लाभ मुन्शीरा न जी को इस उत्सव से मिला, वह भ बडा लाभ था। मुन्शीराम जी की पंजिका में लिखा हुआ "पंडित गुरुदत्त के सत्संग से इस बार मुक्ते बड़ा लाभ है जहां मैंने एक अपूर्व नया मिल बनाकर धर्मप्रचार में नया के प्राप्त किया, वहां पंडित गुरुद्त्त के मेरे विषय में वहुत से स दूर हो गये और उन को मेरे साथ बहुत प्रीति हो गई। गुरुद्त्त को न जाने किसने यह विश्वास दिलाया था जालन्थर वालों की मेरे कार्या ब्राह्मो स्पिरिट है। उन को यह विश्वास इसलिये हुआ हो कि हम जालन्थिया व्यक्तिगत प्रेम कुछ बाह्मसमाजी भाइयों के साथ था और हमारे उत्सवों के संकीर्तन में सम्मिलित हुआ करते थे। की गुरुदत्त ने अपनी भूल मान कर जो दो शब्द कहे थे, उहा हम दोनों को हमेशा के लिये एक यन्थी में बांध दिया। पीए जी ने कहा था कि 'यदि मैं यहां न आता तो शायद हमेशा लिये एक सहकारी को खो बैठता।' इस उत्सव के कि पं० गुरुदत्त जी जितने दिन जालन्धर में रहे, मुनशीराम जी साथ ही रहे। अनेक व्यक्तिगत और सार्वजनिक विषयों। दोनों में ख़ूब विचार-विनिमय होता रहा।

जत्सव के बाद कुछ दिन सुस्ता कर मुंशीराम जी फिर के प्रचार के कार्य में लग गये। जत्सव पर जिस जैन-साधु क

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar



वा हो

वह स

हुआ है।

भि है

नया उल

द से स

था ।

1 3

धियाँ

श्रोत

一時

, उन्हों । पणि

हमेशा के जि

म जी

षयों प

फेर ध

धु ऋ

श्री० मुन्शीराम जी का परिवार (४)

वठ हुथे—स्वामी जी के पिता लाला नानकचन्द जी। खड़े हुथे—बार्यी से दार्थी श्रीर की—बेड़े भाई—ला० श्रात्माराम, ला० मुन्शीराम—मुख्तार, वालक— स्वामी जी का भतीजा रामनाथ।



चारी ऋषि ने आर्यसमाज में प्रवेश किया था उसको आर्यसमाज के सिद्धान्तों से अवगत कराने और अन्य आर्य पुरुषों को सन्ध्या की विधि वग़ैरा बताने में भी मुंशीरामजी का कुछ समय प्रतिदिन लगने लगा।

आर्यसमाज के कार्य में इन दिनों में और श्रिधिक उत्साह से लगने का एक आकिस्मिक कारण भी उपस्थित हो गया। श्री देवराज जी के पिता राय शालियाम जी कुछ उन्नत विचारों के होते हुए भी पौरािग्रिक साथियों के उलहने सहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने देवराज जी को लिखा कि यदि वे इसी प्रकार ब्रार्यसमाज के काम में लगे रहना चाहते हैं तो बर्मा ब्रादि की श्रोर चले जांय, जालन्धर रह कर श्रपने पिता को मिलों के उलहने सुनने का अवसर न दें। देवराज जी ने नैतिक बक्त श्रीर सत्साहस का परिचय दिया। घर की सब व्यवस्था श्रीर श्रपने सिपुर्द सब कामकाज का हिसाब ठीक करके डेढ़ सौ रुपया लेकर वे बर्मा जाने के लिये कलकत्ता चल दिये। पिताजी सममते थे कि धमकी काम कर जायगी श्रौर पुत्र समाज के काम से हाथ खींच लेगा। पर, जब देखा कि पुत्र ही हाथ से निकला जा रहा है, तब एक आदमी को मनाने आरे उनको वापिस लाने के लिये कलकत्ता भेजा । इस घटना का परिगाम देवराज जी के लिये बहुत शुभ हुआ। पिताजी समभ गये कि पुत्र दबने और सत्य के लिये उनकी भी परवा करने वाला नहीं।



इन्हीं दिनों, सम्वत् १६४५ के वेशाख सास में, श्रार्यसः के स्वर्गीय महोपदेशक पं० पूर्यानिन्द जी ने स्वामी रामा जी की प्रेरणा से आर्थसमाज में प्रवेश किया था। लक्ष ही वे श्रपनी जन्मभूमि सिन्ध देश से निकल पड़े थे और वेश में विद्याध्ययन की इच्छा से उन्होंने सिन्ध से पंजाब हुए काशी की याता की थी। काशी में उनको म्वामी रामल जी के सत्संग का लाभ मिला। वहीं स्वामी रामानन्दी साधु टीकमानन्द् को स्वामी पूर्णानन्द् बनाया श्रौर हर पढ़ाई का कुछ प्रबन्ध किया। इसी समय स्वामी रामानत के हृद्य में उपदेशक-विद्यालय खोलने का विचार पैदा 🐉



### धर्म-प्रचार की धुन श्रौर जालन्धर-समाज का तीसरा उत्सव १६३

नमें

हिमें छ

आकृति

साध है

को

धेक ह

क है

के इ

मन्त्री

मुख!

र्यस

रामान

विषा:

र सा

गव हे

THICK

जी

उस

तः

हुइ

इसी विचार को लेकर वे स्वामी पूर्णानन्द के साथ जालन्धर ब्राये ब्रौर फिर लाहौर गये। स्वामी रामानेद जी का यह पवित्र विचार ही पंजाब के आर्यसमाजों में गृह-केन्ह पैदा करने का कारण बना। जालन्धर में मुनशीराम जी से और लाहीर में पिएडत गुरुद्त्त जी से उनको इस कार्य के लिये विशेष प्रोत्साहन मिला। जालन्धर-आर्यसमाज कुछ समय पहिले ही से 'उपदेशक-विद्यालय' खोलने की आवश्यकता अनुभव कर रहा था श्रीर होली के दिनों में श्रार्यसमाज में ही एक पाठशाला खोल भी दी गई थी। ब्रह्मचारी ब्रह्मानन्द तथा ब्रह्मचारी मुनि-भ्राषि निजी तौर पर मुन्शीराम जी से वैदिक सिद्धान्तों की शिचा ग्रह्मा कर रहे थे। वे ही इस पाठशाला के पहिले विद्यार्थी हुए और मुन्शीराम जी पहिले अवैतनिक श्रध्यापक। यह पाठ-शाला कुछ दिन चल कर बन्द हो गई। पर ऐसी ही योजना के लिये श्रान्दोलन करने को काशी से स्वामी रामानन्द जी श्रीर पूर्णानन्द जी के जालन्धर आने पर 'उपदेशक-विद्यालय' खोलने के विचार को विशेष बल मिला। पाठशाला के परीच्या में श्रसफल होकर भी जालन्धर के उत्साही श्रार्यसमाजी निराश नहीं हुए थे। उन्होंने 'दुत्र्याबा-उपदेशक-मगडली' खोलने का विचार पका कर लिया था। स्वामी रामानन्द जी 'उपदेशक-विद्यालय' काशी में खोलना चाहते थे। पर, मुंशीराम जी की सलाह मान कर उन्होंने लाहीर में उक्त विद्यालय खोलना स्वीकार कर,

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

जालन्धर को केन्द्र बना कर, उसके लिये घुमना भी हुह दिया। अपने उद्योग से उन्होंने मासिक चंदे के रूप में हैं धन और साधन जुटा लिये, किंतु इसी समय वे एकाएक सल्त बीमार हो गये कि उनके बचने की आशा नहीं मुंशीराम जी के चिर-परिचित हकीम शेरअली के औपधोक से वे अच्छे तो हो गये, किंतु उसके बाद न मालूम कहां गा हो गये। 'उपदेशक-विद्यालय' तो न खुला, किन्तु आर्थसमात



जी दर्शनोंके माने हुए पंडित थे। स्वामी पूर्णानन्द जी उन्हें पास दर्शनों का श्रभ्यास करने गये थे। आर्यसमाज का रंगः

पर चढ़ चुका था। कार्तिक मास में उन्होंने वहां व्याला का सिलसिला शुरू किया और मुनशीराम जी को भी हा

भेजा। मुन्शीराम जी को मिश्र श्रद्धरूमल, रियासा

एकाउन्टेगट-जनरल, का चैलेंज मिला ही हुआ था। अ कपूर्थला जाने की पहले सूचना भेज कर मुन्शीराम जी

कार्तिक को कपूर्थला पहुँच गरे। वहां उनकी गिरफ़्तारी का भी कारिक तो न निकला, किन्तु व्याख्यान में विघ्न डालने डलवाने ल्प में किंद्र भी कमी नहीं रखी गई। व्याख्यान के समय ठीक उपर काएक है तिशाना साध कर उन पर एक ईंट छोड़ी गई, पर वे अकस्मात् नहीं है बच गये। ईंट उन पर न गिर कर ज़ोर से मेज़ पर जा गिरी। श्रीपधोक कपूर्थला में मिश्र श्राद्धरूमल के विरुद्ध श्रार्थसमाज की भारी कहां कि विजय की यह घटना संकेतमाल थी। इसके बाद भी मुन्शीराम जी समाज के प्रचार के लिये कपूर्थला कई बार गये, पर मिश्र समात है जी की धमकी ने कभी अपना रंग नहीं दिखाया। ामी राष

इन्हीं दिनों में मएडी के राजा श्री विजयमोहन जी ने नाभ तथ जालन्धर में आर्यसमाज और सनातनधर्म के पंडितों में धार्मिक वत् १६॥ मन्तर्र्यों के सम्बन्ध में कुछ विचार-विनिमय ख्रौर शास्त्रार्थ भी न्दि गी हं कराया। सनातनधर्म की त्रोर से पटियाला के प्रसिद्ध राज-प्राप्तक पंडित श्रीकृष्या शास्त्री को बुलाया गया था ख्रौर स्रार्यसमाज की श्रोर से मुन्शीराम जी, देवराज जी तथा स्वामी पूर्णानन्द जी उपस्थित हुए थे। इसी सिलसिले में पंडित श्रीकृष्ण शास्त्री श्रौर पंडित आर्यमुनि जी में 'वेद में साकार पूजा है कि नहीं ?' विषय पर शास्त्रार्थ हुत्रा, जिसका राजा साहब स्रोर नगर-निवासियों पर श्रच्छा प्रभाव पड़ा । शिकारपुर के पंडित प्रीतमदेव शर्मा के साथ भी इन दिनों में अच्छी मुठभेड़ हुई । शास्त्रार्थ तो नहीं हुआ, किन्तु उसके व्याख्यानों का जो जवाब आर्यसमाज

हरिकृष

वनके!

ना रंग व

**ट्या**ख्याते

भी वृह

यासता

। उन्ह

जी !



की ब्रोर से दिया गया, उसका प्रभाव सर्वसाधार्य पर श्चन्छा पड़ा। त्र्यार्थसमाज के सभासदों की संख्या में वृद्धि हुई। मुनशोराम जी ने स्वामी पूर्णानन्द जी को साय के जालन्धर-द्यावनी और होशियारपुर तक प्रीतम शर्मा का पी किया और उसको अपने प्रदेश दुआवा में कहीं पैर नहीं क्या दिया । दुश्रावा के बाहर श्रमृतसर, लाहौर, लुध्यि श्रादि समाजों के उत्सवों पर भी मुन्शीराम जी जाते हैं जालन्धर के चारों श्रोर दुआबा प्रदेश के किसी भी शहर के गांव से समाचार श्राने की ही देर होती कि मुन्शीराम तुरन्त वहां पहुँच जाते, चाहे पैदल ही चल कर क्यों नजा पडता। राहों, नकोद्र, नवांशहर, नूरमहल आदि में इन हिं धर्म-प्रचार के निमित्त मुन्शीराम जी के कितने ही चकर लो इसी धर्म-प्रचार में एक बार इके से ऐसे गिरे कि इका उलह ह उन पर आ पड़ा और माथे पर ऐसी चोट आई कि उसक निशान श्राजीवन बना रहा।

जाहौर वालों से निराश होकर अपने भरोसे शुरू कियेलं धर्म-प्रचार का ही यह परिगाम हुआ कि इस वर्ष जालका आर्यसमाज के उत्सव पर "दुआबा-गुरुदासपुर-उपप्रतिनि सभा" का संगठन किया गया। मुन्शीराम जी इस सभा प्रधान बनाये गये और श्री रामकृष्ण जी मन्त्री। स्वामी प्रणील जी उपदेशक थे ही। मुन्शीराम जी से पढ़ने वाले ब्रह्मवार्थ

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ब्रह्मानन्द जी भी इस काम में लग गये। प्रचार का कार्य बड़े उत्साह और ज़ोर-शोर से होने लगा। 'दुआवा-उपदेशक मगडली' इस उपप्रतिनिधि-सभा में ही मिला दी गई। मुन्शीराम जी ने दुआवा-गुरुदासपुर, विशेषतः जालन्धर के आर्थ पुरुषों में धर्म-प्रवार के लिये इस प्रकार स्वावलम्बन तथा आत्मविश्वास की जो भावना पैदा की, वह निकट-भविष्य में आर्यसमाज के लिये एक बड़ी भारी शक्ति बन गई। इस शक्ति ने आर्यसमाज को सब प्रकार के आक्रमण सहन करने के योग्य बना दिया।

### १३. दो-तीन दुःसह वियोग

स्तेही-सम्बन्धियों की मृत्युश्रों का दुःख मनुष्य के लिये श्रात्यन्त दुःसह है। उस के धेर्य, साहस श्रोर श्रात्मिविश्वास की परीना प्रायः ऐसे ही श्रवसरों पर हुश्रा करती है। कभी-कभी तो उस के जीवन का समस्त क्रम ही ऐसी घटनाश्रों से बदल जाता है। मुन्शीराम जी के लिये यह ऐसा ही श्रवसर था। देवराज जी के बड़े भाई श्री बालकराम जी पर मुन्शीराम जी की पत्नी का श्रपने भाइयों में सब से श्रिधिक प्रेम था। वैसे भी वालकराम जी मुन्शीराम जी के श्रार्थसमाज के नाते एक सहकारी श्रीर श्रच्छे मित्र थे। मुन्शीराम जी को उन पर बड़ा भरोसा श्रीर विश्वास था। सं० १६४६ में जालन्धर में हैज़े का भयानक श्राक्रमण हुश्रा, जिस में श्रावण के श्रन्त में, १४

पर क्

में अपि

विश्व लेश

हा पीड

हीं जमा

चु धियान

नाते हैं।

शहर ग्र

न जात

न हिन

र लगे।

उलट श

तं उसरा

किये ॥

ालन्यः

र तिनि

सभा है

यानित

ह्मचार



अगस्त १८८६ ईस्वी की रात को, श्री वालकराम जी का है। वसान हो गया। घर भर में शोक की काली घटा हा गह मुन्शीराम जी की पत्नी शिवदेवी जी को असहा दुःख हुआ। वे सदा उदास रहने लगीं। उनकी उदासी को दूर करने के लि मुन्शीराम जी ने सितम्बर की छुट्टियों में सपरिवार हरिहार यात्रा की। वहां कुछ समय बिताने के वाद परिवार को भ भेज दिया श्रीर स्वयं मेरठ की श्रोर बहादुरगढ़ में थानेता करने वाले भाई से मिलने गए। हरिद्वार में आप कपूर्वन की हवेली में ठहरे। श्रपने को स्पष्टतया आर्यसमाजी वताने प भी पगडे ने आ ही घेरा और बोला—'मुभ को तो सेवा कर्त है, श्राप चाहे कुछ देना या न देना।' पराडे की सेवाहे सन्तृष्ट होकर चलते समय मुन्शीराम जी ने उसको ५) इनाम ह तौर पर दिए श्रौर समभे कि सौदा सस्ते में ही पट गया। पर, पं जी घाटे में रहने वाले नहीं थे। वे ५) शिवदेवी जी से भी वसल कर लाए और अपनी बही सामने रख कर बोले—"यजमात! आप आर्थसमाजी हैं तो हम भी आप से मूर्तिपूजा करने के लि नहीं कहते, परन्तु यह तो लिख दीजिए कि इस याना में मैं आपकी सेवा की है।" मुनशीरामजी ने लिख दिया—"मैं सैर है लिए हरिद्वार आया, यदि यहां पराडे और बन्दर न हों तो खान बड़ा रमगीय श्रौर निवास के योग्य है।" वहां से भाई साहब की मिलने जाने की मेरठ की निजी यात्रा में भी धर्म-प्रचार की भी

का देहा ह्या गहे। व हुआ। ने के लिये रिद्वार हो रको श थानेदार्ग कपृथेल वताने प त्रा करने ो सेवा से इनाम है पर, पंहे भी वस्त यजमान! ने के लिए ा में मैंने में सेर हे तो स्थान ताहब को

की धुन

नहीं छूटी। जाते हुए मेरठ में धर्मापदेश दिया श्रीर लीटते हुए दो व्याख्यान दिए। बहादुरगढ़ में भी २८ श्रीर २६ भाद्रपद, १३ ह्यौर १४ सितम्बर, को दो व्याख्यान दिए। उस समय के ब्रार्थसमाजियों की मनोवृत्ति पर प्रकाश डालने वाली एक घटना का यहां उल्लेख करना आवश्यक है। मुंशीराम जी के उपदेश के बाद अधिवेशन की समाप्ति पर उस समय की प्रथा के अनुसार एक वेद्मन्त्र का पढ़ा जाना आवश्यक था। समाज के पंडित जी किसी कार्यवश उस समय उपस्थित न थे। सब एक-दूसरे का मुंह ताकने लगे, तब एक सज्जन ने कहा-'चन्द्रभानु जी! श्राप भी तो ब्राह्मण हैं, श्राप ही मंत्र बोल दीजिये।' यह मेरठ के उस आर्यसमाज की अवस्था थी, जो कि अपने ज़िले में एक प्रमुख समाज सममा जाता था। मुंशीराम जी ने पञ्जाब की भजन-कीर्त्तन की प्रथा को वहां चालू करना चाहा, किन्तु आर्य-युवक हारमोनियम पर हाथ रखते हुए भी शरमाते थे। दो-एक दिन की इस यात्रा में हो भी क्या सकता था ?

श्रभी वालकराम जी की मृत्यु का घाव सूखा भी न था कि ४ चेत्र सम्वत् १९४६, १९ मार्च १८६० ई०, को स्वनाम-धन्य पंडित गुरुद्त्त जी का भी कुछ लम्बी बीमारी के बाद देहांत हो गया। पंडित जी मुंशीराम जी के स्वाध्याय के पथ-प्रदर्शक थे श्रीर उनका जीवन उन के लिए दिव्य श्रात्मिक ज्ञान



उपलब्ध करने का साधन था। आर्यसमाज की गृह-केलिहें श्रीगग्रेश पंडित गुरुद्त्तजी के उप्र श्रार्थसमाजी विचारों के की ही हुआ था, किन्तु उनके दल की आर से उन के रहते ही कलह का सब भार मुंशीराम जी पर आ पड़ा था। हा प्रधान कारण यह था कि दोनों के विचार, वृत्ति और क्र बिलकुल एक थे। दोनों स्वामी द्यानन्द को निभ्रीत मह थे। दोनों की उन में श्रटल श्रद्धा थी। श्रार्यसमाज के के के लिए दोनों ही पूरे 'मिशनरी' थे। 'समानशीलव्यसनेषु सल्ल की सचाई दोनों पर पूरी तरह चरितार्थ होती थी। व्यक्ति जीवन में ऐसे श्रमित्र-हृद्य तथा एकनिष्ठ बन्धु श्रौर सार्वजित जीवन में प्रकाश-स्तम्भ के समान पथ-प्रदर्शक नेता की वीमां के समाचार ने मुन्शीराम जी को बहुत विचुब्ध कर दिया॥ उन का कुशल-समाचार जानने ऋौर ऋौषधोपचार की को व्यवस्था करने के लिये सुशीराम जी प्रति सप्ताह लाहौर जा करते थे। जालन्धर से हकीम शेरऋाली को भी पंडित जी इलाज के लिये मुंशीराम जी ने भेजा था । हकीम की श्रौणी के चमत्कार पर मुग्ध होकर पंडित जी ने जालन्धर श्राने हं पूरी तय्यारी भी कर ली थी, किंतु सहसा फिर बीमार गये। बस, यही बीमारी उन को इस संसार से उठा लेगी मुंशीराम जी के लिये पंडित जी का देहांत था तो असह। हि उन्होंने इस वियोग को बड़ी हिम्मत के साथ सहन किया औ

ह-कलहै। तें के का रहते हैं । इसके ीर आह र्जीत मार् ज के का नेषु सल्यां, व्यक्ति सार्वजित ी बीमारं दिया ध की योग ीर जाव डेत जी ो श्रीपी आने हं ीमार प्र ले गई।

ह्य, जि

या श्री

पंडित जी के अधूरे मिशन की पूर्ति का काम पूरी सचाई के साथ अपने कंधों पर उठा लिया। उन्होंने स्वयं ही लिखा है:— "यद्यपि पंडित गुरुदत्त जी की बीमारी की चिता अधिक थी, किंतु इससे धर्म के कार्यों में शिथिलता नहीं आती थी। इन्हीं दिनों में वैदिक धर्म का सन्देश सर्वसाधारण तक पहुंचाने का मैंने दृढ़ ब्रत धारण किया था।" कहना न होगा कि मुंशीराम जी ने इस दृढ़ ब्रत को पूरी दृढ़ता तथा सचाई के साथ निवाहा और इसी रूप में पंडित जी के असह वियोग की मर्मान्तक वेदना को सहन किया।

पंडित गुरुद्त्त जी के इस वियोग की वेदना ने वालकराम के देहांत से हुए घाव पर नमक छिड़कने का काम किया था, तो साईदास जी के देहावसान ने मानों उस पर लाल मिर्च छिड़क दीं। ३० ज्येष्ठ सम्वत् १६४७, १३ जून १८६० ई०, को वे भी इस संसार से चल दिए! साईदास जी के पास न तो कोई बहुत धन-सम्पत्ति थी और न यूनिवर्सिटी की कोई डिगरी ही। फिर भी आर्यसमाज के वे माने हुए नेता थे। न केवल लाहौर, किन्तु समस्त पञ्जाब के आर्य पुरुष उनके अनुभव से लाभ उठाया करते थे। उन में सादगी, सच्चरित्तता और मिलन-सार स्वभाव आदि ऐसे सद्गुण थे कि उन के कारण वे दूसरों को अपनी और सहसा आकर्षित कर लेते थे। आर्यसमाज में उनकी निष्ठा बहुत गहरी थी। इंसराज जी और लाजपतराय जी

सरीखों को घेर कर ब्राह्मसमाज से आर्यसमाज में जाने के पिडत गुरुदत्त जी श्रौर मुन्शीराम जी सरीखों को नालि के गहरे अन्धकारमय गढ़े में से उभार कर आस्तिकता की पर पहुंचाने वाले साईंदास जी ही थे। ऐसे पथ-प्रदर्शक का क जाना भी मुन्शीराम जी के लिये कुछ कम दुःखजनक नहीं का ऐसे साथियों को खोकर साधारण मनुष्य का हद्य दूर का है, किन्तु मुन्शीराम जी ने इस समय श्रमीम साहस का भी चय दिया। आर्यसमाज के सत्र काम की जिम्मेवारी को उन्हों अपने ऊपर उठा लिया और पूरे उत्साह के साथ उसके निभाया। मुन्शीराम जी की इस कर्तव्यपरायग्ता का ही य स्वाभाविक परिगाम हुआ कि आर्यसमाज में जिस गृह-क का सूत्रपात लाहौर में हुआ था, उसमें जालन्धर के आर्थ-पुखें का मुख्य हाथ रहा और जिसको महात्मा-पार्टी या घास-पार्ट कहा गया, उस प्रमुख-दल के नेतृत्व की वागडोर सहज में ही मुनशीराम जी के हाथों में ऐसे चली आई, जैसे कि पिछ गुरुदत्त जी के बाद नेता के श्रभाव की पूर्ति करने के लिये है उन को आर्यसमाज में प्रवेश करने के लिये कोई देवी प्रेरण हुई थी।



# दूसरा भाग

घ.

### आर्यसमाज का नेतृत्व

महात्मा मुन्शीराम, २. 'सद्धर्म प्रचारक', ३. हरिद्वार में कुम्भ पर प्रचार, ४. स्त्री-शिला की लगन, ५. धर्मपत्नी का देहान्त. ६. स्त्रार्थसमाज में गृह-कलह, ७. स्त्रार्थ पथिक का बिलदान स्त्रीर उसका लिएक प्रभाव,
 प्रतिनिधि-सभा के प्रधान-पद का दायित्व, ६. पं० गोपीनाथ के साथ शास्त्रार्थ स्त्रीर मुक़द्दमा,
 १०. गुरुकुल का स्वप्न!

की बोट

ाने त्

गिसाक

मा जाता प्रमान जन्हीं

उसको ही यह

-कालह

-पुरुषों -पार्टी

में ही पिडत

ये ही प्रेरणा



### १. महात्मा मुन्शीराम

मुन्शीराम जी के आर्थसमाज में प्रवेश करने पर स्वर्गीय साईदास जी ने उनके सम्बन्ध में जो सिन्दिग्ध-सी भविष्यवाणी की थी, उसको पूरा होते हुए वे नहीं देख सके, तो भी उसका छुछ आभास उन्हें मिल गया था। सम्बत् १६४६ के माघ मास में जालन्धर में लाहौर-आर्थसमाज के सनातनधर्म-सभा से पराजित होने के सम्बन्ध में नाना तरह के समाचार फैल रहे थे। मुन्शीराम जी ने उन पर विश्वास नहीं किया, तो भी आर्थ भाइयों ने उनसे आग्रह किया कि वे लाहौर जाकर सब सत्यता मालूम करें। १६ माघ, १ फरवरी सन् १८८६, की रात को



श्राप लाहौर चल दिये श्रौर श्रगले दिन सवेरे लाहौर पहुँ। वहां के आर्थ पुरुषों से आग्रह किया कि फैली हुई किम्बद्धि श्रमत्य होने पर भी उनका खंडन करने के लिये श्रार्थसमाज भी में कुछ विशेष व्याख्यानों का आयोजन किया जाना वि व्याख्यानों की व्यवस्था की गई श्रौर सनातनधर्म-सभा की ह से फैलाई गई गप्पों का खराडन किया गया। दूसरे दिन सा जी के यहां कुछ स्वामी लोग और आर्थ नेता एकत्र हैं। आर्यसमाज की कार्य-शैली पर बहुत देर तक विचार-विकि होता रहा। मुन्शीराम जी ने उस सभा में लकीर की फ़बीरी: उपर उठ कर, जन्मगत जातिभेद की सीमा लांच कर, गुण्क स्वभावानुसार वर्गा-व्यवस्था कायम करने श्रीर उसके श्राम विवाह-सम्बन्ध करने का विषय उपस्थित किया। इस स में साईदास जी के श्रलावा हंसराज जी, मुल्कराज जी श्रां भी उपस्थित थे । वे सब यह बात सुनकर स्तिम्भित से रह गो साईदास जी ने उसी समय से मुन्शीराम जी को ऋत्यन इ वृत्ति का क्रांतिकारी कहना शुरू कर दिया था। 'सद्धर्म-प्रचार पत्र शुरू करने का जो विज्ञापन छपवा कर बांटा गया था,क को देख कर साईदास जी की आप के सम्बन्ध में यह सम श्रीर भी श्रिधिक दृढ़ होगई थी। उससे तो उन्होंने सब जाल रियों को ही 'एक्स्ट्रीम रेडिकल पार्टी' वाले कहना शुरू कर हि था। इस समय के आर्य नेता और आर्य-भाई यह सममने ला

हीर पहुँच। किम्बद् लिये समाज-मह ना चाहि मा को है देन साई एकत्र हु। गर-विनि फ़िकीरी: , गुणक के श्रतुसा इस स जी श्रा रह गो त्यन्त इ रे-प्रचार था, ज ह सर्माः जालन

कर हि

ने लग

थे कि मुन्शीराम जी धर्म के सिद्धांतों में सममौते के सर्वथा विरोधी हैं। वस्तुतः सिद्धांत में सममौता न करने की वृत्ति ही मुन्शीराम जी के जीवन की सफलता का सार है। स्वर्गीय पंडित गुरुद्त जी की सत्संगति से इस वृत्ति को श्रौर भी श्रधिक बल मिला। पंडित जी स्वयं इस वृत्ति के थे। उनके स्वभाव में राजीनामा करने की गन्ध तक नहीं थी । इस वृत्ति के श्रालावा नेता में जो ब्रीर सद्गुरा होने चाहियं, प्रायः वे सब मुन्शीराम जी में बीज-ह्रप में विद्यमान् थे। अनुकूल अवस्था पाकर वे सब खिलते चले गये। अपने काम में अगैर विचारों में वे बहुत दृढ़ थे। इसरों पर विश्वास करने में कभी संकोच नहीं करते थे। श्रितिथियों का सत्कार सदा ही खुले हाथों किया करते थे। बात-चीत में बहुत साफ़ और खुले थे। सांसारिक दृष्टि से सब प्रकार साधन-सम्पन्न थे। न किसी की नौकरी के आश्रित थे और न ऐसे किसी दूसरे ही बंधन में फँसे हुए थे। धर्म-प्रचार की धुन में उस समय भी उनका मुक़ाबला कोई नहीं कर सकता था। सेवा की भावना उनमें पूरी तरह समाई हुई थी। व्याख्याता भी पहिले देंज के थे। लोकसंग्रह की शक्ति भी उनमें कुद्ध ग्रसाधारण थी । स्वभाव से ही कुछ ब्रांदोलनकारी भी थे । विरोध में उनका उत्साह दुगुना हो जाता था । केवल एक समाचार-पत्र की आवश्यकता थी। उसको भी उन्होंने शीघ्र ही पूरा कर लिया था । आर्यसमाज-जालन्धर का प्रधान-पद मुन्शीराम जी के लिये

कुद्ध ऐसा मुबारिक हुआ कि पंजाब भर में वे, आर्थ प्रतिनिधिस के वर्षी तक प्रधान रहने के कारण, चिरकाल तक 'प्रधान क के नाम से पुकारे जाते रहे। उनके दल का नाम उनके महात्मा-दल हुआ और अपने दल के नेता होने के वाद संन्यास-स्राश्रम में प्रवेश करने के समय तक उनको 'महात्मा ही कहा जाता रहा। उनके जीवन के दूसरे हिस्से का क अन्तिम भाग इसी अलौकिक उत्कर्ष की शिचाप्रद और उत्साः दायक कहानी है। पानी की तेज़ धारा को सीधा चीर करणा जाने वाले शेर के समान मुन्शीराम जी इस उत्कर्ष की जी चोटी पर सांसारिक विघ्न-वाधात्रों की कुछ भी परवानश सीधे चढ़ते चले गये। उत्कर्ष की इस कहानी का चमकीला पह यह है कि उन्होंने घोर निराशां तथा भयंकर विरोध के वीहा जंगलों में रास्ता ढूंढने अथवा उसको बनाने का सब काम सं किया । ऋषि द्यानन्द के जीवन अौर उनके यन्थों से किले वाली स्फूर्तिका सदा सत्कार किया। उस स्फूर्ति से फै होने वाली श्रन्तरात्मा की पुकार का कभी तिरस्कार है किया। एक बार श्रागे बढ़ाये हुए पैर को कभी पीछे नहीं लिया सत्य की चट्टान पर श्रङ्गद के अंगुठे की तरह ऐसे टिक गये हैं संसार की कोई भी शक्ति उस से उन को विचलित नहीं न सकी।

### २. "सद्धर्म-प्रचारक"

मुन्शीराम जी के सार्वजिनिक जीवन का पहला विश्वासपात्र संगी 'सर्द्धम-प्रचारक' पत्र है, जिसने वहुत लम्बे समय तक उन-का साथ दिया ख्रीर उनके सार्वजिनिक कार्यों में उनका पूरा हाथ बंटाया। मुंशीराम जी को आर्यसमाज का अप्रतिद्वन्द्वी नेता बनाने में 'सद्धर्म-प्रचारक' पत्र का बहुत बड़ा हिस्सा है और उन के द्वारा होने वाली आर्यसमाज की सेवा का वह प्रधान साधन रहा है।

मुन्शीराम जी की पत्न निकालने की व्यक्तिगत इच्छा के आलावा उस समय जालन्धर-आर्यसमाज का काम भी खूब बढ़ रहा था। जालन्धर शहर और उस के आसपास भी प्रचार की धूम मची हुई थो। शास्त्रार्थों का सिलसिला भी जारी था। इस सब कार्य के और विशेष कर शास्त्रार्थों की प्रामाणिक रिपोर्ट सर्वसाधारण तक पहुंचाने के साधन की आवश्यकता प्रायः सभी आर्य भाई अनुभव कर रहे थे। भाषणों द्वारा होने त्राले प्रचार को समाचार-पत्न के बिना सुदृढ़ नहीं किया जा सकता था। जालन्धरी-आर्यसमाजियों की वृत्ति भी दूसरों से कुछ, भिन्न थी। इस भिन्न मनोवृत्ति के कारण भी स्वतन्त्र पत्र निकालने की अभिलाषा उन में ज़ोर पकड़ती जा रही थी। इस परिस्थित में मुन्शीराम जी के हृद्य में जो भाव पैदा हुए उन के

धि सभी धान जी

के पीड़े

तिमा जी का ग्रह्म उत्साह

कर्गा की उन्नं

वा नश्

ला पहल् के वीहरू

काम खं से मिल्ले

से पैत तार नई

ों लिया। गये हि

नहीं श

सम्बन्ध में उन्होंने स्वयं लिखा है कि "मुफ्ते इन दिनों में कि विचार सर्वसाधारण तक पहुंचाने के लिये किसी साधा आवश्यकता श्रनुभव होने लगी। त्रावश्यकता प्रतीत हों। परमात्मा ने मार्ग दर्शा दिया। त्रृषि-उत्सव, सम्बत् १६ की दिवाली के श्रगले दिन, के दूसरे दिन ही 'सर्द्रम-प्रवाह उर्दू पत्र के निकालने का विचार दह हो गया।"

मुन्शीराम जी के प्रेस श्रीर समाचार-पत निकालने। विचार प्रकट करते ही सब ने उस का हार्दिक स्वागत कि कपूर्थला ख्रौर होशियारपुर के आर्य भाइयों ने भी उस में बटाया । मिलों की एक कम्पनी क्या मगडली ने फर्क पच्चीस रुपए के सोलह हिस्से आपस में बांट लिये। सुन्ही जी ने दो हिस्से लिए। २ फाल्गुन सम्वत् १६४४, । फरवरी १८८६ ई०, को हिस्सेदारों की सभा होकर कि हुआ कि प्रेस का नाम 'सद्धर्म-प्रचारक' रखा जाय और इसीन से डेमी छोटे श्राठ पृष्ठों का उर्दू में साप्ताहिक पत्र पहली के सम्वत् १६४६ से निकालना शुरू कर दिया जाय। मुली जी श्रौर देवराज जी पत्र के संयुक्त-सम्पादक नियुक्त निर् श्रीर मुन्शीराम जी पर ही मैनेजरी का सब काम डाला ग कचहरी में डिक्लेरेशन देकर कपूर्थला के गोविन्दसहाय औं पचास रुपये पेशगी देकर प्रेस का सौदा तय करने को कहा ग पत्र की नीति सम्पादकों प्रा क्रोडिएकी गई। हिस्सेदारों ने ब



हस्तेंचप करने का विचार पहले से ही छोड़ दिया। यह सब निश्चय होने के दूसरे ही दिन सब कानूनी कार्रवाई कर ली गई श्रीर तीसरे दिन, ४ फाल्गुन को, मुन्शीराम जी ने पत्र की श्राव-श्यकता तथा नीति श्रादि के सम्बन्ध में एक विज्ञापन-पत्र तय्यार करके श्रपने ही प्रेस में उसे छपवा दिया, जिस को श्रार्यसमाजी नेताश्रों तक ने क्रान्तिकारी बताया था।

वैशाखी के स्थानन्दोत्सव के शुभ दिन सम्वत् १६४६ में 'सद्धर्म-प्रचारक' पत्र का जन्म हुआ। थोड़े ही समय में यह नवजात शिशु एक वड़ी शक्ति बन गया। आर्थसमाज में इस समय भी ऐसे लोग कुछ कम नहीं हैं, जिन्होंने 'सद्धर्भ-प्रचारक' के पहिले अङ्क से उस अङ्क तक उस का बराबर स्वाध्या किया है, ज़ब तक कि उस के सम्पादक मुन्शीराम जी रहे। ऐसे घर भी आर्यसमाज में कुछ कम नहीं हैं, जिन में 'सद्धर्म-प्रचारक' की पूरी फ़ाइल को धार्मिक पुस्तकों के समान संग्रह करके रखा जाता था। पुरानी फ़ाइल को पढ़ने के बाद आज भी यह कहा जा सकता है कि 'प्रचारक' के जन्म से आर्थसमाज में एक नया उत्साह पैदा हुआ था, उस में नये भावों का संचार हुआ था और उसने आयुभर समाज के लिये पथ-प्रदर्शक का काम दिया था। संकट में वह समाज का सचा हितेषी सिद्ध हुआ था, संघर्ष में उस ने वीर योद्धा का काम दिया था, घोर निराशा में उस ने दृढ़ तथा बलवती आशा का संचार

डाला गर हाय जी कहा गर

तों में ह

साधना

तित होते।

त् १६%

र्भ-प्रचात

कालने ;

गत कि

उस में हा

पुरुष

मुनशीत

1.883

कर निक्र

र इसी क

हली वैर

मुन्शीए

क्त किये

ने न उस

किया था श्रौर कितने ही भटकते हुश्रों को उस ने सन्मार्ग लगाया था। गहन प्रन्थों की पिटारियों में वन्द् सिद्धां सुनहरे श्राभूषणों से समाज के शरीर को अलंकृत करने की के में वह निरन्तर रत रहा था। आर्य-जगत् को आतृभाव की क माला में पिरो कर उन में 'संगच्छ ध्वं, संवद्ध्वं, संवो मनी जानताम्' के वैदिक श्रादर्श को स्थापित करने का यह कार्य किया था। धर्म-मार्ग पर चलते हुए उसने कभी के कमज़ोरी नहीं दिखाई, पाप के साथ कभी समभौता नहीं कि भय के कारण श्रपने मार्ग से वह कभी विचलित नहीं हुन लोम-लालच में फंस कर वह कभी द्वा नहीं और बड़े से हो का भी कभी उस ने रौब-द्बाव नहीं माना। समाचार-पत्रश्रे सम्पादकीय जिम्मेवारी निभाने में उसने दूसरे पत्नों के सामे भी एक श्राद्शे उपस्थित किया। समाचार-पत्नों की उस सम की प्रचलित लेखन-शैली को उस ने बदल दिया। गन्दे विज्ञाल श्रोही भाषा, कमीने श्रात्तेप श्रोर व्यक्तिगत निन्दा उस सम सम्पादकीय धन्धे की सफलता के प्रधान साधन माने जाते है। 'प्रचारक' इन सब से सदा ही यत्नपूर्वक बचता रहा। सार्ण यह है कि उसने सच्चा उपदेशक और निर्भीक श्रांदोलक क कर अपने नाम के दोनों शब्दों को सार्थक कर दिखाया। 'प्रचारक' का इतना सफल सम्पादन मुन्शीराम जी के जीवन हा एक ऐसा यशस्वी, महान् और सफल कार्य है कि वह आज

समाच स्रादर्श

दायिव तिका ग्रीर हृद्ये नहीं पत्र व के शु पृष्ठ व कर की र गये प्रिय एक ग्रौर लर्ग सर

कुह

समाचार-पत्नों की सम्पादकी का शौक रखने वालों के लिये ब्राइश हो सकता है।

'प्रचारक' किसी व्यक्तिगत महत्वाकांचा अथवा कोरी साम्प्र-दायिक भावना से प्रेरित होकर नहीं निकाला गया था। उसको निकालने की श्रमिलाषा के पीछे श्रद्म्य उत्साह, उच्चतम भावना ब्रोर ब्रिभनव स्फूर्ति छिपी हुई थी। इसी लिये सर्वसाधारण के हृद्यों में श्रपना स्थिर स्थान बनाने में उसको श्रधिक समय नहीं लगा। आठ पृष्ठों के छोटे डेमी साइज़ से शुरू किये गये पत्र को दो ही मास बाद बारह पृष्ठ का करना पड़ा। दूसरे वर्ष के शुरू में सोलह पृष्ठ किये गये। सम्वत् १६४८ में पत्र २० पृष्ठ का निकलने लगा। सम्वत् १६५० में आकार भी दुगुना कर दिया गया। फिर १६५३ में श्रमर-शहीद पं० लेखराम जी की स्मृति में 'श्रार्यमुसाफ़िर' के नाम से चार पृष्ठ श्रीर बढ़ाये गये। शुक्रपत्त के चन्द्रमा की तरह पत्न दिन प्रति दिन लोक-प्रियता की दृष्टि से भी उन्नति करता चला गया। किसी भी एक श्रङ्क को हाथ में लेकर पन्ने उलटते ही प्रचारक का रूप-रंग श्रौर रीति-नीति तुरंत समभ में श्रा जाती है। पहले ही श्रङ्क से ज़ोरदार, स्पष्ट ऋौर निर्भीक लेख तथा टिप्पिंग्यां निकलने लगीं। स्त्रियों के समानाधिकार श्रीर शिज्ञा के लिये समान श्रव-सर तथा साधन पैदा करने के लिये भी 'प्रचारक' ने शुरू से ही कुछ ऐसा श्रांदोलन किया, जैसे कि उसका जन्म ही उसके लिये

हुआ था ईसी आदोलन के लिये 'अधूरा इंसाफ़' राष्ट्रि शुक्त माई लेखमाला लगभेग आधी शताब्दी बीत जाने क्रियों के आन्दोलन के लिये उपयोगी सिद्ध संकती है। 'प्रचारक' की ऐसी लेखमाला श्रीर श्रान्दोलन ही परिगाम जालन्धर-स्थित पंजाब का सुप्रसिद्ध 'कन्या सह विद्यालय' है। पहिले वर्ष में 'प्रचारक' में २०५ सम्पाद्ध लेख. ३६ विशेष लेख, ४५ समालोचनात्मक लेख, ५ जीवन चरित्र श्रौर ५२ वेदमन्त्रों की व्याख्या दी गई थी। सम्पादकी ऋौर विशेष लेखों में ऋार्यसमाज के सामयिक प्रसंगों क्री विषयों की चर्चा के श्रकावा स्त्री-शिचा, ज़नाना बोहिंग हास फिरोज़पुर, उपदेशकों की श्रावश्यकता, दुत्र्यावा-उपदेशक-मगुली तथा दयानन्द-एंगलो-वैद्क-कालेज के सम्बन्ध में चर्चा की गां थी। यह कह कर कि 'मैंने संसार से संन्यांस लिया है, बं श्रीर बचों से नहीं' भगवां धारण कर स्वामी सत्यानन्द को वाले 'देवसमाज' के संस्थापक परिवत शिवनारायण श्रिविशे श्रीर पंजाब में चार घोड़ों की गाड़ी में राजसी ठाठवाठ है दौरा करते हुए धर्मीपदेशों द्वारा विपुल धन-सम्पत्ति जमा करे बाले साधु केशवानन्द की भी इस वर्ष के द्रांकों में विशेष वर्ष की गई थी और उन द्वारा श्रार्थसमाज पर किये जाने वाले आचोपों का भी निराकरण किया गया था। जीवन-चरित्रों में वीर-बालक ह्क़ीक़तराय, गुरु तेग्रबहादुर, गुरु गोविन्द्सिंह तथा

उनके

वर्गान

并羽

का प

ग्ण

लेख

जगा

दूर-

वर्ष

डप

तथ

双:

सं

के

स

₹

ò

1

7

tal 1

**TH** 

हि

गह ह्यं

नने

ोती

उ से

हरने

वर्चा

वाले

ों में

तथा

उनके बचों के धर्म पर हुए बिलदान का सुन्दर अर्थ आवर्ष वर्णन है। वेदमन्त्रों की व्याख्या के श्रतिरिक्त 'सचा यह को प्रक से आर्थ जीवन के आद्शे के सम्बन्ध में भी एक सुन्द्र लेखेमाला की का पहिले वर्ष में समावेश है। जन्मगत जात-पांत के विरुद्ध गुगा, कर्म, स्वभाव से वर्गा-व्यवस्था क़ायम करने पर भी ज़ोरदार हेख हैं। ब्रार्यसमाज के ब्राचारहीन धनी पदाधिकारियों को भी जगह-जगह पर सावधान किया गया है स्रोर स्रावश्यकतानुसार हूर-दूर के समाजों को भी उचित परामर्श दिया गया है। दूसरे वर्ष में स्त्री-शिक्ता तथा स्त्री-समाज में सुवार, उपदेशक क्वास तथा डपदेशकों के ब्राचरण के सुधार, द्यानन्द-एंगलो-वैदिक कालेज तथा उसमें आर्ष प्रन्थों के प्रचार, दुआवा-उपदेशक-मगडली, ब्रानाथ बचों की रचा तथा आर्य भाइयों में पारिवारिक उपा-सना शुरू करने की ऋावश्यकता ऋौर देवसमाज द्वारा स्वामी जी के वेद्भाष्य पर किये गये आचोपों के निराकरण के सम्बन्ध में विशेष लेख हैं। इनके ब्रालावा समाज-सुधार की बहुत साधारण समभी जाने वाली छोटी-छोटी बातों की भी इस वर्ष में विशेष चर्चा की गई है। छोटी अवस्था में विवाह से वहुत पहले होने वाली सगाई की प्रथा, स्त्रियों में बाल गूंथने की रीति, विवाह पर चुड़ा पहिनने के रिवाज, साया-चिट्ठी लिखने की परम्परा श्रीर 'जो राजा नाई कहे सो प्रमागा' मानने के व्यवहार को बन्द करने पर कई जगह बहुत ज़ोरदार नोट लिखे गये हैं।

うり、手作を

स्त्रियों की वेश-भूषा को सुधारने का आन्दोलन भी शुरु करने । गया है। आर्यसमाज में गृह-कलह का श्रीगगोश इस वर्ष है। हो जाता है। इस लिये मांस-भन्गण के विरोध में पहिला है इसी वर्ष १४ पीष के श्रङ्क में निकलता है और द्यानन्द पा वैदिक कालेज के पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में भी इस वर्ष के क्री विशेष चर्चा शुरू हो जाती है। वैदिक विद्वता के सूर्य स्वनामक परिवत रारुदत्त जी श्रीर लाहीर-समाज के जीवन-श्रीत साईदास जी का देहानत इसी वर्ष में होता है। इस लिये का सम्बन्ध में रुलाने वाले मार्मिक लेख भी इस वर्ष की फ़ाइल हैं। हरिद्वार के कुम्भ पर किया गया सफल प्रचार 'प्रचार की इस वर्ष की ऋपीलों का ही शुभ परिगाम था। तीसरे की द्यानन्द ऐंगलो-वैदिक कालेज में आर्ष अन्थों की पढाई हं चर्चा और मांस-भन्तगा के विरोध में लेख तो रहते ही हैं, कि श्रायं पुरुषों से श्राचरण-ग्रुद्धि के लिये श्रपील की जाती है श्री स्त्री-शिचा तथा उपदेशक-पाठशाला का म्रान्दोलन निस्त जारी रहता है। बालकों के अभिभावकों से अपील की जाती कि वे अपने वालकों को रासजीला के उस बुरे प्रभाव से वचा द जिसका परियाम उनके आचर्या तथा स्वास्थ्य दोनों के लि ही घातक होता है। श्चियों को भी उससे बचाने के लिये हा गया है, क्योंकि इससे उनमें मृद् अन्धविश्वास और अधिक गरी जड़ पकड़ते हैं। स्त्रियों में प्रचलित गीतों की गंदगी को भी है

वचने खान-सन्दर

きしま

हिन्दी का

> उनसे सम्ब

शि से

> के का

> য় क

6 3

करने पर ज़ोर दिया गया है। भगवें कपड़े वाले साधुक्रों से बचने की सलाह दी गई है। प्रचलित जन्मगत छूत-छात को खान-पान तक में से दूर करने की आवश्यकता पर भी एक सुन्दर भावपूर्ण टिप्पणी है। ब्रह्मचर्य पर भी एक श्राच्छा लेख है। इन सब से महत्वपूर्ण विषय यह है कि 'देवनागरी लिपि तथा हिन्दी भाषा' को तमाम देश की भाषा बनाना आर्थसमाजियों का कर्तव्य बताया गया है श्रीर उस कर्तव्य-पालन के लिये उनसे आग्रह किया गया है। चौथे और पांचवें वर्ष में गृह-कलह सम्बन्धी लेखों की भरमार होने पर भी स्त्री-शिला के आद्शे से 'प्रचारक' च्युत नहीं हुआ। शुरू सावन की संख्या में स्त्री-शिला पर एक ज़ोरदार लेख पढ़ने को मिलता है। आर्थ पुरुषों से विवाह-सम्बन्ध का चेत्र यूरोप श्रीश श्रमेरिका तक बढ़ाने 1 के लिये कहा गया है। धार्मिक प्रश्नोत्तरों के लिये एक विशेष रेतु कालम खोला गया है, जिसमें जिज्ञासु सज्जनों की धार्मिक शङ्कात्रों को दूर करने का उपक्रम बांधा गया है। विवाह पर 妣 कराये जाने वाले नाच आदि को वन्द करने का भी आन्दोलन ना किया गया है। शिच्चित आर्यसमाजियों की कमज़ोरियों की इन î fi श्रंकों में कुछ कड़ी आलोचना पढ़ने में आती है। उसका कारगा बार्व, यह बताया गया है कि शिचित होने से उनकी कमज़ोरियों को लि भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि दूसरों पर भी उनका बुरा प्रभाव कही पड़ता है। धनी आर्थ पुरुषों में नाच और शराब की प्रचलित गहरी द्वा

3

प्रवृत्ति की तीव्र निन्दा की गई है। किसी आर्थ पुरुष के पिएले करने की व्यक्तिगत कमज़ोरी को असह्य बताया गया है। हिंगी अदालती भाषा बनाने पर भी एक लेख में ज़ोर दिया गया है।

16

影

क्

का

ग

के

न

कु

च

हिं

F

'प्रचारक' के पहिले पांच वर्ष के जीवन के सम्बन्ध में क्र खोल कर इसीलिये लिखा गया है, जिससे पता ला क्ष कि मुन्शीराम जी के दिल में उन दिनों, आज से लगभग का शताब्दी पहिले, क्या प्रवृत्ति काम कर रही थी श्रीर उनके कि में कीन-से विचार रात-दिन घूमा करते थे। साथ ही गहर पता लग जाता है कि 'प्रचारक' को जिस महान् उद्देख क्री विशाल दृष्टि से निकाला गया था, उसी को सामने रख कर क का सम्पादन तथा संचालन होता था। उसके प्रकाशन का सा बद्ल गया, उसका बाह्य रूप-रंग भी सदा ही बद्लता ह श्रोर श्रागे चल कर उसका चोला भी विलकुल बदल गर किन्तु उसका वह श्रन्तरात्मा कभी नहीं वदला, जिसकी अ हलकी-सी छाया ऊपर के विवेचन में देखी जा सकती है। सम्पाद्कीय लेख के श्रालावा वेदमन्त्र की व्याख्या—जिसहे साप्ताहिक स्वाध्याय कहना चाहिये, संसार की गति—जिस साप्ताहिक प्रगति का सम्पादकीय विवेचन कहना श्रिधिक जी होगा, सामाजिक-समाचार—ग्रायसमाज की गति-विधि रिपोर्ट श्रादि कुछ ऐसे शीर्षक थे, जो 'प्रचारक 'में शुरू ते इत तक बने रहे।



पहिले दो वर्ष तक 'प्रचारक' मित्रमगडली की ही सम्पत्ति रहा। घाटा स्त्राने पर प्रति हिस्सा १५) स्रौर बढ़ाया गया। इस पर भी काम घाटे पर चलता देख कर मुन्शीराम जी ने हिस्सेदारों को रुपया देकर प्रेस श्रीर पत्र श्रपने कर लिये। कुछ हिस्सेदारों ने अपना रुपया वापिस नहीं लिया। हरिद्वार-। कांगड़ी में गुरुकुल खुलने के बाद जब मुन्शीराम जी वहां चले गये, तब ४ पौष सम्बत् १९४९ विक्रमी, १९ दिसम्बर १९०२, १ को प्रेस श्रीर 'प्रचारक' हरिद्वार ले जाये गये। १४ माघ, २८ नवम्बर, को जालन्धर से 'प्रचारक' का श्रन्तिम श्रङ्क निकला। कुद्ध समय बाद माल्यम होता है कि 'प्रचारक' फिर जालन्धर चला आया, क्योंकि १८ फाल्गुन १८६३, १ मार्च १६०७, को जब 'प्रचारक' एकाएक श्रपना चोला बद्ज कर उई से हिंदी में निकलना शुरू हुआ, तब वह गुरुकुल कांगड़ी से ही निकला श्रौर प्रेस का सब सामान जालन्धर से हरिद्वार लाने का उक्त श्रङ्क में उद्घेख है। १ कार्तिक १६६६, १६ श्रक्तृबर १९१२, को 'प्रचारक' का अन्तिम अङ्क गुरुकुल से निकल कर १४ कार्तिक से उसका प्रकाशन देहली से होना शुरू हुआ। उसी समय उससे ५००) की ज़मानत भी मांगी गई। उस समय 'प्रचा-रक' को देहली ले जाने का कुछ कारण था। सम्वत् १६६६ के कार्तिक मास के लगभग 'प्रचारक-प्रेस' में अकस्मात् आग लग गई। लकड़ी का सब सामान जल कर राख हो गया। टाइप

The star star

B. 33

आं

河 河

जम्-स्थार

रह या,

हुत है। को

(हो चेर

तिभीय

फ़िर के वि

कता<sup>ह</sup> था।

रहा।

羽藍

338

35

का र

उनव

वर्षो

सम्भ

हिर

वाद

वाद

सम

में !

वंट

का

जी



पिघल कर बह गया। काग्रज़ का बड़ा भगड़ार भी आग्र भेंट हो गया। मशीनरी के लोहे के अस्थिपञ्जर को छोड़ का वाक़ी कुछ नहीं बचा। संयुक्त प्रांत में उस समय यह के पहिली श्रेगी के प्रेसों में समभ्ता जाता था। इस दुर्घटना है वाद एक वार तो प्रेस और पत्र दोनों का ही भविष्य अन्धकार मय हो गया। सम्वत् १६६५ के शावण सास में मुंशीराम जीने श्चपना यह प्रेस गुरुकुल कांगड़ी की स्वासिनी सभा '<sub>श्रो</sub> प्रतिनिधि-सभा पञ्जाव' के आधीन कर दिया था। आग है भयानक हानि को असहा मान कर और उस में फिर से रुपा लगाकर गुरुकुल के अंगलों में शीघ उस के स्वावलम्बी वनने की कोई आशा न देखकर उस की स्वामिनी सभा ने उस को देहली भेज दिया। सहगामिनी पत्नी के समान पत्र को भी प्रेस के पीछे-पीछे देहली जाने के लिये बाबित होना पड़ा। सम्ब १६७० के आवरा मास में सभा ने प्रेस को वेच दिया और वेचारे पत्न की अवस्था विमाता के पुत्र के समान हो गई। जिस पत्र के लिये प्रेस स्थापित हुआ था, वह दूसरों के हाथ में चला गया। प्रेस के संचालक विशुद्ध व्यापारिक दृष्टि से उस को चलाने लगे। धर्म-प्रचार की धुन, देश-प्रेम की लगा अगेर स्वतन्त विचारों के विकास के साथ प्रेस का कुछ भी सम्पर्क नहीं रहा । सरकार के इशारे पर चलने वाले प्रेस-मालिकों की कुपा से जन्म के साथ ही स्वतन्त्रता,

निर्भयता श्रौर वीरता की घुट्टी पिये हुए 'प्रचारक' को फिर गुरुकुल के जङ्गलों के स्वच्छन्द वायुमगडल में आने के लिये वाधित होना पड़ा। इधर गुरुकुल की आवश्य-कताओं की पूर्ति के लिये एक छोटा-सा प्रेस खोल दिया गया था। उसी में छपाई का खर्च देकर 'प्रचारक' को निकाला जाता रहा। २७ मार्गशीर्ष, १२ दिसम्बर १६१४, को देहली से श्रान्तिम ब्रङ्क निकलने के बाद १८ माघ सम्बत् १९७१, ३० जनवरी १६१५,को गुरुकुल से 'प्रचारक' का पहिला श्रङ्क निकला। सम्वत १६६७ तक-लगभग २१ वर्षी तक-मुन्शीराम जी ने ही पत्र का सम्पादन किया। देवराज जी ने शुरू के वर्षों में इस काम में उनका पूरा हाथ वँटाया था। वजीरचन्द जी विद्यार्थी भी शुरू वर्षों में ही आकर सम्पादन-कार्य में सहयोग देने लग गये थे। सम्भवतः सम्बत्१६६८ के एक वर्ष में मुन्शीराम जी के बड़े सुपुत्र हरिश्चन्द्र जी विद्यालङ्कार ने उसका सम्पादन किया था। उसके वाद १६७३ तक उनके दूसरे सुयोग्य पुत्र इन्द्र जी वेदालंकार, वाद में श्रापने 'विद्यावाचस्पति' की भी परीचा पास की, उसका सम्पादन बड़ी तत्परता ऋौर योग्यता के साथ करते रहे। गुरुकुल में ब्राध्ययन करते हुए भी ब्राप उसके सम्पादन के कार्य में हाथ वँटाया करते थे श्रीर शिचाा-समाप्ति के बाद तो मुन्शीराम जी का नाम रहते हुए भी सब काम आप ही करते थे। मुन्शीराम जी के बाद उनके सुयोग्य पुतों ने 'प्रचारक' की शान को



वहा नहीं लगने दिया, इसका एक ही उदाहरण यहां पर्याप्त होगा । देहली में प्रेस के मालिकों की हैं। पालन करने में श्रशक्त होने से जब 'प्रचार्क' को गुल लाने के लिये वित्रश होना पड़ा, तव उसकी स्वना में लिए गया था कि ''प्रेस के प्रवन्धकर्ता महाशय के शाही फर्मानीह हमें दिली में पत्र का छापना एकदम बन्द करना पहा 'प्रचारक' जब तक निकलेगा, जीवित रूप में निकलेगा, मर्क निकलने से राख होजाना श्रच्छा है।" यह निर्विवाद है एक-चौथाई शताब्दी से भी अधिक समय तक जब तक 'प्रचार निकला, जीवित रूप में ही निकला। उसके बन्द होने के वा देहली के कुछ महानुभावों ने उसको निकालने का यत्न किया किन्त जीवित रूप में नहीं। उसकी अन्तरात्मा की हत्या के वा उसको निकालने का जो परिग्णाम हो सकता था, वही हुआ उसका चलाना श्रसम्भव होगया। इस प्रकार उसकी श्रीता दुईशा से मुन्शीराम जी के हृद्य पर जो चोट लगी, उसका उले उनके ही शब्दों में करना ठीक होगा। उन्होंने संन्यासाआ है प्रवेश करने के बाद लिखा था कि "इस समय में समाचरण सांसारिक कार्यों के साधन समभे जाते हैं। जब मैंने सम लिया था कि संसार की सीमाओं का उहुंघन करने चला हूं है। 'सद्धर्म-प्रचारक' से सम्बन्ध तोड़ लिया था। श्रच्छा होता गी जिस समय मेरा दिया हुआ प्रेस आर्थप्रतिनिधि-सभा पंजा

बे<sup>च</sup> 'स

Te

हो

उर

ज

न

ŧ

बेचने लगी थी, उस समय ख़रीददार को प्रेस का नाम 'सद्धर्म-प्रचारक' न रखने दिया जाता । फिर जब 'सद्धर्म-प्रचारक' पत को एक आर्य-अगडल के सुपुर्द किया गया था, तब भी अच्छा होता यदि उसका नाम बदल दिया जाता। ऐसा न हुआ और उसका परिणाम यह है कि जिस उद्देश्य से यन्त्रालय श्रीर पत जारी किये गये थे, उन्हीं के द्वारा उनका खएडन होता रहा।" इन शब्दों में छिपी हुई मर्म-पीड़ा को अनुभव करना कुछ कठिन नहीं है।

City

1

VI;

42

H

đ

Ŷ

119

'प्रचारक' की विशेषतात्रों का सम्बन्ध मुन्शीराम जी के जीवन की विशेषतात्रों के साथ है, इसीलिये उन के सम्बन्ध में भी कुछ विचार करना आवश्यक है। निर्भीकता, स्पष्टवादिता, स्वतन्त्रता त्रादि उस के साधारण गुण थे। प्रधानतः श्रार्थ-समाजी होते हुए भी आर्यसमाज के बाहर के विषयों पर भी 'प्रचारक' में श्रपनी दृष्टि से विचार किया जाता था। इन विषयों 'इग्रिडयन नेशनल कांग्रेस' ( राष्ट्रीय-महासमा ) श्रीर 'नेशनल सोशियल कान्फ्रेन्स' त्रादि के सम्बन्ध में समय-समय पर प्रगट किये गये विचार मनन करने योग्य हैं। मुन्शीराम जी उस समय के कांग्रेसियों की सुखी, मौसमी तथा फ़ैशनेबल राजनीति से बहुत प्रारम्भ से ही श्रमन्तुष्ट थे श्रीर उस को राष्ट्र के लिये डयर्थ भी बताते थे। मुसलमान नेतात्रों की राष्ट्र-विरोधी नीति की भी कहीं-कहीं पर कड़ी आलोचना की गई मिलती



. 6

है। सारांश यह है कि प्रत्येक विषय की श्रालोचना में प्रवाह का श्रपना ही दृष्टिकोगा रहता था। इस दृष्टिकोगा से भी श्री महत्वपूर्ण विशेषता 'प्रचारक' की भाषा थी, जिस को कि के की अपनी ही भाषा कहना चाहिये । उर्दू लिपि में पा निकलने पर भी मुखपृष्ठ पर पत्न का नाम श्रीर सब वेद्मन्त्र श्री भी नागरी त्र्यथवा संस्कृत में ही लिखे जाते थे। भाषा में श्रीर संस्कृत के शब्द इतने श्रिधिक रहते थे कि उनको सुनने क के लिये यह जानना कठिन था कि पत्र किस भाषा में निकलता १६६३ के फालगुन मास में पत्र की लिपि को भी फारती। नागरी करते हुये मुनशीराम जी ने 'नया जन्म श्रीर नयी श्राहा शीर्षक से लिखे गये लेख में लिखा था कि "प्रचारक ने प्रापं अन्तरों का चोला उतार कर आज फेंक दिया और वह संस्था किये हुये श्रज्ञरों में श्राप सब पाठकों के सम्मुख उपस्थित हो। प्रेमपूर्वक आप को 'नमस्ते' करता है। क्या इस लिपि त्या भाषा के परिवर्तन से 'प्रचारक' के विचारों तथा उपदेशों है कुळ्ळ भेद श्रागया ? कदापि नहीं। वही उद्देश्य, वही विचा अप्रीर वही मार्ग इस के लिये मीजूद हैं। किन्तु उर्दू का 'प्रचारह' भी निरर्थक न था । अठारह वर्ष हुए पंजाव में आर्यभाष है बोलने का भी बहुत कम प्रचार था। फिर आर्यमाषा के लिखं वालों का तो अभाव-सा था। संस्कृत के साधारण से साधार शब्द को भी समभता श्रच्छे-श्रच्छे आर्यसमाजियों तथा सन

ति

वार्

को

को

भा

दो

लि

पन

देव

'5

7

49

TO CO

B.

73

AII.

300

वा

10

f ft

शाव

रसं

कार

ोक्(

तथा

i i

चार

रक

नखने त

W

ना

तिनयों के लिये भी कठिन था। देवनागरी श्रवरों को पहचानने वाले भी मुश्किल से मिलते थे। 'प्रचारक' ने सहस्रों पुरुषों को इस योग्य बनाया कि वे वेदादि सत्य-शास्त्रों के अभिप्राय को समम सकें। न केवल यही किन्तु 'प्रचारक' ने उस मिश्रित भाषा के बेढंगे लेखों से, जिसे उर्दूदां तथा हिन्दी के रिसक दोनों ही द्वेष-दृष्टि से देखते थे, अपने लिये खास स्थान बना लिया। 'प्रचारक' की इसी कोशिश का नतीजा है कि आज पन्द्रह सौ से अधिक ऐसे पाठक हो गये हैं, जो आर्यभाषा को देवनागरी श्रज्ञरों में पढ़ तथा कुछ समम भी सकते हैं। किन्तु 'प्रचारक' के पुनर्जन्म के लिये इन युक्तियों की भी आवश्यकता नहीं है। भाषा तथा लिपि बदल गई, किन्तु प्रचारक की 'स्पिरिट' नहीं बदली । सत्य का निभय होकर उसी प्रकार प्रचार होगा। हर तरह के अनाचार तथा अशुद्धि का उसी प्रकार खगडन होगा। गन्दे विज्ञापनों से न केवल इस को ही अलग रखा जायगा, प्रत्युत अपने नये सहयोगियों की सेवा विनय तथा बलपूर्वक ऐसे विज्ञापनों को त्रालग करने की प्रेरणा होगी।" इस लेख के बाद 'प्रचारक' के सम्बन्ध में कुछ अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं रहती। यह उसके अठारह वर्षों के जीवन का सिंहावलोकन है स्रोर स्रगले वर्षों के जीवन के सम्बन्ध में भविष्यवागी है, जो अन्तरशः सत्य सिद्ध होती है। इस प्रकार उर्दू में निकलते हुए भी 'प्रचारक' ने आर्यभाषा (हिन्दी)

का प्रचार किया था श्रीर नागरी लिपि में निकलने के बार प्राह कितने ही श्रार्थ पुरुषों ने केवल उस के लिये ही हिन्दी पहने में श्चभ्यास किया था। श्चाज भी वे केवल हिंदी पढ़ना ही जाने हुई श्रीर लिखने को श्रपना नाम भी ठीक-ठीक नहीं लिख सके श्रार्यसमाज में श्रार्य भाषा को जीवित भाषा बनाने का श्रीको इतन श्रेय प्रचारक ही को है। 200 का

बढ़

तब

स्थ

हुर

पुः

F के

सम्बत् १६७० में भागलपुर में होने वाले हिन्दी साहित सम्मेलन के चतुर्थ वार्षिक श्राधिवेशन के सभापित के श्रासन सह दी गई वक्तृता में भी श्रापने 'सद्धर्म-प्रचारक' के सम्बन्ध में के ही भाव प्रकट किये थे। आपने कहा था—"सर्द्धर्म-प्रचार पहिले उर्दू में था, बाद में हिन्दी में किया गया, यह बात हं श्यामसुन्द्रदास जी ने स्राप लोगों से कही है। बस्तुतः 'प्रवाह' को हिन्दी में करने के बहुत दिन पहिले ही से मेरे मन में य विचार था। जब वह फ़ारसी लिपि में निकलता था, तब भी में उसकी भाषा में संस्कृत श्रीर हिन्दी के शब्दों का श्रिष्क से प्रयोग करने लगा था। यह भाषा देवियां समम जाती गी 'प्रचारक' इस प्रकार से सम्पादित होता था, जिस में देखि को उसे पढ़ने में तिनक भी संकोच न हो। उस के लेखों में है क्या, विज्ञापनों तक में भी अपरलील बात नहीं आने पाती बी यह सुचना प्रकाशित की गई कि यदि 'प्रचारक' के ५०० ग्राह हो जायं तो वह हिन्दी में निकाला जायगा। पर, इतने १

वाह प्राह्क न हुए, तो भी ईश्वर पर भरोसा रख कर मैंने उसे हिन्दी प्राह्क न हुए, तो भी ईश्वर पर भरोसा रख कर मैंने उसे हिन्दी प्राह्म के निकालना प्रारम्भ किया। इस में श्रच्छी सफलता प्राप्त को निकालना प्राप्त को प्राहकों का श्रभाव नहीं है।"

जाती हुई। ब्राज प्रमान के साथ 'प्रचारक' का श्रपनेपन का भाव श्रपने प्राहकों के साथ 'प्रचारक' का श्रपनेपन का भाव श्रपने प्राहकों के लिये जब-तब 'प्रचारक-परिवार' शब्द का प्रयोग किया जाता था और परिवार श्रथवा बिरादरी का यह भाव संकट से पार होने में 'प्रचारक' की प्रायः सहायता किया करता था। 'परिवार' के लोग श्रपनी बिरादरी सहायता किया करता था। 'परिवार' के लोग श्रपनी बिरादरी वहाने में प्रायः दत्त-चित्त रहते थे।

प्रचारः

बात है

चार्व'

में यह

व भी

धिकता

थीं।

देविये।

में तं

थी।

प्राहर

7

मुन्शीराम जी जब तक प्रतिनिधि-सभा के प्रधान रहे, तब तक पत्न प्रतिनिधि-सभा के मुख-पत्र की और गुरुकुल की स्थापना होने के बाद जब उस के मुख्याधिष्ठाता तथा श्राचार्य हुये, तब उस के मुख-पत्र की श्रावश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करता रहा कि उन संस्थाओं के लिये कोई दूसरा पत्र निकालने की श्रावश्यकता श्रनुभव नहीं हुई । स्वर्गीय पञ्जाब-केसरी लाला लाजपत्राय जी ने 'प्रचारक' के सम्बन्ध में लिखा है कि "श्री मुन्शीराम जी का पत्र श्रपने निकलने के पहिले दिन से ही श्रायसमाज के जेल में श्रच्छा काम करता रहा और लोक-प्रिय रहा है। श्री मुन्शीराम जी की लेखनी में बल था।"

'प्रचारक' मुन्शीराम जी के जीवन का बहुत बड़ा कार्य था। गुरुकुल की स्थापना के समान ही उस का भी उनके जीवन में प्रधान श्रीर महत्वपूर्ण स्थान है। गुरुकुल के स्वप्न को पूरा करने के लिये 'प्रचारक' मुख्य साधन था। उस की फ़ाइल जनके जीवन के एक बड़े श्रीर गौरवशाली हिस्से के उतार-चढ़ावका पूरा चित्र है। इन सब दृष्टियों से 'प्रचारक' के जीवन की कहाने को उन की जीवनी में इतना स्थान देना श्रावश्यक था। इन्हीं दिनों में मुन्शीराम जी ने श्रपने लिये 'जिज्ञासु' शब्द लिखा श्रुष्ट किया था श्रीर संन्यासाश्रम में प्रवेश करने के समय तक वे बरावर इस शब्द का प्रयोग करते रहें थे। उन के जीवन में इस शब्द की सार्थकता इतनी स्पष्ट है कि उस के सम्बन्ध में कुछ लिखने की श्रावश्यकता नहीं।

वार

38

पत

पर

वज

कव

वा

कुम

मुन

द्वा

जी

刻

हो

प्रच

में

पहुँ

न

हेर

पह

था

क

'सद्धर्म-प्रचारक' के साथ-साथ कुछ ट्रैक्ट लिखने का भी काम ग्रुक्त किया गया था। 'प्रचारक' के सम्पादन के ग्रुक्त हों में ही वर्गा-व्यवस्था पर एक ट्रैक्ट सम्वत् १९४७ में लिखा गया था। सम्भवतः आप की लिखी हुई यह पहिली ही पुस्तिका थी।

## ३. हरिद्धार में कुम्भ पर प्रचार

पश्चिमोत्तरीय भारत में हरिद्वार बहुत बड़ा तीर्थ है और भारत के पहिली श्रेगी के तीर्थों में उस की गगाना है। इसिलें वहां छोटे-मोटे मेले तो वर्ष में तीन सी साठ दिन ही होते एते हैं। पर, बारह वर्ष बाद आने वाला कुम्भ का महामेल अद्वितीय होता है। उस से उतर कर उस के छ: वर्ष बाद हों

बाला अर्धकुम्भी का मेला होता है। ऋषि द्यानन्द् ने सम्वत् १६३६ में ऐसे अवसर पर ही हरिद्वार में 'पाखरड-खरिडनी पताका' गाड़ कर ऋौर काशी के सुप्रसिद्ध स्वामी विशुद्धानन्द को परास्त कर भ्रापने महान् श्रोर विशाल मिशन की विजय-दुंदुभि बजाई थी। ऋषि के अनुत्रती इस गौरवपूर्ण घटना को भला कब भूल सकते थे ? ऋषि द्यानन्द के देहावसान के बाद सम्वत् १९४८, सन् १८९१, में पहले पहल हरिद्वार का कुम्भ का यह महामेला आया। आर्यसमाजों को सुस्त देख कर मुन्शीराम जी ने इस अवसर पर प्रचार करने के लिये 'प्रचारक' द्वारा आर्य जनता से आपील की। अमरशहीद पंडित लेखराम जी 'आर्यमुसाफिर' उन दिनों कलकत्ता में थे। आपने वहीं से आप की अपील का समर्थन किया। 'प्रचारक' द्वारा आंदोलन होने पर प्रतिनिधि-सभाश्रों ने भी होश सम्हाला। श्रार्य जनता प्रचार का सब भार उठाने के लिये तय्यार हो गई। इस प्रचार में धन की कमी की कोई शिकायत नहीं रही। पर, हरिद्वार पहुँच कर प्रवन्ध की सब ज़िम्मेवारी उठाने के लिये कोई तय्यार न हुआ। मुन्शीराम जी को ही एक मास पहिले वहां जाकर डेरा जमाना पड़ा। तीन दिन बाद कलकत्ता से लेखराम जी भी पहुँच गये। ऐसे प्रचार का सम्भवतः वह पहिला ही श्रवसर था! इसलिये उपदेशकों, स्वामियों श्रौर श्रन्य सब साधनों की कमी न होने पर भी निराशा का कुछ कम सामना नहीं करना

करने न के

का

वे वे

40

में

भी

ग

1



पड़ा। पौराणिकता के गढ़ में वैदिक धर्म का सन्देश सुनान कोई साधारण काम नहीं था। इसी लिये जालन्धर से चलिने बाद मुन्शीराम जी को सहारनपुर श्रीर रुड़की में निराशा ही बात सुनने को मिलीं। पर, मुन्शीराम जी सहज में निरान होने वाले नहीं थे। हरिद्वार पहुंच कर दो-तीन दिन में उन्होंने सब व्यवस्या ठीक कर दी । पर, घर से पुत्र की बीमार्ग का तार आने से उनको शीघ ही लौटना पड़ा। लौटने से को उन्होंने पंडित लेखराम जी, सुकेत के राजकुमार जनमेजय औ काशीराम जी श्रादि को सब व्यवस्था श्रच्छी तरह सममा-वुमा दी। पंडित लेखराम जी के श्रालावा स्वामी श्रात्मानन्द् जी स्वामी विश्वेश्वरानन्द् जी, स्वामी पूर्णानन्द् जी, ब्रह्मचार्ण नित्यानन्द जी, ब्रह्मचारी ब्रह्मानन्द जी ख्रीर पंडित स्रार्यमिनी श्रादि भी हरिद्वार पहुँच गये थे। भजनों श्रौर व्याख्यानीं साथ-साथ शङ्का-समाधान भी खूब होता था। कोई माई का शास्त्रार्थ तो नहीं हुन्या, किन्तु प्रचार की खूब धूम रही। वैदिक-धर्म का सन्देश हज़ारों नर-नारियों तक पहुँच गया। श्रार्थसमाज का परिचय भी लोगों को श्रच्छा हो गया। पंडित लेखराम जी ने इस प्रचार की रिपोर्ट को स्वयं लिख का ट्रैक्ट के रूप में छपवा कर प्रकाशित किया।

हो

ग्रा

हो

नि

से

प्र

ज

E

मुन्शीराम जो को इस प्रचार से सब से श्रिधिक लाभ वह हुआ कि पंडित लेखराम जी का उनसे बहुत घनिष्ठ भेम हो गया। दोनों श्रापस में एक-दूसरे के बहुत समीप हो गये। श्रार्थसमाज को भी इस घनिष्ठता से बहुत बड़ा लाभ हुआ। दोनों की घनिष्ठता से आर्यसमाज में एक शक्ति पैदा हो गई, जिसने गृह-कलह के संकट-काल में श्रार्यसमाज को विचलित होने से बचाने में जादू का काम किया। इस के अलावा आर्थसमाज को प्रत्यव लाभ यह मिला कि कुम्भ पर श्रार्थसमाज के प्रचार-कार्य का वह सिलसिला शुरू हो गया, जो अबतक भी जारी है। सस्वत् १६६० में इसी भूमि के पास फिर प्रचार हुआ ग्रौर सम्वत् १६६२ में वह सारी भूमि पञ्जाब-प्रतिनिधि-सभा के नाम से ख़रीद ली गई। उस के बाद सम्वत् १६७२ में वहां सार्वदेशिक सभा की त्र्योर से प्रचार हुन्रा श्रीर सम्वत् १६८४ में भी प्रचार की धूम रही। श्रर्धकुम्भी पर भी इसी प्रकार सदा प्रचार होता रहा। कुम्भी ऋौर ऋर्धकुम्भी पर होने वाले इस सब प्रचार का सारा श्रेय मुन्शीराम जी को ही है, जो 'प्रचारक' द्वारा सदा इस अवसर पर श्रार्यसमाज को कर्त्तव्य-पालन के लिये जगाते रहते थे। इस समय यह भूमि मायापुर की बाटिका के नाम से प्रसिद्ध है। गुरुकुल के गंगा के उस पार होने पर यह भूमि गुरुकुल के यातियों के बहुत काम श्राती थी श्रौर गुरुकुल की यहां पर एक ह्यावनी सी पड़ी रहती थी।

पुनाना जने हे

शा की

में ही ोमारी

पहले

। श्रीर - चुमा

द जी,

**चारी** 

नि जी ।नों के

माईं

रही।

गया |

गया। व कर

यह

取

## ४. स्त्री-शिचा की लगन

के त

वहाँ

बार

म्न

मित

.लि

दि

ग्रा

वि

ল

प

के

ब

7

श्री मुन्शीराम जी में अपनी धर्मपत्नी को सुशिक्ति का का विचार विवाह के समय ही पैदा हो चुका था। इसके उन्होंने यत्न भी किया। जालन्थर में माई लाडी नाम की ए बुढ़िया ह्यी रहती थीं, जिसने कई घरों की स्त्रियों को हिन्दी पहन ि. सिखाया था। श्रीमती शिवदेवी जी ने भी इस वृद्धा स्त्री से है हिन्दी पहना सीखा था। पीछे उस माई ने ईसाइयों के स्कूल नौकरी कर ली और अपने पुराने परिचित घरों में जा-जाका लडिकयों को स्कूल में लाकर भरती करना शुरू किया। मुन्शीराम जी की बड़ी कन्या वेद्कुभारी को भी वह उसी स्कूल में पहने के लिये ले गई। २ कार्तिक सम्वत् १९४५, १६ अक्तुस १८८८, की एक घटना का उल्लेख मुन्शीराम जी ने स्वयं प्रापी पंजिका में किया है। उन्होंने लिखा है— "कचहरी से लौट कर जब अन्दर गया, तो वेद्कुमारी दौड़ी आई और जो भन पाठशाला से सीख कर आई थी, सुनाने लगी—'इक बार ईसा ईसा बोल, तेरा क्या लगेगा मोल ? ईसा मेरा राम रिस्या, ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया।' इत्यादि। में बहुत चौकन्ना हुन्ना। तब पूछने पर पता लगा कि आर्य जाति की पुित्वयों को अपने शास्त्रों की निन्दा करनी भी सिखाई जाती है। निश्चय किया कि अपनी पुली-पाठशाला अवश्य खोलनी चाहिये।" इस घटना



के तीसरे ही दिन रिववार को आर्थिसमाज का अधिवेशन था। वहां रायबहादुर बरूशी सोहनजाल प्रीडर से इस सम्बन्ध में बातचीत हुई । उनको भी अपनी कन्या की पढ़ाई के सम्बन्ध में मुन्शीराम जी की-सी ही शिकायत थी। उनकी सह।नुभूति मिलने पर उसी रात को मुन्शीराम जी ने कन्या-पाठशाला के लिये श्रपील लिख कर चन्दा भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। दिवाली के अगले दिन १७ कार्तिक को ऋषि-उत्सव पर स्थानीय श्रार्य भाइयों के सामने श्रापने कन्या-पाठशाला खोलने का विचार उपस्थित किया। इसी समय 'सद्धर्म-प्रचारक' को निका-लने की श्रायोजना को भी श्रापने हाथ में उठाया। उसके सामने पाठशाला का काम ढीला पड़ गया, किन्तु 'प्रचारक' को निकालने के आन्दोलन में लगे रहने पर भी आपको पाठशाला की लगन बराबर लगी रही। उसके लिये चन्दा जमा करने का काम बन्द नहीं किया। 'द्यानन्द ऐंग्लो वैदिक कालेज' से बालकों की शिचा का प्रश्न हल हुआ समम कर 'प्रचारक' में स्त्री-शिचा के लिये विशेष आन्दोलन शुरू किया गया। फ़िरोज़पुर में एक पुत्री-पाठशाला आर्यसमाज की ओर से चल रही थी। उसको उन्नत करने का आपने प्रस्ताव किया। उसके साथ लड़िकयों के रहने के लिये आश्रम खोलने पर भी आपने ज़ोर दिया। आंदो-लन कुछ दिन होकर ही नहीं रह गया। मुन्शीराम जी अपनी धुन के पके थे। उन्होंने जो संकल्प एक बार कर लिया, उसको पूरा

वनाः

जिये। एउ

पहना

से ही

ल में

क्र

राम

पढ़ने 🗸

तृवर

पनी

कर

जन

सा

या,

II I

पने

बा

ना

कि दू

रहने

होना

सम्बन

राम

को ड

उनक

धर्म र

निरन पवित

हैं। हैं

ग्रलौ

कल्प

घर र

होने

माल

है!

के स

भी

श्रीर

शिव

करके ही छोड़ा। फिर यह संकल्प तो मानसिक विचार कोटि से भी बहुत आगे बढ़ चुका था। सम्वत् १६४७ में क पाठशाला खुल गई, जो आज 'कन्या-महाविद्यालय' के नाम भारत की सर्वप्रधान शिचा-संस्थात्रों में से एक है। पाँच वर्ष का सम्वत् १६२४ में, ११ अप्रैल १८६४ को, कोट किशानक में त्रार्थ-कन्या-त्राश्रम भी खुल गया। वस्तुतः इस आश्रमको ही कन्या-महाविद्यालय की स्थापना का श्रेय देना चाहिये। मंशीराम जी ने श्रपनी कन्या श्रीर देवराज जी ने श्रपनी भतीन को आश्रम में भरती करके अन्य आर्थ पुरुषों के सामने आर्क उपस्थित किया । कन्या-महाविद्यालय के विकाश के इतिहास का सम्बन्ध इस जीवनी के साथ उतना नहीं, जितना कि देवराज जी की जीवनी के साथ है। इस संस्था को दूसरों के तो क्या, श्रार्थ समाजियों के ही विरोध का बहुत सामना करना पड़ा। 'प्रचारक' के पहिले कुछ वर्षों के अंकों में ऐसे विरोध से पैत हुए आचोपों के निराकरण में लिखे गये बहुत से लेख देखे में आते हैं। इस प्रकार इस महान् संस्था का मुन्शीराम जीने बीज ही नहीं बोया, किन्तु श्रंकुर फूटने के बाद उसके चारों श्रोर बाड़ लगाने का भी बहुत सा काम उन्होंने ही किया।

५. धर्मपत्नी का देहान्त

गृहस्थ मनुष्य के जीवन का वह सुवर्गा मन्दिर है, जिस के नष्ट होने की वह कभी कल्पना भी नहीं करता। आश्चर्य यह है

कि दूसरों के इन मन्दिरों को रात-दिन ध्वंस होते हुए देखते रहते पर भी अपने सम्बन्ध में वह इस अवश्यम्भावी घटना का होना स्वीकार नहीं करता। हिन्दू पति-पत्नी श्रपने पारस्परिक सम्बन्ध को जन्म-जन्मांतर के पुराय का फल सममते हैं। मुन्शी-राम जी का गृहस्थ भी इसका श्रपवाद नहीं था। शिवदेवी जी को अनुकूल बनाने के लिये उन्होंने विशेष परिश्रम किया था। उनको शिचित बनाकर उनके रहन-सहन को सुधारने स्रौर वैदिक धर्म में उन का गहरा अनुराग पैदा करने का भी उन्होंने निरन्तर यत्न किया था। पाठक शिवदेवी जी की उज्ज्वल, पवित श्रौर निष्कलंक पति-भक्ति की कई घटनायें पीछे पढ़ श्राये हैं। ऐसे परिश्रम से तय्यार किये गये इतने उत्तम गृहस्थ के श्रलौकिक श्रानन्द् के तारतम्य के दूटने की मुन्शीराम जी को कोई कल्पना भी नहीं थी कि शिवदेवी जी सहसा बीमार पड़ गईं। घर में श्रीर श्रात्मीय जनों के हृदयों में तो पांचवीं सन्तान पैदा होने की सुमधुर कल्पनायें हिलोरें मार रही थीं; उनको क्या मालूम था कि बादलों के बरसने के बाद विजली टूटने वाली है! सम्वत् १९४८ के श्रावण के श्रन्त में सन्तान के पैदा होने के समय शिवदेवी जी को बहुत पीड़ा हुई। डाक्टरों की सहायता भी ली गई। लड़की हुई स्त्रीर होते ही स्त्रगली कल्पनातीत श्रीर दुःखपूर्ण घटना की स्रोर संकेत करके चली गई। शिवदेवी जी बहुत दुर्बल हो गईं। मुन्शीराम जी को धर्मशाला

समाज के वार्षिकोत्सव पर जाना था। विचार किया कि भी साथ लेते जायेंगे। १४ भाद्रपद जाने की तिथि भी हो गई। १२ भाद्रपद की शाम को एकाएक दस्त और आ आरम्भ हुई। रात भर डाक्टर पास बठा रहा और मुंतीक जी स्वयं भी जागते रहे। सवेरे तीन बजे द्स्त बन्द् हुए। भाद्रपद् बहुत आराम के साथ बीता। १४ की आर्थसमादः अधिवेशन में ही समाचार आया कि फिर दस्तों की शिका श्रक्त होगई है। डाक्टरों को इकट्ठा किया गया। सब की सा से एक डाक्टर का इलाज शुरू किया । भाता ने आकर पुत्री गोदी में ले लिया। भाई ऋौर इष्ट सम्बन्धी सब आ गये। स को पराजित करने के लिये कोई भी बात उठा न रखी गई, कि उस को किस ने पराजित किया है ? रात को बड़ी लक्ष वेदकुमारी से शिवदेवी जी ने श्रोर सब को श्रनुपस्थित देख श क्लमदान मंगाया श्रीर कागज़ के एक दुकड़े पर कुछ लिख ज उसी में रख दिया। रात को एक बजे मुन्शीराम जी ने ज दवा पिलाई तव हाथ जोड़ कर प्रिंगाम किया श्रीर माता जी है बोलीं—"कितना वड़ा अपराध है ? जिनकी मुभे सेवा कर्ली चाहिये, वे मेरी सेवा कर रहे हैं ?" माता ने सान्त्वना दी श्री कहा—"कोई अपराध नहीं। अच्छी होने पर इस सेवा क बद्ला चुका देना।" भाई देवराज जी ने पूछा—"बीबी जी भजन सुनोगी ?" "हां" कहने पर देवराज जी ने गाना श्रास

किया-

के सु

सवेरे कर र करुण जी ने

कर व माता चार की

दाह-थी। मास

दस्ते छोड यज्ञो

40 2

किया—"प्रभु जी! सेंट धरूं क्या में तेरी?" श्रवस्था विगड़ती जा रही थी। माता ने विह्वल होकर पृद्धा—"बच्चे किस के सुपुर्द कर चली हो?" देवी ने कहा—"श्राप ही पल जायेंगे।"

१५ भाद्रपद सम्बत् १६४८, ३१ अगस्त १८६१ ई०, की सवेरे था। बजे मुन्शीराम जी वाहिर खड़े डाक्टर से परामर्श कर रहे थे। ४ बजे के क़रीब भीतर गये। देवी ने बहुत ही करुणापूर्ण त्रावाज में कहा—'बावू जी! वावू जी!' मुंशीराम जी ने भुक कर नव्ज़ हाथ में ली। देवी ने एक बार दिल भर कर वावू जी की ओर देखा और 'श्रो३म' का उचारण करते हुए माता की गोद में ही सदा के लिये आंखें बन्द कर लीं। समा-चार विजली की तरह तुरन्त सारे शहर में फैल गया। हज़ारों की संख्या में स्त्री-पुरुष घर पर जमा हो गये। ६ बजे दाह-संस्कार हुआ। सब से छोटी सन्तान केवल दो वर्ष की थी। बाक़ी सब बच्चे भी नासमम थे। छोटे बच्चे को छः मास पहिले निमोनिया हुआ था और तब भी उसको ज्वर और दस्तों की शिकायत बनी हुई थी। शिवदेवी जी कुल चार सन्तान ब्रोड़ गईं—(१) वेदकुमारी—आयु १० वर्ष, (२) हेमन्तकुमारी, यज्ञोपवीत के समय नाम वदल कर 'श्रमृतकला' रखा गया—श्रायु ६ वर्ष (३) हरिश्चन्द्र—आयु ४ वर्ष श्रौर (४) इन्द्र—आयु २ वर्ष।



दूसरे दिन मुन्शीराम जी शिवदेवी जी का सव के सम्हालने लगे, तो वेदकुमारी ने माता जी का लिख कलमदान वाला काग्रज़ लाकर दिया। उस में लिला "बाबू जी ! श्रब मैं चली । मेरे श्रपराध जमा करना। का तो मुक्त से श्रिधिक रूपवती श्रीर बुद्धिमती सेविका मिलका किन्तु इन बच्चों को मत भूलना । मेरा श्रन्तिम प्रणाम क्ष करें।" पति-अनुरक्ता पत्नी के इन अन्तिम शब्दों ने मुन जी के हृद्य में एक श्रद्भुत शक्ति का संचार कर कि निर्वलता सब दूर हो गई। बच्चों के लिये माता का स्थान स्वयं पूरा करने का दृढ़ संकल्प किया। ऋषि दयानन्द के क अर्रीर वैदिक धर्म के आदेश को पूरा करने के लिये पती इस सन्देश से विशेष बल मिला । सम्बन्धियों, इष्ट-मिलां हितचिन्तकों ने बच्चों की रत्ना के नाम पर दूसरा विवाह ग के लिये चारों स्रोर से द्वाना शुरू किया स्रोर तरह-तह प्रलोभन भी दिखाने शुरू किये, किन्तु मुनशीराम जी क्र निश्चय पर अटल रहे । उन के अन्तरात्मा में मात्-भाव का संचार हुआ था, उस के सामने बच्चों के लिये विमाता। श्रावश्यकता कभी श्रनुभव नहीं हुई। बड़े भाई श्रात्माराम ने इस समय अच्छा साथ दिया। वे अपनी धर्मपत्नी मी जालन्धर आगये और उन्होंने बच्चों की देख-भाल, रजा ह सेवा से मुन्शीराम जी को बहुत-कुछ निश्चिन्त कर दिया।

के ड

लेक

लेक धर्म

ग्रा

लत

प्रि

शुर

उस

स्व

न्ये

वर

ह

क

फे

मुशीराम जी ने इस भारी विपत्ति पर भी धर्मशाला-समाज के उत्सव पर जाने की हिम्मत न हारी। हिरश्चंद्र को साथ के उत्सव पर जाने की हिम्मत न हारी। हिरश्चंद्र को साथ लेकर धर्मशाला चल दिये और बचों की ताई तीन बचों को साथ लेकर तलवन चली गई। सितम्बर का पूरा मास पर्वत पर धर्म-प्रचार में विता कर अक्तूबर के शुरू में जालंधर लीट कर धर्म-प्रचार में विता कर अक्तूबर के शुरू में जालंधर लीट कर धर्म-प्रचार में लग गये। गृहस्थी का बंधन टूटने के बाद वका-स्नात का बंधन टूटना भी निश्चित था। १८६२ में पंजाब-स्नत का बंधन टूटना भी निश्चित था। १८६२ में पंजाब-प्रतिनिध-सभा के प्रधान होने के बाद से यह बंधन ढीला पड़ना शुरू हो गया और वह समय भी आया, जब कि मुंशीराम जी ने उससे भी पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर ली।

सम्बत् १६४८, सन् १८७६, से ही मुन्शीराम जी का स्वास्थ्य कुछ गिरने लगा और वे प्रायः बीमार रहने लगे। वैशाख ज्येष्ठ में एक विचित्र वीमारी ने आ दबाया। ज्यों-ज्यों दिन बढ़ता शरीर में जलन बढ़ती जाती और दिन ढलने के साथ कम होकर शाम को शांत हो जाती। डाक्टर और हकीम परीचा करके कुछ भी पता न लगा सके। वसे सब शरीर ठीक था। फेफड़ों, छाती, पीठ और पेट आदि में भी कोई शिकायत नहीं थी। ज्येष्ठ के अन्त में पहाड़ पर जाना तय हुआ। वैरिस्टर भक्तराम जी धर्मशाला में वैरिस्टरी करते थे। उन के पास जा कर चार मास बहां ही बिताये। इन चार मास में कांगड़ा, पालमपुर आदि में अच्छा प्रचार किया, स्वाध्याय भी ख़ब

THE SE

10 EN

后校

न्से दिन

थान : के वर्षः

खों ई गह क

पत्नी ,

-तरह<sup>ा</sup> ति श्र

न का वं

गता है राम है

सिं

TI

सिद्ध

श्रार्थ

मिल

के ज

के स

लिये

विभ

स्वरू

स्थि

प्रवृ

न्त्री

जि

मुन

मुः

प्र

उ

किया स्रोर वकालत कर के थोड़ा पैसा भी पैदा किया। क्र के स्रालावा दो शास्त्रार्थ भी किये। कार्तिक में जालन्धर है स्राये।

मांस-भत्तरण पर श्रायंसमाज में ज़ोरों से विवाद युह्त एक-दूसरे पर श्रांत्रप करने श्रोर एक-दूसरे की श्रालोचना का बाज़ार गरम था। श्रभी दो दल तो नहीं हुए थे, किलु के चिन्ह स्पष्ट ही दृष्टिगोचर होने लगे थे। श्रायंसमाज के सङ्कट-काल में मुन्शीराम जी ने श्रद्भुत साहस श्रोर श्रली कर्त्तन्यपरायग्ता का परिचय दिया।

## ६. आर्यसमाज में ग्रह-कलह

मुन्शीराम जी की जीवनी का यह सब से अधिक नाज हिस्सा है, जिसमें पञ्जाब के अपर्यसमाजों में यादवद्त्त के समा गृह-कलह शुरू होती है। इन पृष्ठों में उस विषय की गहराई न जा कर उसको छूते हुए भी आगे बढ़ जाने से काम कि सकता है, किन्तु ऐसा करने से उन के तथा आर्यसमाज जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना अस्पष्ट रह जायगी। कि कलह का यह इतिहास दु:खपूर्ण होता हुआ भी महत्वपूर्ण उस की गदगी के कीच में कमल भी खिले हुए स्पष्ट हिंगोज होते हैं। मुन्शीराम जी की जीवनी के साथ उस का इल अधिक सम्बन्ध है कि उस अगिन में तप कर ही वे खरा सोन



सिद्ध हुए। पंडित गुरुद्त्त जी के बाद इस गृह-कलह के दिनों में श्रार्थसमाज के प्रधान-दल का जो नेतृत्व उन को अनायास ही श्रार्थसमाज के प्रधान-दल का जो नेतृत्व उन को अनायास ही श्रार्थसमाज के प्रधान कायम रहा। इस प्रकार चरित्रनायक मिल गया वह आजीवन का उपर उठाने वाली घटना पर कुछ विस्तार के जीवन को इतना उपर उठाने वाली घटना पर कुछ विस्तार के साथ ही विचार करना आवश्यक है। विचार के सुभीते के का स्थ ही विचार करना आवश्यक है। विचार के सुभीते के लिये गृह-कलह के इस पर्व को निम्न लिखित चार भागों में लिये गृह-कलह के इस पर्व को निम्न लिखित चार भागों में विभक्त कर लेते हैं—(क) गृह-कलह के कारण, (ख) उस का सिक्ष, (ग) उस का परिगाम और (घ) मुन्शीराम जी की स्थित।

## (क) गृह-कलाह के कारण

पञ्जाब में आर्यसमाज के प्रायः जन्म-काल से ही दो प्रवृत्तियां काम कर रही थीं। एक प्रवृत्ति का केन्द्र लाहोर था और दूसरी का जालन्धर। जालन्धर-आर्यसमाज के नाम से जिस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया जा रहा है उस का उद्गम मुन्शीराम जी के व्यक्तित्य से ही समम्मना चाहिये। धर्म-प्रचार मुशीराम जी की प्रवृत्ति के साथ तन्मय हो चुका था। जालन्धर आर्यसमाज ने दुआबा प्रदेश में और उस के बाहिर भी धर्म-प्रचार का कार्य बहुत कुछ उन की ही प्रेरणा से किया था। उस धर्म-प्रचार के कारण जालन्धर में उपदेशक-पाठशाला सोलने अथवा आर्यसमाज के लिये उपदेशक किंबा प्रचारक

前。

R

47

N T

श

तु र

नाजुः समान

(ाई है निकड़ (ज है)

調

गोचा इतन

सोव

तय्यार करने की आवश्यकता आर्यसमाज के शुरू दिनों हैं के विशेष रूप में श्रमुभव की जा रही थी। काशी से लाग रामानन्द जी और स्वामी पूर्णानन्द जी के आने पर उसको की भी अधिक अनुभव किया जाने लगा था। इस ओर कु यह क भी किये गये थे। इस प्रकार जालन्धरी आयों के लिये शार्व के समाज एक मिशन श्रथवा धर्म था, जिस का प्रचार करना है उन्होंने श्रपने जीवन का ध्येय बना लिया था। लाहौरी-श्रार्थ स आर्थसमाज को हिन्दू जाति में जागृति पैदा करने के लिये साक्ष मात्र समभते थे। उन के लिये आर्यसमाज ऐसा कोई क्रा मिशन नहीं था।

उनमें दूसरी प्रवृत्ति काम कर रही थी। वहां के प्रार्थ मार् अधिकांश में सरकारी यूनिवर्सिटियों के येजुएट थे। इस लिये अभि द्यानन्द के निर्वाग के बाद जब उनका कोई उपयुक्त साल बनाने की चर्चा हुई, तब लाहीर के इन आर्य पुरुषों ने 'द्यानर-एंगलो-वैदिक-स्कूल' खोलने का प्रस्तात्र उपस्थित किया। पंजा के आर्यसमाजों ने एक व्यक्ति के समान उसका समर्थन श्रि श्रीर श्रपनी सब शक्ति तथा साधन उस प्रस्ताव को कार्यो परियात करने में लगा दिये। सन् १८८६ के जून की पहली तारीख़ को स्कूल खुल गया और महीना समाप्त होते न होते ह में ६०० विद्यार्थी भरती हो गये। स्कूल के बाद कालेज खोल की महत्वाकां चा बनी ही हुई थी। १८८६ की २७ मार्



को 'द्यानन्द-एंगलो-वैदिक-कालेज-सोसाइटी' की रिजस्ट्री हो से ला गया ब्रीर कालेज खोलने की तय्यारियां होने लगीं। स्कूल में सको औं ग्राशातीत सफलता प्राप्त होने पर आर्थ पुरुषों के उत्साह का कहना ही क्या था ? कालेज की वात करते ही आयों की आंबों मिये भार्य के सामने भविष्य का बहुत ही भव्य और उज्ज्वल चित्र श्रंकित र किला हो जाता था। वे उसको ऋषि का स्मारक तो मानते ही थे, होरी क्यां साथ में आर्यसमाज की सव आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन भी सममते थे। उनको पूरा विश्वास ऋौर भरोसा था कि कालेज चल निकलने के बाद प्रचारकों अथवा उपदेशकों की कमी नहीं रहेगी, वैदिक अन्थों के अनुशीलन का काम बहुत तेज़ी के साथ शुरू हो जायगा ख्रीर आर्यसमाज की दढ़ता की जड़ें पाताल में पहुंच जायेंगी। 'आर्य-पितका' को कालेज के श्रान्दोलन के लिये ही निकाला गया। पं० गुरुदत्त जी श्रीर ला॰ लाजपतराय जी की धर्म, वेद, शास्त्र, ब्रह्मचर्य श्रौर द्यानन्द के नाम से की जाने वाली अपीलों पर आर्य जनता पागल हो जाती थी। पुरुषों ने तो खुले हाथों दिया ही, स्त्रियों ने अपने श्राभ्रषण तक उतार कर कालेज-फ़ग्ड में दिये। सर्वसाधारण में कालेज के लिये जो प्रवृत्ति काम कर रही थी, वह पहली प्रवृत्ति से कुछ भिन्न नहीं थी, किन्तु कालेज सोसाइटी के सदस्यों श्रथवा उसकी स्थापना करने वालों में जो श्रथ्रग्री थे उनमें दूसरी ही प्रवृत्ति काम कर रही थी। वे ईसाइयों के मुकाबले में एक

तये साधत ोई पृथक

आर्य भाई

लये ऋषि ह समास्क दयानन्दः

। पंजाव न किया

कार्य में ी पहली

होते उस न खोलन

आर



शानदार कालेज खड़ा कर 'हिन्दुत्व' की रत्ता करना पाहते।

उनको आर्य सिद्धांतों, वैदिक उपदेशकों श्रोर समाज के भा

की इतनी चिन्ता नहीं थी। सम्वत् १६४८ के मध्य ज्येष्ठ, क

इन दोनों प्रवृत्तियों को वैदिक भाषा में श्रेय और प्रेय ना दिया जा सकता है। श्रार्थसमाज को 'मिशन' मान कर भ प्रचार के ध्येय से प्रेरित होकर काम करने वाली प्रवृत्ति को श्रेय कह सकते हैं श्रोर दूसरी को प्रेय।

परस्पर विरोध-भाव न होते हुए भी इस प्रकार की भि



श्रनभव नहीं हुई।

पृथिवी के पेट में ज्वालामुखी के फटने के सब सामान इकट्ठे हो पृथिवी के पेट में ज्वालामुखी के फटने के सब सामान इकट्ठे हो रहे थे। दोनों स्रोर बारूद बिद्ध रहा था। उसको दियासलाई हिलाने की ही कमी बाकी थी।

स्कूल की पढ़ाई का विषय उपस्थित हुआ। यह विचार होने लेगा कि उसमें हिंदी ऋौर संस्कृत की पढ़ाई का समावेश किस प्रकार किया जाय ? संस्कृत पढ़ाने पर ऐसा बड़ा मतमेद नहीं था। मतभेद था इस पर कि संस्कृत पढ़ाई किस तरह जाय? यह विवाद शुरू होने से पहले 'प्रचारक' में भी डी० ए० वी० स्कूल ख्रौर कालेज के लिये अपीलें निकला करती थीं ख्रौर ख्रलग स्कूल खोलने का यत्न करने वाले समाजों को वैसा न करके डी० ए० वी० कालेज के काम में ही हाथ बटाने की सलाह दी जाती थी। मतभेद का श्रीगर्गाश स्कूल में संस्कृत की पढ़ाई की विधि को ही लेकर होता है। पंडित गुरुद्त्त जी भृषि द्यानन्द की पाठिविधि के पूर्ण भक्त थे। वे आष्टाध्यायी पर लट्टू थे और वेद तक पहुँचने के लिये उसको ही पहिली सीड़ी सममते थे। उनके साथियों पर भी उनके इस विश्वास का इतना गहरा प्रभाव पड़ा था कि मास्टर दुर्गाप्रसाद जी, जीवनदास जी, श्रात्माराम जी ( अमृतसरी ), पं० रामभजद्त्त जी चौधरी और मुन्शीराम जी आदि की बगलों में भी उन दिनों श्रष्टाध्यायी दीखा करती थी। पंडित गुरुद्त्त जी ने ऋषि द्यानन्द की योजना के अनुसार और उनकी पुस्तकों के ही आधार पर संस्कृत पढ़ाने पर

गहते थे। के प्रचार

गष्ठ, सन सोसाइंहा ग वैक्ति

देया ग्या साइटी है

यार करने

ताया गवा इतिहास

व्यक्ति ख्यानों में

साइटी हे श्यकता ही

प्रय नाम

कर धर्म तिको भेष

की भिन्न

ज़ोर दिया। स्कूल के संचालक हंसराज जी ब्रौर लालकर ह इस से सहमत नहीं थे। कुछ समय विवाद, विचार और सम भौते में निकल गया। पर, आर्थ जनता में स्कूल संस्कृत की पढ़ाई के अभाव की शिकायत बढ़ती ही गई। समा चारपत्रों में भी उसकी चर्चा होने लगी। कलकत्ता के 'श्रायांके ने इस शिकायत की चर्चा सन् १८८७ से ही शुरू कर दी थी। सन १८८६ से 'प्रचारक' में भी आर्थ पुरुषों की शिकायत है लेख तथा पत्र निकलने शुरू होगये थे। 'आर्य-पत्रिका' में कि गये समाधान से भी जनता को सन्तोष नहीं हुआ। इस श्रसनी का रूप यह देखने में आता है कि उपदेशक-क्षास खोलने क निश्चय करके उसके लिये चन्दा इकट्ठा करने और अन्य सर योग्य व्यवस्था करने के लिये एक स्थायी कसेटी बनाई गई, जिसके मुन्शीराम जी प्रधान थे, केदारनाथ जी मन्त्री, जीवनदास जी कोषाध्यत्त श्रीर स्वामी रामानन्द जी उपदेशक । उक्त महानुभावे के श्रातिरिक्त पंडित गुरुद्त जी, रलाराम जी मेलम, धर्मचर जी श्रमृतसर, द्याराम जी गुजरात श्रीर सीताराम जी पेशावर श्रादि श्रार्य भाई भी इस विचार से सहमत थे। इस श्रस्थावी कमेटी के बनने के बाद शीघ्र ही पंजाब प्रतिनिधि-सभा की श्रन्तरङ्ग-सभा ने उपदेशक-क्वास चलाने का निश्चय किया, मुन्शीराम जी को उसके नियम आदि वनाने का काम सौंग गया श्रीर मन्त्री से कहा गया कि उपदेशक-क्वास के ताम है

म्रान

म्रान्य किर

计;

उप

लि

का

पं

ड

प

6

1

HA.

ल में

समा

वित्रं

थी।

त है

क्रि

न्तोप

ने का

सव

जेसके

स जी

भावां

चन्द

गावर

थायी

की

केया,

सौंपा

H

ब्राने वाला रुपया श्रालग रखा जाय। इस श्राशय का प्रस्ताव ब्रन्तरङ्ग-सभा में सन् १८८६ के ब्राक्तृबर मास में स्वीकृत किया गया था। उधर मुन्शीराम जी ने अपने पत्र 'प्रचारक' में यह पहिले ही लिख दिया था कि जब तक कालेज-सोसाइटी उपदेशक-क्वास खोलना स्वीकार न करे तव तक उक्त कार्य के लिये सब धन पंडित गुरुद्त्त जी के पास मेजा जाय। इस सब कार्यवाही पर कालेज के संचालक श्रापे से बाहर होगये। उन्होंने पंडित जी पर भी नाना प्रकार के स्प्राचिप करने शुरू कर दिये। इत श्रा तेपों से ही श्रालोचना-प्रत्यालोचना का काम शुरू हुआ। पर, पंडित जी के प्रभाव ने उसको उम्ररूप धारण नहीं करने दिया। इस प्रकार आग सुलग ही रही थी कि पंडित गुरुद्त जी को भयानक बीमारी ने आ घेरा। सब आर्य भाई एक होकर उनकी सेवा-शुश्रूषा में लग गये। सुलगती हुई श्राग में लपटें निकलनी ही बाक़ी थीं कि पंडित जी चल बसे श्रीर उनके बाद ही साईदास जी भी । दोनों श्रोर के दो प्रभावशाली नेता उठ गये। ज्वालामुखी के मुख पर से आवरण हट गया। बारूद सुलग गयी।

संस्कृत को स्कूल की पाठिविधि में मुख्य स्थान दिलवा कर भृषि द्यानन्द की ही पाठिविधि के अनुसार शिवा का क्रम नियत कराने के अभिलािषयों को अपने यत्न में इतनी भी सफलता न मिली कि डी० ए० वी० कालेज में अलग ही उपदेशक-क्रास

CC A Gurukul Kapari Calle

खोल दी जाती। कालेज के संचालक यूनिवर्सिटी से अपने

तथा कालेज का सम्बन्ध तोड़ने को तय्यार न थे। वे सममते

कि वैसा करने से कालेज टूट जायगा, उसके लिये न विद्यार्थ

मिलिंगे श्रौर न रुपया ही। वह सम्भवतः ईमानदारी का मत्ले

285

था, किंतु ईमानदारी श्रिधिक दिन नहीं निभ सकी। जब क वितर्क और सार्वजनिक-विवाद से भी काम नहीं चला, ल संस्थाओं पर अधिकार जमाने का यत्न शुरू हुआ। काले की मैनेजिंग सोसाइटी, लाहीर के आर्यसमाज और पंजाव हो प्रतिनिधि-सभा एवं श्रन्तरङ्ग-सभा में श्रपना-श्रपना बहुमत करं अधिकार प्राप्त करने के यत्न के पीछे ही कलह ने भयान रूप धारण किया। प्रजातन्त्र-संस्थात्रों के सार्वजनिक चुनाव ही सर्वव्यापक बुराइयों से आर्थसमाज भी बच नहीं सकता था। फिर तब, जब कि उसमें ईब्यी, द्वेष तथा वैमनस्य की चिंगारियं पूरी तरह सुलग चुकी थीं। एक-दूसरे को गिराने के लि छिद्रान्वेषण होने लग गया था। मांस-भन्नण के सम्बन्ध में पिले ही चर्चा शुरू थी। उसने अब इतना उम्र रूप धारण किया कि

इस गृह-कलह को ऊपर से देखने वाले उसको ही इसका प्रभा

करण सममते हैं। मांस-भन्तण का प्रश्न पंजाब के वाहर में

फेला, किंतु उतना नहीं। मांस-भचागा के साथ ही यह भी प्री

डठा कि ऋषि द्यानन्द् को कहां तक प्रमाणित माना जाय! मांस-भचागा के विरोधी उनको निर्भानत मानते और उन



'सत्य मानने

स्वाम समर्थ

> परे र विच

> थे. त

ग्रप उस

> मुन भी 16

श्र 13

त

TA

वि

H:

Į,

ता लेख

10

रि

नह

की

III

र्या

लेये

हेले

कि

117

भी

KK

19

市

'सत्यार्थप्रकाश' श्रादि प्रन्थों के एक-एक श्रज्ञर को प्रमाण मानने का श्राप्रह करते थे। मांस-भज्ञण के समर्थक पहिले तो मानने का श्राप्रह करते थे। जब उसमें सफल नहीं होते समर्थन करने का प्रयत्न करते थे। जब उसमें सफल नहीं होते समर्थन करने का प्रयत्न करते थे। जब उसमें सफल नहीं होते समर्थन करने का प्रयत्न कर देते थे। इसी विवाद का एक रूप परे मानने से भी इनकार कर देते थे। इसी विवाद का एक रूप विचार-स्वातन्त्र्य भी था। वह यह कि हर एक व्यक्ति की श्रपनी कुद्ध स्वतन्त्रता है। श्रपनी स्वतन्त्र बुद्धि से सोचने श्रोर उसके श्रनुसार कुद्ध करने का भी उसे श्रिधकार है।

सम्वत् १६६६ के 'प्रचारक' में 'श्रार्यगजट' के प्रतिवाद में
मुन्शीराम जी ने तीन लेख लिखे थे, जिनमें इस गृह-कलह पर
भी कुछ प्रकाश डाला गया था । उन्होंने लिखा था वि
"मांस-भच्चा को वेदानुकूल मानना तो उस मुख्य मतभेद का
एक गौगा परिगाम है। मुख्य मतभेद क्या था? शिला का
श्राद्शे। स्वर्गीय पिराडत गुरुद्त्त जी श्रौर उनके प्रशंसक तथा
शिष्य जिनमें प्रधान लाला रलाराम थे, यह कहते थे कि जब
तक प्राचीन श्रार्य शिचा पद्धित का प्रवेश दयानन्द कालेज में
न होगा, तब तक श्रृषि दयानन्द का उद्देश्य उससे पूर्ण नहीं हो
सकेगा। किन्तु श्री हंसराज जी तथा उनके साथी, जो श्रव
कल्चर्ड कहलाते हैं, श्रिधिकतः इंगिलिश तथा पदार्थ-विज्ञान की
शिचा के पच्चपाती थे। ......उस भराड़े की तह में श्राद्शे

市【

वे नी

**मंच** 

जो

नी

ग्रं

f

स

7

का मतभेद था। पुराने वैदिक समय का आद्शे सर्वोपिर वा उसको युरोपियन आद्शे के नीचे दवाया जावे १ मतभेद के स्पष्ट परिगाम यह हुआ कि कल्चर्ड महाशय इस युरोणिक धर्म-सूल के अनुयायी बन गये कि उद्देश्य पवित्र हो तो उसहें सिद्धि के लिये अपवित्र साधनों का प्रयोग करने में कोई के नहीं।"

'कल्यागा मार्ग का पथिक' नाम से लिखी गई श्रपनी जीवने के तीसरे परिच्छेद का लिखना, मालूम होता है, चरित्रनायकः देहावसान के कुछ ही दिन पहले शुरू किया था, क्योंहि उसके कुल तेरह ही पृष्ठ उनके अपने हाथ के लिखे हुए मिल हैं। उन पृष्ठों में इस गृह-कलह की ही कहानी शुरू की गई थी और उसका श्रभी उपोद्धात् भी पूरा नहीं हुआ था। उस उपोद्धात् से यह पता लगता है कि लाहीर आर्यसमाव के संचालन की बागडोर एक ऐसे जत्थे के हाथ में थी, जो उसको अपने हाथों में से निकलने नहीं देना चाहता था। इस जत्थे में जो लोग शामिल थे, वे लगभग सभी मांसाहारी थे। उनका पहिला सिद्धान्त यह था कि जैनियों के अहिंसा व्रत बी श्रिति ने श्रार्थ सन्तान को दास बनाया है, इस लिये उसका श्रितिक्रमण ही भारत का उद्धार कर सकता है। दूसरा यह थ कि उद्देश्य पवित्र होने पर कैसे भी साधन काम में लाये जा सकते हैं। तीसरा यह कि सिवा उनके कोई श्रीर श्रृषि द्यानद



के रहस्यपूर्ण गूड़ उद्देश्य को नहीं समम सकता। इस लिये भी वित्तीतिमानों की प्रापनी ही गोष्ठी के हाथों में श्रार्थसमाज का संचालन रखना चाहते थे।

市

पेयह

सर्व

दोष

निनी

क ने योंकि

मेलते

ो गई।

था।

मान

, जो

इस थे।

की

सका

ह था

जा

नन्द

ऋषि द्यानन्द के निर्वाग के बाद परोपकारिणी-सभा का जो पहिला वार्षिकोत्सव हुआ था, उसमें इस जत्थे ने अपनी इस नीति का स्पष्ट परिचय दिया था। स्वर्गीय श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा श्रीर रावबहादुर गोपालराव देशमुख के प्रस्ताव पर वहां उप-स्थित आर्थ पुरुषों से कहा गया कि वे हस्ताचर करें कि उन सब बातों को सत्य मानते हैं, जिनका स्वामी जी उपदेश करते थे। वहां उपस्थित सब ने हस्ताचार कर दिये, किन्तु लाहौर वालों ने हस्ताचर नहीं किये। दयानन्द-कालेज खोलने के स्थान का प्रश्न त्राने पर भी वे सिवा लाहीर के त्र्योर किसी दूसरी जगह को मानने को तय्यार न हुए, हालांकि फर्रुखाबाद वाले श्रपने यहां के लिये एक लाख से अधिक रूपया एकदम देने को तय्यार थे। इन लोगों को अपनी 'क़ौिमयत' श्रीर 'क़ौमी हमदर्दी' का भी बहुत स्रभिमान था। सब से बड़ी बात यह थी कि ये लोग भृषि द्यानन्द् के सिद्धान्तों की जंज़ीरों में जकड़े रहना भी पसन्द नहीं करते थे। लाला रलाराम जी ने २७ पौष सम्वत् १९४८ के 'प्रचारक' में एक विस्तृत लेख में यह प्रश्न किया था कि नास्तिक श्रर्थात् वेदों को न मानने वाले श्रार्थसमाज के श्रप्रणी श्रीर श्रिधिकारी कैसे हो सकते हैं ? उनको उस समय के



डा

संचेप में ये ही उस गृह-कलह के कारण थे, जिन्होंने का स्रोत से निकली हुई गंगा की पिवत्र शीतल धारा की दो को बना दीं। श्रेय और प्रेय मार्ग की भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियां जि कारणों से एक-दूसरे से बिलकुल अलग-अलग हो गई, उनरे पहिले ईमानदारी थी, फिर पारस्परिक छिद्रान्वेषण की मनुष की स्वाभाविक कमज़ोरी तथा अधिकार की लालसा का से समावेश हुआ और उन का अन्त हुआ पारस्परिक सन्ते तथा अविश्वास में। पारस्परिक सन्देह तथा अविश्वास से की हुए हदयों का मिलना सीमेग्रट की फटी हुई दीवार के जुड़ने हैं भी कहीं अधिक कठिन है।



#### (ख) उसका रूप

कालेज खुलने पर उस के प्रिंसिपल की नियुक्ति का प्रश्न उपस्थित हुआ। साईदास जी, हंसराज जी को और दूसरे लोग वंडित गुरुद्त्त जी को कालेज का प्रिंसिपल बनाना चाहते थे। दोतों के शिला के आद्शे में गंगा जमुना से भी अधिक अन्तर था। पंडित जी को प्रिंसिपल न बना कर हंसराज जी को ही प्रिसिपल बनाया गया । भ्रापस की पहिली कसक इसी से पैदा हुई। पंडित गुरुद्त्त जी वेतन लेकर कालेज में प्रोफेसर वनना नहीं चाहते थे अप्रीर अवैतनिक रूप में सेवाभाव से दो-तीन घराटे वेद पढ़ाने को बहुत उत्सुक थे। परन्तु कालेज के संचालकों को वेद की पढ़ाई की न इतनी इच्छा थी ख्रीर न आवश्यकता ही। उन्होंने उन को साइन्स पढ़ाने के लिये कहा, जिस के लिये वे तय्यार नहीं हुए। इस असली घटना पर टीका-टिप्पणी यह की गई कि उनकी श्रमिलाषा प्रिंसिपल बनने की है। इस प्रकार पंडित गुरुद्त्त जी का कालेज से बिलकुल श्रलग रखा जाना भी उन के मित्रों को बुरी तरह खटका। यथार्थ बात को छिपा कर उन पर की गई टीका टिप्पग्री ने आग में घी डालने का काम किया। पंडित जी ने तो उस समय बड़ी गम्भीरता का परिचय दिया किन्तु उनकी मित्रमंडली उनपर होने वाले श्रांतेपों को सहन नहीं कर सकी । साईदास जी, हंसराज जी आदि के मांस-भज्ञण की चर्चा होने लगी। दोनों स्रोर के लोग एक-दूसरे को स्रालो-

सन्देश ने फरे ड़ने से

एखें वे

青

लों ह

南部

लाही

गर्

शिह

य जी

विनीः

लह र

ने ए

रो नहाँ

ां जिल

उन्

मनुष

का भी

पर म

के थे

ग्राप

भरीय

ग्राव

वेशन

पूरा

के रि

उपर

ग्री

जि

उन

उन

दि

1

ब



चनात्क दृष्टि से देखने लगे श्रीर परस्पर छिद्रान्वेषण करने लग गये। साईदास जी लाहौर-स्रार्थसमाज के प्रधान है मांस-भत्तरण को लेकर उनको उससे अलग करने का प्रश्न उठाया गया। शीच्र ही दोनों स्रोर हठ स्रौर दुरायह भी के हो गया, जिस से परस्पर घृगा स्रोर मनोमालिन्य भी उत्क हुआ। इसी बीच में पंडित गुरुद्त्त जी और साईदास जी क देहांत हो गया। साईदास जी की जगह हंसराज जी लाही अप्रार्थसमाज के प्रधान हुए। जिनको साईदास जी के ही प्रधान रहने में आपत्ति थी, वे इस चुनाव से कब सन्तुष्ट हो सक्ते थे ? साईदास जी का तो कुछ प्रभाव भी था, किन्तु हंसराज जी उल्लटे अप्रिय थे। उनके अप्रिय होने का कारण एक तो उनका क्रवा और कड़ा स्वभाव था, दूसरे उनके भाई मुलखराजने खुल्लम-खुला मांस-भन्नाण का आन्दोलन शुरू करके उनको और भी अधिक अप्रिय बना दिया था। इतने अप्रिय होने पर भी इंसराज जी कालेज के प्रिंसिपल, लाहौर-त्र्यार्थसमाज के प्रथान श्रीर पञ्जाब-प्रतिनिधि-सभा के भी प्रधान थे। उनको इन पर्वे पर बनाये रखने तथा उन से ऋलग करने के लिये प्रान्तभर के समाजों में श्रपनी-शक्ति बढाने का काम शुरू हुश्रा। १८६१ का सम्पूर्ण वर्ष इस शक्ति के बढ़ाने ऋौर परस्पर कटान तथा श्राने। करने में ही बीता । इस वर्ष के अन्त में हंसराज जी ने लाहौर श्रायेंसमाज के प्रधान-पद् से त्यागपत दे दिया। उनके स्थान

वर मास्टर हुर्गाप्रसाद जी प्रधान हुए। श्राप बहुत तेज स्वभाव के थे और परिडित गुरुद्त्त जी के अन्यतम अन्तरंग साथी थे। श्रापके प्रधान होने के बाद आर्यसमाज के अधिवेशनों में मांस-भत्त्या की चर्चा ने ज़ोर पकड़ा और मांस खाने वालों पर सीधे ब्राक्रमण होने लगे। लाहौर-समाज की श्रम्तरंग-सभा के श्रिध-वेशन कुरुत्तेल के मैदान बन गये। नये सदस्य बना कर श्रीर पुराने सदस्यों का अपने पास से चन्दा देकर अपनी शक्ति वढ़ाने के लिये जा-वेजा सब साधन काम में लाये गये। व्याख्यान, उपदेश, समाचार-पत्न आदि में पारस्परिक आक्रमणों के सिवा श्रौर कुछ नहीं होता था। जालन्धर के प्रायः सभी श्रार्यसमा-जियों की सहासुभूति प्रारम्भ से ही परिवडत गुरुदत्त जी और उनके बाद मास्टर दुर्गाप्रसाद जी के साथ थी। मुन्शीराम जी उनके नेता थे ऋौर उनके पत्न 'प्रचारक' ने मास्टर जी के दल का दिल खोल कर साथ दिया । 'प्रचारक' के मुकाबले में लाहौर से 'भारत-सुधार' पत्न निकाला गया, किन्तु उसके लेखों में उतना वल नहीं था। मुन्शीराम जी की उदार वृत्ति, सेवा के भाव, चिरत के बल, सिद्धान्त के लिये हानि सहने तथा कष्ट उठाने के अभ्यास और अन्त तक मित्र का साथ निभाने के सद्गुणों से मास्टर जी के दल को विशेष बल मिला। उन की लेखनी में जो शक्ति थी, वह भी 'प्रचारक' के द्वारा उन के काम श्राई। लाहौर में मास्टर जी के दल का, स्वर्गीय परिखत गुरु-

7

1

ते

का ने

ौर भी

दों के

का

Ţ-

17



दत्त जी के कारण, विद्यार्थियों ऋौर नवयुवकों पर विशेष प्रा था। बाहर के समाजों में मुनशीराम जी का पहिले ही अक प्रभाव ऋौर प्रतिष्ठा थी। 'प्रचारक' की धाक भी श्रच्ही के हुई थी। मास्टर जी श्रीर मुन्शीराम जी में श्रितिथि-सेवाहर एक विशेष गुगा था। इस लिये उनके मिलों की संख्या भीक थी । मांस-भन्तगा का प्रश्न सामने स्थाने पर उपदेशक क्री संन्यासी भला कब उनसे त्र्यलग रह सकते थे ? इस प्रकार वाले लेखनी ऋौर प्रचार की तीन प्रबल शक्तियां उनके साध की इसी लिये लाहीर से बाहर के समाजों पर भी उनका ही कि प्रभाव था। सन्१८६२ का वर्ष भी इसी प्रकार के भगड़े में बीता एक-दूसरे के लिये ग्रसभ्य, ग्रम्शील एवं गन्दी भाषा का प्रके करना, परस्पर लांछन लगाना और श्रपमानित करना, साधार बातें थीं। साधारण सभासदों को बहका कर अपने पना लाने के लिये सभी साधन काम में लाये गये। एक-दूसरे इं निजी चिट्टियां तक चुरा कर समाचार-पत्नों में द्वापी गई। स १८६२ के अन्त में लाहौर-आर्यसमाज के वार्षिकोत्सव के अ सर पर गृह-कलह की श्रिप्ति बड़े जोरों से धधक रही थी। हंसराज जी के दल के लोग समभ गये कि स्थानीय समा उनके हाथ में नहीं रह सकता, इस लिये उन्होंने कालेज पर श श्रिधिकार जमाये रखने का यत्न किया। स्वर्गीय लालवन्दर्व एस० ए० के मकान पर सम्भवतः अक्तूबर के महीने में हंसरा

ती के दल की सभा हुई। बच्छोवाली-समाज-मन्दिर पर श्रिध-कार करने के प्रश्न पर विचार हुआ। कुछ लोग पुलिस की सहायता तक लेना चाहते थे। अन्त में अलग होने का ही निश्चय किया गया। दूसरे दिन अनारकली में भगत ईश्वरदास जी के मकान पर दल की एक सभा होकर अलग होने का निश्चय हो गया। ब्रानारकली में समाज की वर्तमान जगह ही पहिले किराये पर ली गई, फिर उसको ख़रीद लिया गया। नवम्बर में ब्रार्यसमाज का सोलहवां उत्सव भी दो जगह हुआ। द्यानन्द र्एंगलो-वैदिक-हाई-स्कूल कालेज वालों के हाथ में था। उनकी ब्रोर से होने वाला उत्सव वहां हुआ, दूसरा वच्छोवाली समाज-मन्दिर में । धर्म-चर्चा के ब्राबसर पर मांस-भन्तगा की ही चर्चा हुई ऋीर उसको लेकर आपस में डग्डा भी चल गया। वैसे दोनों त्रोर के उत्सव सफलतापूर्वक हो गये। पर, श्रापस में सन्देह श्रीर अविश्वास इतना श्रिधिक घर कर गया था कि दोनों श्रोर के लोग श्रपने-श्रपने समाज-मन्दिर पर रात श्रोर दिन बराबर पहरा रखने लगे । स्कूल के मकान में, जो सम्मिलित सम्पत्ति थी, कालेज वालों का उत्सव करना मास्टर जी के दल को सहन नहीं हुन्या । एक तो वे उस भ्रार्यसमाज को ही श्रमिय-मित मानते थे, दूसरे संयुक्त सम्पत्ति को इस प्रकार काम में लाना स्पष्ट ही अनुचित था। मांस-भंतरण के समर्थन में कुछ ट्रैक्ट भी छाप कर इस उत्सव पर बँटवाये गये थे। इस प्रकार

प्रभाव अन्त

वा है। ती वहुः हैं श्ली

वागं

विशेष विशेष

प्रयोग । साधारत

पन्नो

दूसरे इं ाई । सन

कि आ रही थी।

य समाउ

ज्ञचन्द जी

नें हंसराज



कालेज दल की श्रोर से मांस-भत्तरण का खुल्लम-खुला समर्थन किया जाने लगा था। लालचन्द जी ने हिटफार्म से उसका समर्थन करते हुए यहां तक कहा था कि आर्थसमाज के दस नियमों में मांस-भत्ताण का कहीं भी निषेध नहीं है और उसका धर्म अथवा सदाचार के साथ भी कोई सम्बन्ध नहीं है। लाहौर. श्रार्थसमाज में कलह ने ऐसा रंग दिखाया कि उस वर्ष वार चुनाव हुए। लाहौर से बाहर के समाजों का युद्ध-चेत प्रतिनिधि सभा का वार्षिक अधिवेशन बना। इस ऐतिहासिक अधिवेशन की कार्यवाही सायंकाल ६ बजे शुरू होकर दूसरे दिन सवेरे ६ बजे तक होती रही। इसमें महात्मा-दल का बहुमत था। कालेज वालें ने श्रडंगा नीति से काम लिया। इस पर भी उनको परास्त होना पडा। हंसराज जी की जगह मुन्शीराम जी प्रतिनिधि सभा के प्रधान और ईश्वरदास जी की जगह दुर्गाप्रसाद जी मन्त्री चुने गये। इस प्रकार प्रतिनिधि सभा भी जब हाथ से निकल गई, तब कालेज पर पूरा श्रिधिकार बनाये रखने का श्रिन्तिम यल किया गया। उसके लिये कालेज सोसाइटी के नियम तक बदले गये और उनके अर्थों का अनर्थ करते हुए नयी व्याख्या भी की गई। दूसरे दल के सभासदों की संख्या कम करके अपना बहुमत बनाने के लिये जा-बंजा सब कार्यवाही की गई। २८ मई १८६३ को कालेज सोसाइटी का वह अधिवेशन हुआ, जिसके बाद दोनों दल फिर कभी दृढ़ता के साथ एक नहीं होसके। स्कूल

में वह अधिवेशन रखा गया श्रीर उसके द्रवाजे पर डग्डों वाले स्वयंसेवकों को तैनात किया गया। दूसरे दल के लोग भी धर्म पर जान जाती है तो जाने दो' के गीत गाते हुए शक्ति ब्राजमा कर ब्रुन्ति । फैसला करने की ही इच्छा से प्रेरित होकर वहां गये। कालेज वालों ने जिसको चाहा, उसको ही भीतर जाने दिया। जब कुछ लोगों ने अन्दर जाने का आग्रह किया तो द्रवाजे पर डराडा चल गया । कुछ लोगों के सिर तक फूट गये। दोनों ऋोर से पुलिस में रिपोर्टें भी दर्ज़ कराईं गईं। दूसरे दिन अधिवेशन में बहुत गरम बहस हुई। भक्तराम जी के कुछ शब्दों पर उनसे माफ़ी मांगने के लिये कहा गया, तो दूसरी श्रोर से भी माफ़ी मांगने की वात उठाई गई। मुन्शीराम जी यह घोषणा करके अपने सब साथियों के साथ वहां से उठ कर चले श्राये कि—"तुम हमको इस शानदार मकान से निकाल सकते हो, पर वेद ख्रीर धर्म हमारे हृद्य में से नहीं निकाल सकते।" हंसराज जी सरीखे मितभाषी डयक्ति ने भी मुन्शीराम जी श्रीर दुर्गाप्रसाद जी पर प्रतिनिधि सभा की दृष्टि से आवेश में आकर यहां तक कह दिया — "धिकार है प्रधान को ख्रीर धिकार है मन्त्री को।" भक्तराम जी के इन शब्दों पर कि 'यहां सब कार्यवाही धर्मविरुद्ध हो रही है', लाला लाजपतराय जी सरीखे व्यक्ति भी आवेश में आगये और उन्होंने भी हंसराज जी के शब्दों को दोहराया । नेताओं के आवेश का जब यह हाल था, तब

तमर्थन उसका

द्स सका हौर-

चार वि-

शन बजे

लों

के नि

र्भः न

ने

श्रनुयायियों के श्रावेश का श्रनुमान सहज में किया जा सकता है।

इस प्रकार लाहीर आर्यसमाज, प्रतिनिधि-सभा और कालें तीनों की दृष्टियों से दोनों दल बिलकुल अलग-अलग होगये, किंतु दोनों ही निर्भर करते थे सर्वसाधारण आर्य जनता पर। इसिल्ये आर्य जनता को अपने पदा में करने की कोशिशों से लाहीर में प्रगट हुई गृह-कलह की यह अग्नि समस्त पंजाब में दावानल की तरह फैल गई। सन् १८६३ से १८६७ तक के चार वर्ष इसी महायुद्ध की भेंट हो गये। पंजाब का ऐसा कोई भी समाज नहीं बचा, जिसने इस महायुद्ध में भाग नहीं लिया।

इस महायुद्ध में मुख्य विवादात्मक प्रश्न मांस-भक्त्या का का गया, यद्यपि उस के प्रारम्भिक काल में यह विलक्कल गौण था। ऐसा प्रतीत होता है कि मांस-भक्त्या को पहिले व्यक्तिगत कमज़ोरी समम्म कर उसकी उपेक्षा की जाती रही। परस्पर मत-भेद होने पर जब एक-दूसरे की आलोचना और छिद्रान्वेषण होने लगा, तब उसका समर्थन वेद, शास्त्र और ऋषि द्यानन्द के नाम से होने लगा। उस में भी जब सफलता न मिली, तब आर्यसमाजों में उसके अनुकूल लोकमत बनाने और उसके लिये व्यवस्थायें मांगने की चेष्टा की जाने लगी। दूसरी और से यह आवाज़ उठाई गई कि मांस-भक्त्या और उसका समर्थन करने वाला आर्यसमाज का सभासद् नहीं रह सकता। कुछ समाजों



ते ऐसे प्रस्ताव भी स्वीकृत किये श्रोर उनके श्रनुसार कठोरता से भी काम लेना शुरू कर दिया । जोधपुर में मांस-भज्ञण के सम्बन्ध में किये गये यहनों को संचेप में यहां दे देना श्रावश्यक है। इस एक उदाहरण से गृह-कलह के पीछे काम करने वाली मनोवृत्ति का स्पष्ट परिचय मिल जाता है।

जोधपुर-राज के प्रबन्धकर्ता मेजर-जनरल सर प्रतापसिंह भिष द्यानन्द के परम भक्त और वैदिक धर्म के श्रनुयायी होते हुए भी यह मानते थे कि चित्रिय-राजपृतों को ऋपनी वीरता कायम रखने के लिये मांस अवश्य खाना चाहिये। लाहौर में मांस का प्रश्न उठते ही सन् १८६३ में साधु प्रकाशानन्द को जोधपुर इसी लिये भेजा गया कि वे वहां से कालेज दल का समर्थन करावें । साधु प्रकाशानन्द ने वहां अच्छा जाल विद्वाया श्रीर समाचारपत्रों के सम्पादकों तथा उपदेशकों से मांस-भन्तरा के पन में व्यवस्थायें दिलवाने की श्रव्ही लीला रची। मांस-भक्ताण के समर्थन के लिये पारितोषिक के रूप में लाहीर के 'भारत-सुधार' को १०० रू० ऋौर फिरोज़पुर के 'स्रार्यगज़ट' को २०० रु० दिलवाये गये। इसी प्रकार कुद्ध आर्थ पंडितों के भी हाथ गरम किये गये। श्रागरा-कालेज के संस्कृत के हेड पंडित ठाकुरप्रसाद जी ने 'राजस्थान-समाचार' में मांस-भन्तरण के सम्बन्ध में लेख लिख कर उसको वेदानुकूल सिद्ध करने का वैलेंज दिया। इसका उनको यह इनाम मिला कि जोधपुर-श्रार्थ-

या जा

कालेन रे, किंतु

सिलिये हीर में सल की

इसी ज नहीं

ा वन गौरा

क्तगत मत-

वेषगा द के तब

लिये यह

रने जों

W Kangri Collection Haridwar

मांस-भत्तरण लिखा है श्रोर स्वामी जी के अन्थों से विदित हुआ है कि हानिकारक जीवों को मारने की आज्ञा वेदों में है, इसिंक हमारा समाज मांस-भन्तगा को पाप नहीं समस्तता श्रीर स समाजों से निवेदन है कि मांस-अच्या को पाप मानने वालों के व्याख्यान कराने की आवश्यकता नहीं।" जोधपुर-आर्यसमाज की श्रोर से मांस-भन्नगा के समर्थन में पांच पुस्तिकार्ये भी निकाली गईं। पंडित लालमिंगि को मांस-अच्चि का समर्थन करने पर ५० रु० महीने की नौकरी दिलवाने और पं० कालुराम को भी कुछ ऐसी ही आशा दिलवा कर मांस-भन्तरण का समर्थन करवाने के लिये लिखे गये साधु प्रकाशानन्द के कुछ पत्र भी पकड़े गये। साधु प्रकाशानन्द का साहस इतना बढ़ा कि उसने मेरठ से पंडित गंगाप्रसाद जी एम० ए० और इलाहावाद से

पंडित भीमसेन जी को निमन्त्रगा-पत्न भिजवा कर जोधपुर

बुलवा भेजा। पंडित गुरुद्त्त जी के बाद पं० गंगाप्रसाद जी की

विद्वत्ता की आर्यसमाज में धाक थी। पं० भीमसेन जी ऋषि

दयानन्द के शिष्य श्रोर इलाहाबाद से निकलने वाले 'श्रार्थ-

समाज का उनको हेड पंडित बना दिया गया। वन्ती स्वामी गटुलाल और स्वामी अचेतानन्द ने भी मांस-भक्ता है सिद्धान्त समर्थन करके अपना मतलव सीधा किया। जोधपुर-श्रार्थसमाव लोगों को में इस आशय के प्रस्ताव भी स्वीकृत किये गये कि "प्रतिष्ठि की श्रोर श्रार्थसमाजी श्रौर सद्गृहस्थों से यह पता चला है कि वेदों वंडित भी \$328 तन्द के **भीमसेन** दवे शब्द किन्तु हि ावाने में चारों श्र किया है पंडित ३ वे स्पष्ट जब वि लोगों व विदाई जाते, ी

गई सा

देखी उ

जोधपु

सिद्धान्त' के सम्पादक थे। पंडित भीमसेन जी की दढ़ता पर लोगों को सन्देह था। पंडित लेखराम जी को मांस-विरोधी-दल की ब्रोर से पंडित भीमसेन जी को सम्हालने के लिये भेजा गया। पंडित भीमसेन जी श्रीर पंडित गंगाप्रसाद जी २ श्रगस्त सन् १८६३ को वहां पहुँचे । पंडित गंगाप्रसाद जी ने साधु प्रकाशा-नन्द के इशारे पर खेलने से साफ़ इनकार कर दिया। पंडित भीमसेन जी ४ ध्रागस्त को महाराज प्रतापसिंह से मिले श्रीर द्वे शब्दों में कह आये कि वेद में तो मांस-भन्तगा का खगडन है, किन्तु हिंसक पशुत्रों का वध पाप नहीं, इसिलये उनका मांस खाने में दोप भी नहीं है। बस, साधु प्रकाशानन्द ने इतने ही पर चारों श्रोर फैला दिया कि पंडित जी ने मांस-भन्तग् का समर्थन किया है। पंडित लेखराम जी ने ५ प्रागस्त को वहां पहुँच कर पंडित भीमसेन जी को आड़े हाथों लिया और उनको दबाया कि वेसपष्ट ही मांस-भन्तागा को दोषयुक्त बतावें। दूसरे दिन पंडित जी जव विदाई लेने गये तो मांस-भत्ताण का स्पष्ट खराडन कर आये। लोगों की यह आम धारणा है कि यदि पंडित भीमसेन जी विदाई के समय वैसा न करते तो उनको एक हज़ार भेंट में मिल जाते, किन्तु उससे आधे ५०० रु० ही मिले। जोधपुर में की गई साधु प्रकाशानन्द की ये सब हरकतें इतनी घृगा की दृष्टि से देखी जाने लगीं कि लाहौर वालों को भी कहना पड़ा कि हमारा जोधपुर के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसी श्रवस्था में लाहीर

या पंजाब पर तो उसका प्रभाव ही क्या पड़ना था १ राजिस्पार होता। प्रतिनिधि-सभा ने बड़ साहस का परिचय दिया। उसने जीका कि इसहे के प्रस्तावों का विरोध किया ऋौर साधु प्रकाशानन्द को समा में लिखा से अलग कर दिया। अजमेर-आर्यसमाज ने मांस-भन्त्य को दोतों दृष उसका समर्थन करने वालों को समाज की सभासदी से भूका इतिहास करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया।

जोधपुर के यत्न में असफल होने के बाद मांस-भन्तण समर्थकों ने परोपकारिग्गी-सभा पर भी हाथ साफ किया। श्राणा में उसका एक श्रानियमित श्राधिवेशन २७ दिसम्बर् सन् १८६७ को कर के कर्नल प्रतापसिंह को सभापति उद्घोषित किया औ मांस-भन्तर्या के समर्थन में प्रस्ताव भी स्वीकृत करा लिया।

सन १८६७ तक इसी प्रकार की कार्वाइयां होती खं श्रौर स्थान स्थान पर दो समाजें बनाने का भी यतन होता रहा। मांस-भन्नगा के विरोधी समाज प्रतिनिधि-सभा के साथ रहे श्रीर दूसरे कालेज के साथ।

#### (ग) उस का परिणाम

इस गृह-कलह का परिगाम शुभ नहीं कहा जा सकता। निश्चय ही आर्यसमाज की शक्ति को उस से बहुत बड़ा और गहरा धक्का लगा । उस की प्रतिष्ठा और प्रचार में भी वाधा पहुंची। संयुक्त तथा सुसंगठित श्रार्थसमाज कुद्ध श्रीर ही शिव



यवक, में बढ़

एक मह

तियमिर

मिरे से

दल ने

स्कूलों व

होने ल

ही लड़

साईदा

तक र

लब्भूर

दिया

दायित निभाः

दिया

होता। पर, स्वनामधन्य लाला लाजपतराय जी का मत यह है हाता । स्ताज को लाभ ही हुन्या है। उन्होंने अपनी जीवनी क रेप के कि "वहां हिम्मत, उत्साह और साहस से उन्होंने, होतों दलों के लोगों ने, समाज की सेवा में वे त्याग किये, जो इतिहास में पूजने योग्य हैं ऋौर सदा याद रहेंगे। वृढ़े ऋौर युवक, अमीर ऋौर गरीब सब ने अपनी शक्ति और हैसियत में बढ़ कर काम किया। कालेज की सहायता के लिये सब एक एक महीने की अपनी आमदनी पहले ही दे चुके थे। बहुत से तियमित रूप से मासिक चन्दा भी देते थे, किंतु अब फिर नये सिरं से चन्दे लिये गए ऋौर सब ने ख़ुशी-ख़ुशी दिये। महात्मा दल ने वेद-प्रचार-कोष, कन्या-महाविद्यालय स्रोर स्थानीय कुलों के लिये उसी हौंसले से चन्दे दिये। लोगों को यह सन्देह होने लगा कि कदाचित् दोनों दल अपना चन्दा बढ़ाने के लिये ही लड़ रहे हैं। दल की सेवा में कालेज के उत्साही युवक लाला साईदास जी के बड़े पुत्र लाला सुन्द्रदास जी ने श्रपनी जान तक खो दी। इसी तरह महात्मा-दल के उत्साही युवक श्री लब्भूराम जी ने अपने को अपने दल की सेवा में बिल चढ़ा दिया। लाला हंसराज ऋौर लाला मुन्शीराम ने भी ऋपने दायित्व को बहुत उत्साह, हिम्मत श्रीर सहनशीलता के साथ निभाया और अपने-अपने दल की सेवा में अपने को मिटा दिया।"

हानि ही हानि हुई। सम्वत् ११ ई ई में आपने 'प्रचारक' किंवे पृरि आर्थसमाज को दढ़ करने के सम्बन्ध में कई लेख लिखें पहिला लेख १४ ज्येष्ठ के ग्रङ्क में प्रकाशित हुआ था। लेख का विस्तृत है श्रौर उस से मुन्शीराम जी के व्यक्तित्व श्रीर विचार शैली का भी अच्छा परिचय मिलता है। लाला लाजपता। जी के बताये हुए जिन लाभों का ऊपर उल्लेख किया गया है उन को पूर्वपत्त के रूप में देते हुए आप ने उस लेख में लिल था कि ''यदि रुपये ही से सब उद्देश्य पूरे हो सकते हैं तो न्या दोनों दलों की सारी संस्थाओं की जायदाद लाहौर के एव राय रामशरणदास की जायदाद का मुकाबला कर सकती है। यदि उपदेशकों की संख्या पर ही वैदिक धर्म की उन्नति निर्भा हो तो क्या छोटे से छोटे पौराणिक साधुओं के अखाड़े के की का भारत के सब आर्योपदेशक मुक़ाबिला कर सकते हैं ? गीर घरेल युद्ध की आरम्भिक तिथि से पहले की अवस्था के साथ उस के बाद की अवस्था की तुलना की जाय तो नफ़े नुक़सान का हाल भली प्रकार विदित हो जायगा। ऐसे आद्मियों बे श्रपनी श्रोर से पिछला चन्दा दाखिल कर के श्रार्थ सभासर्

पर, मुनशीराम जी की दृष्टि दूसरी थी। वे इस लाया की उत्तम सन्तुष्ट नहीं थे। उन की दृष्टि में इस कलह से आर्यसमात है हिनिली

जो लोग

बुल्लमखु सकता है पुरुषों वे

भी कोई रष्ट्रांत वर

कारण रि उसरी प

उधर से ग्रव्यवस प्रविश्वा

विरुद्ध प्रांतों वे

रहस्य । होगा ।

श्राता, सारी

मुन्शीः

बनाया गया जिन्होंने तीन-तीन चार-चार वर्षों से समाज

मन्दिर में पैर नहीं रखा था। श्रंतरङ्ग-सभा में सम्मतियां विषय

की इतमता के विचार से नहीं दी जाती थीं, प्रत्युत पार्टी के का का के विचार से दी जाती थीं। श्रपनी मतलब-सिद्धि के का भी प्रयोग होने लग गया था। लप र' पहिले सोसाइटी के डर से दुराचारों से डरते थे, वे बुल्लमखुल्ला दुराचार करने लग गये। क्या कोई इनकार कर सकता है कि इस भगड़े का असर दोनों दलों के आर्थसामाजिक कुर्वों के श्राचरणों पर नहीं पड़ा ? उपदेशकों के श्राचरणों पर भी कोई श्रंकुश नहीं रहा । मैं श्राधी दर्जन से श्रधिक ऐसे छात वतला सकता हूं कि जहां प्रतिनिधि-सभा के दुराचार के कारण निकाले हुए उपदेशक मांस-पार्टी ने श्रंगीकार कर लिये। रूसरी पार्टी वाले ऐसे उपदेशकों के नाम बतला संकेंगे जिनको अधर से निकाले जाने पर घास-पार्टी में शर्या मिली । प्रव्यवस्था का राज्य चारों स्त्रोर दिखाई देता है स्रीर परस्पर के प्रविधास की कोई सीमा नहीं रही। एक प्रांत की संस्था के किछ दूसरे प्रांत वाले बिना रोक-टोक काम करते हैं। विविध प्रांतों के नेताओं का आपस में ऐसा अविश्वास है कि उस के रहस पर से परदा हटाना सहस्रों सरल हृदयों पर ठेस लगाना होगा। कोई गिरा से गिरा हुआ दुराचारी भी देखने में नहीं श्राता, जिसके पीछे दस-बीस श्रादमी न लग जांय श्रीर वह सारी श्रार्थसामाजिक संस्थाओं की श्रंगूठा न दिखा सके।" मुन्सीराम जी का आशय प्रगट करने के लिये उस विस्तृत लेख

वे।

वहुत

चार्-

त्राव

1 8

लेखा

क्या

एक हैं।

नेभर

वेलॉ

यदि

साथ

का

को

सद्

गज

षय

में से उपर बीच बीच की कुछ पंक्तियां ही दी गई है। हिंगी कि उपर बीच बीच की कुछ पंक्तियां ही दी गई है। हिंगी से ठीक ठीक का निकालने का काम पाठकों पर ही छोड़ देना उचित के होता है।

प्रि

पङ् जी

नि

के

के

सं

य

4

Ŧ

लाहौर-समाज के बाद प्रायः समस्त पञ्जाब में हर जाह दो श्रार्थसमाज हो गये। समाजों की संख्या की हिं प्रतिनिधि-सभा का बल श्रिधिक रहा। कालेज तथा स्वाक्ष उन की सब सम्पित्ता कालेज-दल के हाथ में रही। बच्छोका समाज-मिन्दर, उस के पुस्तकालय तथा रिजस्टर श्राहिश कागज पत्नों पर श्रीर पञ्जाब-प्रतिनिधि-सभा के सब श्रीका तथा रिजस्टर श्रादि पर महात्मा-दल का एकतन्त्र श्रीक हो गया।

इस गृह-कलह का एक परिगाम यह भी हुआ कि महाल दल ने कालेज के लिये अपील और चन्दा इकट्ठा करना क करके 'वेद-प्रचार' के कोष की स्थापना की। गृह-कलह के पहिं वर्ष सन् १८६२ के लाहौर-आर्यसमाज के सोलहवें उत्सवत मुन्शीराम जी ने कालेज के लिये ही अपील की, किन्तु शर्वह थी कि यह रुपया कालेज को केवल वेद की पढ़ाई के लिये। दिया जाय। उस के बाद सन् १८६३ के सन्नहवें उत्सव है केवल वेद-प्रचार के लिये ही अपील होने लगी। इस प्रका



प्रतिनिध-सभा से सर्वथा निराश होकर कालेज-दल ने अपनी प्रतिनिध-सभा से सर्वथा निराश होकर कालेज-दल ने अपनी प्रज्ञाव-प्रादेशिक सभा की अलग स्थापना की। श्री मुरलीधर प्रज्ञाव-प्रादेशिक सभा की अपनि श्री ईश्वरदास जी पहले मन्त्री जी इस के पहले प्रधान और श्री ईश्वरदास जी पहले मन्त्री नियुक्त हुए। इस दल की समाजों के वार्षिकोत्सवों पर कालेज नियुक्त हुए। इस दल की समाजों के वार्षिकोत्सवों पर कालेज किये ही अपील होती और महात्मा-दल के समाज वेद-प्रचार के लिये अपील और धन संग्रह करते थे। दोनों का अलग-अलग संगठन हो गया और अलग-अलग काम होने लगा।

## (घ) मुन्शीराम जी की स्थिति

यह प्रकरण इस जीवनी में श्रध्रा ही रहेगा, यदि इस में यह न दिखाया गया कि मुन्शीराम जी की इस गृह-कलह में क्या स्थित थी ? मुन्शीराम जी शुरू से ही दृढ़ सिद्धांतवादी थे। मांस-भच्नण का प्रश्न उन के लिये सिद्धांत और श्रायंत्व की रचा का प्रश्न था। इसके सम्बन्ध में कोई सममौता करना उनके लिये सम्भव नहीं था। पंडित गुरुद्त्त जी पर किए जाने वाले कटाच वे एक चाण के लिये भी सहन नहीं कर सकते थे। इसलिए उन पर किये गये कटाचों का उन्होंने शुरू में ही इस प्रकार उत्तर दिया, जैसे कि वे उन पर ही किये गये थे। वैसे श्रपने पर किये जाने वाले श्राचेपों का उत्तर देने वाले भी वे श्रन्तिम व्यक्ति थे। गालियों की संख्या एक सौ एक तक पहुंचे बिना वे कलम नहीं उठाते थे। पर, जब क़लम उठती थी तब श्रीकृष्ण के

तिक श्रा

हर जाहः भी दि

चित क्ष

स्कूल की बच्छोबाई श्राहिस

व श्रिधिका अधिक

महाल करना क ह के पहिं उत्सवश

तु शर्वह क लिये हैं

उत्सव हे इस प्रकार सुदर्शन का ही काम करती थी। इस लिये यह कहा जा सके हैं कि पिएडत गुरुद्त्त जी पर किये जाने वाले आद्योगों में स्वान्याय और सभ्यता की इतनी हत्या हो चुकी थी कि सुन्शील जी के लिये उनका और अधिक सहन करना सम्भव नहीं वा इतने पर भी सुन्शीराम जी शुरू-शुरू में समभौते के लिये हो वेषा करते रहे। वे उसके लिये ही कई बार लाहौर गये की दोनों ओर के नेताओं के घरों पर भी उन्होंने कितने ही का लगाये। इस यादव-लीला का भयानक और दुःखद परिणा उनकी आंखों के सामने था। उन्होंने कुरुद्येत की लड़ाई हो टालने का श्रीकृष्या के समान ही अन्त तक सचाई के साथ पर यत्न किया।

J

ज

ৰ

τ

के

6

4

में

3

व

सम्वत् १६४६ में गुरुद्त्त जी के प्रति श्रम पैदा करके ज साईदास जी को उनसे दूर करने की चेष्टा की जा रही थी, क मुन्शीराम जी केवल इस चेष्टा को विफल बनाने के लिये हैं लाहौर गये थे। वहां वह पहले गुरुद्त्त जी से मिले श्रीर ज पर किये जाने वाले श्राचेपों के सम्बन्ध में उनसे बात-चीत की। फिर साईदास जी के पास जाकर उनसे कहा—"लाला जी! गुरुद्त्त श्रापके पुलवत हैं। पिता-पुल में लोग तो द्वेष फैलाने का यत्न करते हैं। श्राप क्यों नहीं स्वयं गुरुद्त्त से स्पष्ट बातचीत करते ?" पिखत जी से बातचीत कराने के लिये साईदास जी को श्रपने साथ उनके मकान पर भी लाये, किन्तु पिएडत जी जा सके में सर्वा मुन्त्रीता नहीं था जिये ही परिणाह सडाई हो

तड़ाई हो साथ प्रा हरके जर थी, वर लिये ही इसेर उन शीत की। जा जी!

डत जी

कर नहीं थे। मुन्शीराम जी ने लिखा है—"यदि उस दिन पंडित गुरुदत घर होते तो शायद आर्यसमाज का इतिहास ही बदल गुरुदत घर होते तो शायद आर्यसमाज का इतिहास ही बदल जाता, परन्तु वे बाहर अमगा को चले गये थे। मैं जालन्धर बला आया। जब दूसरी बार लाहौर गया तो रोगी गुरुद्त मित्रों के अनुरोध पर मरी पर्वत चले गये थे।" इस प्रकार मुंशी-राम जी के प्रारम्भिक यत्न सफल नहीं हो सेक और आर्यसमाज के इतिहास का अगला अध्याय उनकी इच्छा के प्रतिकृत्त विषेली गृह-कलह की दुःखपूर्ण कहानी के लङ्का-कागड में परिगात हो गया।

लाहीर-श्रार्थसमाज के सोलहवें उत्सव से पहले, जब कि लाहीर में दो श्रार्थसमाज बनने के सब लच्चाण साफ़ दीख पड़ने लगे, तब भी मुन्शीराम जी नवम्बर १८६२ में लाहीर गये और उन्होंने श्रापस की कलह को टालने का भरसक यत्न किया। कालेज बालों ने सुलह के लिये जो शतें पेश कीं उनका श्राशय यह था कि रिववार के सुबह एक दल की श्रोर से और शाम को दूसरे दल की श्रोर से श्रिधवेशन हुआ करे, सप्ताह के बाक़ी द्वः दिनों में तीन-तीन दिन बारी-बारी से समाज पर एक-एक दल का श्रिधकार रहे। पांच वर्ष तक मांस-भदाण के सम्बन्ध में किसी भी श्रोर से कोई भाषण न हो श्रीर न किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही ही की जाय। लाहीर-श्रार्थसमाज की कुल जायदाद श्राधी-श्राधी बांट ली जाय। सुनशीराम जी समम्का-बुमा कर

मास्टर दुर्गाप्रसाद जी के दल को उक्त शतीं को मानने के लि तय्यार करके उनकी श्रोर से लाला लाजपतराय जी के पास गये। १६ नवम्बर की शाम को डा० परमानन्द के यहां मास द्राप्रिसाद जी श्रीर ला० लाजपतराय जी का श्रापस में मिलन तय हुआ। पर, नियत समय पर लाला जी ने वहां न आका कहला भेजा कि सुलह की बात-चीत न होगी। उसके बाद कि मुन्शीराम जी लाला जी के घर पर उनसे मिले। पर, लाला जी ने उदासीनता दिखाई श्रीर मुनशीराम जी निराश होकर १७ नवम्बर को जालन्धर लौट आये। लाहौर के दोनों दलों की पूर से दुःखी होकर उत्सव के बाद आपने जालन्धर आकर भ्रा रक' में लिखा—'दोनों के सम्बन्ध में मैं श्रपनी क़लम से क़्त नहीं लिख्गा' श्रौर लिखा भी कुछ नहीं । २७ उमेष्ट सम्वत् १६४१ में श्रापने श्रपने दल के लोगों को, जिसको 'महात्मा-दल' नाम दिया गया, यह सलाह दी कि 'कालेज सोसाइटी में जाने की इच्छा छोड़ दें, वेद-प्रचार-निधि में शक्ति भर चन्दा दें, स्त्री-शिचा में अपनी शक्ति लगावें, उपदेशकों का प्रबन्ध करें अगेर जोधपुर के मांस-भन्तरण के निर्णय को वाममार्गी निर्णय समभ कर उससे तथा मूलराज-पार्टी, कल्चर्ड पार्टी, से किनारा करके धर्मप्रचारमें लग जावें।' इसी सलाह के अनुसार आपने अपने को पारसिक विवाद से श्रालग रख कर रात-दिन धर्म-प्रचार के लिये एक करके श्रपने दल के सन्मुख एक श्रादरी भी उपस्थित किया।

ने के लिये के पास हां मास्र में मिलना न आकर वाद फिर लाला जी ोकर १७ ों की फूट र 'प्रचा-म से बुद्ध 14391 रल' नाम जाने की ন্ত্ৰী-शिना जोधपुर व्य उससे प्रचार में रस्परिक

क करके

कलह के बाद भी 'प्रचारक' में सुलह के लिये बराबर चर्चा की जाती रही। २६ वेशाख सम्वत् १६५२ के 'प्रचारक' में का जारा में नफ़ाक' शीर्घक से मुन्शीराम जी ने एक लेख लिखा, उसमें बताया कि किस प्रकार घर की फूट मिट सकती है । श्रापस की फूट का दुष्परिगाम आप ने बताया कि उससे श्रापस का प्रेम नष्ट होगया है, समाज की प्रतिष्ठा को गहरी चोट ह्मी है, धर्मभाव नहीं रहा ऋौर एक-दूसरे को द्वाने की बराबर क्षा की जा रही है। इन दुष्पिश्यामों का उद्घेख करने के बाद ब्राप ने सुलह के लिये यह प्रस्ताव उपस्थित किये कि (१) मांस-भन्नण की समस्या का हल यह हो सकता है कि उसका प्रचार करना बन्द कर दिया जाय, (२) डी० ए० वी० कालेज का मगडा मिट सकता है यदि उसमें प्राचीन संस्कृत की पढ़ाई को स्थान दिया जाय, बोर्डिंग में ब्रह्मचर्याश्रम की पद्धति के श्रानुसार कार्य हो अग्रीर मैनेजिंग कमेटी में दोनों दलों का प्रतिनिधित्व बराबर-बराबर हो, (३) प्रतिनिधि-सभा को रजिस्टर करा दिया जाय श्रौर तहरीरी श्रौर तक़रीरी प्रचार का योग्य प्रबन्ध किया जाय, (४) पिद्धली सब बातों को भुला कर परस्पर प्रेम किया जाय, (१) स्त्री-शिचा में भी बराबर हाथ बटाया जाय श्रीर (६) श्रिधिकार की लालसा को तिलांजिल दे दी जाय। यह सचमुच बड़े दुःख का विषय है कि मुन्शीराम जी के

इन सब यत्नों के बाद भी गृह-कलह शान्त नहीं हुआ अरोर

उस का अवश्यम्भावी परिगाम समस्त आर्यसमाज को भोक पडा ।

मुन्शीराम जी ने गृह-कलह के इस विषेले वातावर्या में क् शान्ति, सहनशीलता श्रौर संयम का परिचय दिया। अपने प होने वाले व्यक्तिगत कटाचों का कभी जवाब नहीं दिया। अन भी कटान्त-पूर्ण लेखों को 'प्रचारक' में यथासम्भव कभी ह्या नहीं दिया। आपकी अनुपस्थिति में यदि कभी ऐसे लेख निकल गये, तो उनके लिये खेद प्रगट किया और भविष्य में साव्यान से काम लिया । सैद्धांतिक दृष्टि से मांस-भन्तण औ शिचा-पद्धति के सम्बन्ध में 'प्रचारक' में बहुत श्रिधिक चर्च हुई, किंतु इस चर्चा में भी कभी श्रन्याय, श्रसभ्यता श्र्या पचपात से काम नहीं लिया । दूसरे पच के प्रति किये गये समान व्यवहार को दिखाने के लिये एक ही उदाहर्स देना पर्या होगा। हंसराज जी के बड़ भाई मुलखराज जी ने गोरखपुर श्रार्यसमाज के मन्त्री अधोदास जी को त्रागे करके उनके ही नाम से मुनशीराम जी को यह सिद्ध करने के लिये चैलेंज दिया है ऋषि द्यानन्द मांसाहार के विरोधी थे ऋौर एक ऋार्य मांसाहार करने से आर्यत्व से च्युत हो जाता है ? मुनशीराम जी ने चैलें स्वीकार करते हुए उनको लिखा कि स्त्राप पन्द्रह दिन में अपन सब वक्तव्य लिख भेजें या आठ सप्ताह तक बराबर दोनी पृष्ठ लेते चले जायें। श्राप का वक्तव्य समाप्त होने के बाद ही

ने भोगा ग में वही अपने पर 1 | अल भी स्थान निकल भी सावधानी ण और क चर्च श्रथवा ये समान ा पर्याप्त ोरखपुर-ही नाम दिया कि ांसाहार ने चैलेंज श्रपंना दो-दो गद् ही

में लिखना शुरू करूंगा। अथवा, आप एक ट्रैक्ट लिखे और मैं भी जवाब में उतने ही पृष्ठ का ट्रैक्ट लिख्र्गा। दोनों की एक साथ एक हज़ार प्रतियां छपवा कर छः सौ समाजों में बांटी जार्य श्रीर दो-दो सी लेखक श्रपनी इच्छानुसार बांट लें। या, दोनों ब्रपना-ब्रापना ट्रैक्ट लिख कर ह्रपवार्य, उसको चाहे मुफ़्त बट-वांग्रं, या कीमत परं बेचें । इसमें पृष्ठों की क़ैद नहीं रहेगी। मुलखराज जी ने पहिली बात स्वीकार की श्रौर मांस-भज्ञा के समर्थन में 'प्रचारक" में उनके सत्रह पत्र छपे। उनके बाद मुन्शीराम जी ने उनके खयडन में लिखा। मुन्शीराम जी की सम्पादकीय उदारता, सज्जनता ऋीर समता को दशनि के लिये यह एक ही उदाहरण पर्याप्त होना चाहिये। सद्भांतिक दृष्टि से मांस-भक्ता के ग्रांदोलन में लेखनी श्रीर वागी से पूरा भाग लेते हुए भी मुन्शीराम जी का इस सम्बन्ध में आदर्श यह था कि 'मांस-भन्नगा के त्र्यांदोलन से भय नहीं करना चाहिए। धर्मानुसार आचरण करने वाले के आचरण का प्रभाव सदा ही अधिक रहता है। धर्मानुकूल आचरण करने वाला ही आप की दृष्टि में 'श्रार्य' था श्रीर श्रार्य सभासद वह था, जो श्रार्य सिद्धांतों के अनुसार आचरण करना स्वीकार करे और उसके लिये सचाई के साथ यत्न भी करें । श्रार्यसमाज को श्राप हस्पताल से उपमा देते हुए कहा करते थे कि इससे वही लाभ उठा सकता है जो इसके उपचार पर विश्वास रखता है श्रौर इसकी उप- योगिता को स्वीकार करता है। इस लिये आप की दृष्टि में मान भन्नण को उचित मानने वाला आर्थ-सभासद् नहीं रह सक्ष

HE

वि

क

र्थ

H

τ

मुनशीराम जी की इस स्थिति को देखते हुए उनको हा
महायुद्ध का 'योद्धा' श्रथवा 'कर्गाधार' नहीं कहा जा सकता
किन्तु फिर भी समम्ता यह जाता है कि वे 'योद्धा' ही नहीं किन्
'कर्गाधार' भी थे। श्रसिलयत यह है कि वे वीर, साहसी, सल्
प्रेमी, सिद्धान्तवादी, निर्भीक श्रान्दोलक श्रौर दृढ़ श्रार्थथे।
इन गुगों ने ही उनको महात्मा-दल का नेता बना दिया श्रोर
इस नेतृत्व के दायित्व को उन्होंने बड़ी हिम्मत, पुरुषार्थ त्या
सहनशीलता के साथ पूरा किया। इस कर्तव्यपरायगाता का है
यह परिगाम हुआ कि मुनशीराम जी सिद्धान्तवादी दल है
श्रप्रतिद्वन्द्वी नेता सहज में बन गये।

बाद में भी मुन्शीराम जी ने इस गृह-कलह से पैदा हुए दो दलों को एक करने का कई बार यत्न किया था। सम्ल् १६ ६६ में 'प्रचारक' में इसी दृष्टि से एक ज़ोरदार लेखमाला इस शीर्षक से शुरू की थी कि 'यदि उठती हुई इस आधी से बचना है तो आर्यसमाज की संस्था को दृढ़ करो।' पर, किन सन्तोषी और दो दल बने ही रहने में स्वार्थ-साधन करने वालों ने इस लेखमाला का भी विपरीत ही आर्थ लगाया। फिर संन्या साश्रम में प्रवेश करने के बाद सन् १६२६ के जुलाई-आगस के

महीनों में श्रापने प्रायः समस्त पञ्जाब का दौरा इसी निमित्त से किया था। कोई चौदह-पन्द्रह स्थानों पर श्राप स्वयं गये थे किया था। कोई चौदह-पन्द्रह स्थानों पर श्राप स्वयं गये थे श्रीर देहली से निकलने वाले साप्ताहिक 'श्रार्जुन' में 'श्रार्थसमाज और देहली से निकलने वाले साप्ताहिक 'श्रार्जुन' में 'श्रार्थसमाज का संगठन' शीर्षक से एक लेखमाला भी इसी तात्पर्य से लिखी का संगठन' शीर्षक से यह स्पष्ट है कि इस गृह-कलह से श्रार्थमाज की चीया हुई शक्ति का सन्ताप उनको श्राजीवन बना समाज की चीया हुई शक्ति का सन्ताप उनको श्राजीवन बना साज की चीया हुई शक्ति का स्थान श्रार्थसमाज की इस गृह-कलह की श्रापने कांग्रेस चालों का ध्यान श्रार्थसमाज की इस गृह-कलह की श्रोर श्राक्षित कर उन से जोरदार श्रपील की थी कि वे श्रार्थसमाज की तरह कांग्रेस की दुईशा न करें श्रीर श्रार्थसमाज की कुट के इतिहास से कुछ तो शिक्ता ग्रहण करें।

इस गृह-कलह का सब से भद्दा श्रीर गन्दा रूप यह था कि श्री-शिक्षा के विषय को भी विवाद का विषय बना दिया गया था श्रीर जालन्धर के कन्या-महाविद्यालय पर भी तरह-तरह के श्राचेप किये जाकर उसके विरोध में भी बहुत-से लेख लिखे गये थे। लाला लाजपतराय जी सरीखे व्यक्ति ने भी इस प्रवाह में वह कर कन्या-महाविद्यालय के विरोध में श्रपनी लेखनी उठाई थी। 'प्रचारक' द्वारा मुनशीरामजी श्रीर देवराज जी ने इस विरोध का श्राच्छा सामना किया था। २४ श्राषाढ़ सम्वत् १६५१ से 'प्रचारक' के चार पृष्ठ केवल क्षियों की सेवा के लिये श्रलग कर दिये गये थे, जिनका सम्पादन देवराज जी करते थे।

मीसः सकता

ते इस सकता, किन्तु

सत्य थे। येथे। गश्रीत

का ही

तथा

ा हुए सम्बत् समाला

धी से विघ्न-

वालों संन्या-

ास्त के

N

ह्या

कुछ

वेदिक

सभी

गये।

केसे र

रखें ह

एक ह

मार्च

का

पंडित

प्रीति

साथ

'ग्रा उस

मार्ग

हों

पह

संय

स्वर्गीय लाजपतराय जी ने श्रापनी जीवनी में इस कलह के सम्बन्ध में यह भी लिखा है कि "राय मूलराज को महात्मा-रू के ब्रीर राय पेड़ाराम को कालेज-दल के लोग सरकार का भेदिया प्रथवा दूत समभते तथा कहते भी थे। लोगों का विचार था कि ये दोनों सज्जन सरकार के संकेत पर समाज में पूर डाल कर उसकी शक्ति को विगाड़ रहे हैं।" लाला जी ने इसका न तो खगडन ही किया है अगर न मगडन ही। आर्यसमाज के उस समय के वर्तमान नेताओं में से किसी को अथवा आर्यसमाज के इतिहास की खोज करने वाले किसी व्यक्ति को इस विषय पर अवश्य प्रकाश डालना चाहिये। आश्चर्य नहीं कि सदा ही भेद-नीति से काम लेने वाली सरकार का भी हाथ आर्यसमाज की उठती हुई शक्ति को द्वाने में रहा हो श्रोर इस भेद-नीति में विफल होने के बाद ही सन् १६०६-७ में दमन-नीति से काम लिया गया हो।

# ७. त्रार्य-पथिक का बिलदान श्रीर उसका चिंग्यक प्रभाव

ई मार्च सन् १८६७ को श्रार्थ-पथिक परिष्ठत लेखराम जी के साथ, ग्रुद्ध होने के बहाने से श्राये हुए, एक मुसलमान ने विश्वासघात किया और उन के पेट में छुरा भोंक कर उन की

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

N

Ţ

3

ह्या कर दी। इस बलिदान का लाहीर की हिन्दू-जनता पर इस ऐसा ग्रसर हुआ कि हिन्दू और आर्थ, सनातन और केंद्रिक का सब मेद-भाव भुला कर हिन्दू, जैनी, ब्राह्म श्रीर सिख सभी तगर निवासी उनकी अर्थी के साथ श्मशान भूमि तक गये। ऐसी अवस्था में आर्यसमाज के दोनों दल अलग-अलग कैसे रह सकते थे ? ता० ७ मार्च को श्मशान भूमि में चिता पर रखे हुए बीर लेखराम जी के शव को साची रख कर दोनों ने एक होने का निश्चय किया । मुंशीराम जी श्रकस्मात् ही ता० ई मार्च की शाम को लाहौर गये थे स्प्रीर स्टेशन पर ही दुर्घटना का समाचार सुन वहां से सीधे आर्य-पथिक के घर गये। पंडित लेखराम जी की मुन्शीराम जी के साथ वैसी ही श्रन्तरंग प्रीति ग्रौर श्रद्धा थी, जसी कि पंडित गुरुद्त्त जी की उन के साथ थी। मुन्शीराम जी ने सम्वत् १६७१, सन् १६१४, में 'ग्रार्थपथिक लेखराम' के नाम से उनकी जो जीवनी लिखी है, उससे दोनों के इस आत्मीय सम्बन्ध का पूरा पता लगता है। श्मशान भूमि में मुन्शीराम जी ने बहुत ही स्रोजस्वी, मार्मिक श्रौर हृद्यवेधी वक्तृता देते हुए दोनों रलों से एक होने की श्रपील की । परिगाम यह हुआ कि हत्या के बाद के पहले ही रविवार को आर्यसमाज-बच्छोवाली में दोनों दलों का संयुक्त श्रिधवेशन पांच वरस बाद हंसराज जी के सभापतित्व में हुश्रा। लाला लाजपतराय जी के मकान पर सुलह का रास्ता तय किया गया। निश्चय हुआ कि "मांस-भन्नण का प्रवार किया जाय। हंसराज जी लाहौर के समाज के पहले के समा प्रधान हों। दोनों पन्न मिलकर आर्यपथिक के हत्यारे का क लगावें। इस काम के लिये बनाई गई कमेटी का मन्त्री लाक जी को बनाया गया। एक पन्न के आठ व्यक्ति जिस काम के लिखित विरोध करें और कालेज तथा प्रतिनिधि-सभा के जि काम का एक पन्न के पांच व्यक्ति विरोध करें, उसको नहीं कि जाय। वेदप्रचार-निधि और कालेज-फराड को बराबर का महत्व दिया जाय, दोनों के लिए एक साथ आपील की जाया करें।"

प्रा

पर

में

6

Ų

हर्मशान मृमि में की गई यह सुलह रमशान-वैराग्य ही साकि हुई। उपर से सुलह हो जाने पर भी भीतर के दिल साह नहीं हुए थे। उन में सन्देह, श्रविश्वास और मनोमालिय बरावर बना हुआ था। इस सुलह के बाद भी यह भय वन हुआ था कि कहीं कोई एक दूसरे को हड़प न जाय और कुचल न डाले। १६ फाल्गुन सम्वत् १६ ५४ को एक करनाल-निवासी और २३ फाल्गुन को एक जानकार के इस सुलह के टूटने के सम्बन्ध में बहुत विस्तार के साथ लिखे हुए दो लेख 'प्रचारूं में प्रकाशित हुए थे, जिन में उस के कारगों पर विशेष प्रकाश डाला गया था। उन लेखों से यही पता लगता है कि मनों के भीतर का मैल दूर नहीं हुआ था। लाहीर-समाज का प्रधान-पर हंसराज जी को सौंप देने पर भी कालेज वालों ने अपनी प्रादेशिक-सभा भंग नहीं की थी, श्रपना पुस्तकालय तथा काग्रज़ पत प्रादि सब प्रालग ही रखे हुए थे। लेखराम-मेमोरियल-फराड के काम में उन्होंने सहायता तो क्या करनी थी, उस में विघ्न उपस्थित किए । परोपकारिगी सभा से प्रति-निधि सभा ने 'सत्यार्थप्रकाश' के उर्दूं में श्रमुवाद करने का जो एकाधिकार प्राप्त किया था उसको रद्द करवाया गया और उस के क्रपवाने में भी बाधा पैदा की गई थी। प्रतिनिधि-सभा की ब्रोर से क्रपने वाली ऋषि द्यानन्द की जीवनी के सम्बन्ध में भ्रम फैलाया था। अन्तरंग सभा की स्वीकृति मिल जाने पर भी मन्दिर की रजिस्ट्री प्रतिनिधि-सभा के नाम नहीं होने दी थी, कालेज की मैनेजिंग कमेटी में महात्मा-दल वालों को नहीं लिया था स्रीर एक रिक्त स्थान के लिये मुन्शीराम जी का नाम पेश किये जाने पर भी उस का समर्थन नहीं किया था श्रौर 'श्रार्थ मैसेञ्जर' तथा 'ऋार्य-गज़ट' में प्रतिनिध-सभा को बदनाम किया जाता था। ऐसे बहुत से आरोप कालेज-दल पर लगाये गए थे श्रोर ऐसी ही कुछ शिकायतें भी उनके प्रति की गई थीं। परिगाम यह हुआ कि सुलह टूट गई। कुछ समय के लिए फिर पारस्परिक विरोध, आ्राद्मेप, आलोचना आदि का बाज़ार गरम हो गया । श्रमारकली श्रौर बच्छोवाली में एक-दूसरे के विरुद्ध व्याख्यान होने लगे। समाचार-पत्नों में गंद्गी भरे हुए श्रसभ्य तथा श्रश्लील लेख निकलने लगे । श्रार्थपथिक के बलिदान

वारः समा

जिल्ला जिल्ला

मि हो। जिस

किया महत

।" सावित

साङ्ग ालिन्य

वना

कुचल वासी

टने के

गरक' काश

नों के

न-पर् प्रपनी से पहले दोनों दलों की जो स्थिति थी वह स्थिर हो गई। दोन सुलह की आशा छोड़ सदा के लिए एक दूसरे से अलग हो अल श्रपने काम में लग गए।

## द. प्रतिनिधि-सभा के प्रधान पद का दायित्व

अपर्यसमाज के लिये सन् १८६२ की संकटापन्न स्थित श्रीर उसी समय पैदा हुए लड़ाई भगड़ों की श्रीर संकेत करते हुए मुन्शीराम जी ने लिखा है—"पञ्जाब के समस्त प्रार्थ समाजों की प्रतिनिधि-सभा का वार्षिक चुनाव था, जिस में मुभे उक्त सभा का प्रधान बनाया गया। उस समय से भेग जीवन निजी नहीं रहा। वह सार्वजनिक जीवन हो गया।" वैसे तो उस समय के बाद से मृत्यु-पर्यन्त उन का जीवन सार्वजिनक ही रहा और श्रायु के साथ-साथ वह उत्तरोत्तर अधिक ही अधिक सार्वजनिक होता चला गया, किन्तु इस सार्वजिनक जीवन की अवधि नौ वर्ष की थी और ये नौ वर्ष भी तरह आर्थसमाज की सेवा में व्यतीत हुए थे। वकालत भी साथ साथ चलती थी, किन्तु वकालत के लिए आर्यसमाज की सेवा की कभी भी उपेचा नहीं की गई। आर्यसमाज के लिए वकास्त की उपेका अवश्य होती रहती थी श्रीर अन्त में ऐसी उपेक्ता हुई कि श्रदालत में जाना विलकुल बन्द हो गया।

श्रार्थस संगठन प्रतिनि विश्वास श्रद्धा-

सङ्ग

का भो

श्रार्थसम

संगठन माला म

सन्

श्रार्य

ऐसे

के वि

शुरू

जार

श्रा

हुई

गरं

स

स

i

À

रते

र्थ

H

ोरा

111

वन

त्तर

इस

पूरी

ाथ

कीं

की

कि

सङ्गठन श्रार्थसमाज का जीवन है श्रीर प्रचार है उस जीवन का भोजन । प्रजासन्तात्मक प्रतिनिधि-शासन के सब सद्गुग का जार के संगठन में विद्यमान हैं। प्रत्येक आर्थ सभासद् उस भागत की इकाई है स्रीर भूमगडल के समस्त स्रायों को एक भाला में पिरोना उसका आदर्श है। उस समय तक स्थानीय श्रार्थसमाजों के बाद केवल प्रान्तीय-प्रतिनिधि-सभाश्रों का ही संगठन हुआ था। प्रांत के आर्यसमाजियों के पास प्रांत की आर्य-प्रतिनिधि-सभा का प्रधान पद् ही सबसे ऊँचा पद् था, जिसे किसी विश्वासपात्र श्रौर कर्तव्यपरायण श्रार्य को सौंप कर उसके प्रति अद्धा-भक्ति का परिचय देते हुए वे उसकी प्रतिष्ठा कर सकते थे। सन् १८६२ की सङ्कटापन्न स्थिति में मुन्शीराम जी को पञ्जाव के श्रार्य पुरुषों ने यह प्रतिष्ठा का पद देकर आपका गौरव किया था। ऐसे गौरव की रचा करने ख्रौर ख्रपने प्रति प्रगट किये गये जनता के विश्वास में पूरा उत्तरने के लिये सचाई के साथ यत्न करना गुरू से ही आपका कुछ स्वभाव-सा हो गया था। अपने को जालन्धर-समाज के प्रधान-पद के योग्य बनाने का जिस प्रकार श्रापने यत्न किया था, उसी प्रकार श्रुव श्राप श्रपने ऊपर श्राई हुई प्रतिनिधि-सभा के प्रधान-पद की जिम्मेवारीको निभाने में लग गये। प्रतिनिधि सभा का आज जो संगठित रूप दीख पड़ता है, उसको बनाने में मुन्शीराम जी का बहुत श्रिधिक हिस्सा है। सब से पहिला काम आपने यह किया कि प्रतिनिधि-सभा की

न्यवस्थि

हिये ग

ाये ।

गया ।

भी हो

भी डि

कं प्र

उस में

करण

'वेदप्र

में वेद

ने चा

विक

को वि

सभा

उसव

के व

की

धर्मी

पड़ा

श्राधीनता में 'वेदप्रचार-निधि' की स्थापना की । लाहौर-श्रार्थ समाज के सम्वत् १६४१ (सन् १८६३) के सत्रहवं उत्सव से प्रत्येक उत्सव पर 'वेद्प्रचार' के लिये अपील होने लगी। प्रतिनिधि-सभा से सम्बद्ध समाज भी श्रापने उत्सवों पर वेदप्रचार के लिये श्रपील श्रौर चन्दा इकट्ठा करने लगे। सलहवें उत्सव की वेदप्रचार के लिये की गई पहिली अपील पर दो हजार हे श्राधिक चन्दा इकट्ठा हुआ। लाहीर-आर्थसमाज के उत्सव पर तो मुन्शीराम जी अपील करते ही थे, प्रान्त के मुख्य-मुख समाजों के उत्सवों पर भी आपको जाना पड़ता था और वेद-प्रचार के लिये श्रपील करने का काम श्रापके ही सुपुर्द कियाजाता था। पहिली श्रपील में उक्त निधि द्वारा किये जाने वाले मुख कार्य ये वताये गये थे-- 'उपदेशक रखना, पुस्तक-प्रकाशन, उप-देशक तय्यार करना, पुस्तकालय की स्थापना और लाहौर में विद्यार्थी-स्राश्रम खोलना।' उपदेशक रख कर वैदिक सिद्धान्तों के प्रचार का कार्य विशेष रूप में संगठित ढंग से होने लगा। पहिले ही वर्ष में प्रतिनिधि-सभा के आधीन सात उपदेशक कांम करने लगे। 'आर्य-पितका' को भी प्रतिनिधि सभा का पत्न बना दिया गया। वह सभा की श्राधीनता में प्रकाशित होने लगा। लाहौर आर्यसमाज के १८६३ के उत्सव पर होने वाले प्रतिनिधि-सभा के वार्षिक श्रिधिवेशन में फिर भी मुन्शीराम जी ही प्रधान निर्वा-चित हुए। उस श्रिधिवेशन में प्रचार के कार्य को श्रीर श्रिषक

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

ार्थ.

सव

1

वार

南市

4

व्य

₹-

ता

ल्य

Ţ-

में

के

व्यवस्थित किया गया। प्रचार के लिये पृथक्-पृथक् विभाग बना हिये गये स्त्रीर प्रत्येक विभाग के स्त्रिधिष्ठाता भी नियत कर दिये विया । तीलह उपदेशकों की नियुक्ति करने का निश्चय किया गया। २४ दिसम्बर १८६५ को प्रतिनिधि सभा की रिजस्ट्री भी हो गई। इस प्रकार सभा को सुसंगठित करके प्रचार का भी उचित प्रवन्ध कर दिया गया। सम्वत् १६५३, सन् १८६६, कं 'प्रचारक' के नये वर्ष के पहिले श्रंक में पिछले चार वर्षी के प्रतिनिधि-सभा के कार्य पर एक दृष्टि डाली गई है। उस में बताया गया है कि पञ्जाब-प्रतिनिधि-सभा के अलु-करण में दूसरे प्रांतों की प्रतिनिधि-सभाश्रों की श्रोर से भी 'वेदप्रचार-निधि' की स्थापना की गई । पुञ्जाब में इन चार वर्षों में वेदप्रचार-निधि में दस हजार रुपया खर्च हुआ और उपदेशकों ने चार हजार स्थानों पर प्रचार किया। इस कार्य का स्वाभा-विक परिग्राम यह हुन्ना कि देवासुर-संत्रात में प्रतिनिधि-सभा को विजय प्राप्त हुई । प्रान्त के श्र्यधिकांश समाजों की सहानुभृति सभा के साथ रही ऋौर उन्होंने उसके साथ मिल कर ऋथवा उसकी श्राधीनता में रह कार्य करना स्वीकार किया। पंजाब के बाहर नैपाल, हैद्राबाद श्रीर मद्रास तक से उपदेशकों की मांग श्राने लगी। मुन्शीराम जी को पंजाब के बाहर भी धर्मीपदेशों श्रीर ड्याख्यानों के लिये जाने को बाधित होना पड़ा ।

श्रार्थसमाज में प्रवेश करने के समय मुन्शीराम जी ने की था कि 'भाड़े के टहुओं से धर्म-प्रचार नहीं हो सकता' और 'प्रचारक' में भी वे स्वेच्छा-भाव से अवैतनिक रूप में प्रचारका कार्य करने के लिये आर्य भाइयों से प्रायः अपील किया करते थे। वैसे जालन्धर-श्रार्थसमाज की श्रोर से प्रचार-कार्य में श्राप्त को लगा कर उन्होंने इस सचाई का परिचय भी दिया था. किन्तु अव बड़े पैमाने पर उस सचाई की परी चा का अवसर उपस्थित हुआ। मुन्शीराम जी उसी लगन और धुन के साथ प्रचार के विस्तृत चेत्र में कूर पड़े, जिसके साथ वे श्राज तक अपने प्रदेश दुआबा में लगे हुए थे। अहोराल उनको समाज की ही चिन्ता रहने लगी। तीस दिन में बीस-बीस दिन और कभी तीस के तीस ही दिन धर्म-प्रचार के लिये समाजों में लगने वाले दौरों के अर्पण होने लगे। बचा हुआ समय 'प्रचारक' के सम्पादन श्रीर श्रार्थ पुरुषों के साथ श्रार्यसमाज-सम्बन्धी होने वाले पत्न-च्यवहार में लगने लगा। इन दौरों में आपके मुख्य साथी पिएडत लेखराम जी होते थे। उनको भी प्रचार की धुन थी और वे लाहौर से राजपूताना, राजपूताना से पेशावर, पेशा-वर से कलकत्ता, कलकत्ता से हरिद्वार तक की लम्बी दौड़ लगाया करते थे। इसी से आर्य जनता उनको उनके नाम की श्रपेत्ता 'श्रार्यमुसाफ़िर' श्रथवा 'श्रार्यपथिक' के नाम से श्रिषक जानती है। मुन्शीराम जी के इन दौरों का यह क्रम संन्यास

श्राश्रम में सन् १८६ मुन्शीराम यात्रास्रों में प्रचार धर्भयात्रा बलता है बहुत गह री ह्यान को व्यक्ति के लिये दूर करने पैदा होने संस्थात्रो इयों की बुद्धियों र जाते हैं ३ सित्र श्रा जात

> ह्यावनी १० को

Q)

h

ते

ब्राश्रम में प्रवेश करने के बाद भी जारी रहा। इस प्रसंग में प्राप्ति तक के दौरों की ओर ही संकेत करना अभीष्ट है। मुन्सीराम जी इन दौरों को 'धर्म-यात्रा' कहा करते थे श्रौर इन अला के केवल व्याख्यान ही नहीं देते थे, अपितु पूरे अर्थी क्षेत्रचार का कार्य किया करते थे। सन् १८६४ की कोटा की धर्मगात्रा की 'प्रचारक' में जो रिपोर्ट दी गई है, उससे पता वलता है कि इन यात्राओं में आप आर्यसमाजों की स्थिति का वहुत गहरा अध्ययन करते थे, अधिवेशनों की कार्यवाही की शी ह्यानवीन कर उनकी कमियों को दूर करते थे, आर्थ पुरुषों को व्यक्तिगत जीवन के सुधार तथा सामुदायिक जीवन की उन्नति के लिये परामरी दिया करते थे। उनको अपनी कमज़ोरियों को हर करने के उपाय बताते थे, वैद्क सिद्धान्तों के सम्बन्ध में पैदा होने वाली शङ्काओं का समाधान करते थे और सार्वजनिक संस्थात्रों का समालोचनात्मक वर्णन करते हुए सामाजिक बुरा-इयों की चर्चा विशेष रूप में करते थे। इसी वर्ष गर्मी की बुहियों में ३१ अप्रास्त को मुनशीराम जी जालन्धर से लाहौर जाते हैं। वहां दो दिन प्रतिनिधि-सभा का काम करते हैं। ३ सितम्बर को सियालकोट में व्याख्यान देते हैं। ४ को लाहौर श्रा जाते हैं। ५ को लुधियाना, ६ को फ़िल्लौर, ७ को श्रम्बाला बावनी, ८ को श्रम्बाला शहर, ६ को करनाल-पानीपत श्रोर १० को देहली में ज्याख्यान देते हैं। उसके बाद श्रगले वर्ष की

मुहर्रम की छुट्टियों में फिर दौरे पर जाते हैं। २२ जुन के जालन्धर हे चल कर २३ को बज़ीराबाद, २६ को गुजराह २७ को गुजरांवाला, २८ को रावलपिराडी, ३० को खुरहाल. गढ, १ जुलाई को कोहाट, २ को बन्नू, ६ को डेराइस्माइलखं श्रीर ६ को मुलतान में व्याख्यान देकर जालन्धर लौट श्राते हैं। सन् १८६६ में शाजपृताना की धर्म-यात्रा की, जिसमें अजमे और शाहपुरा ऋादि में व्याख्यान दिये। शाहपुराधीश से भी मुलाकात की। इस दौरे का एक उद्देश्य परोपकारिगी सभा को जगाना भी था, जिसके लिये 'प्रचारक' में भी निरन्तर आन्दोलन कियां जा रहाथा। सन १८६८-१६ की उस महत्वर्शा धर्म-यात्रा का वर्णन आगे दिया जायगा, जो गुरुकुल की स्थाप ना के लिए तीस हज़ार रुपया इकट्ठा करने के संकल्प से की गई थी। इन धर्मयात्रात्रों में होने वाले धर्म-प्रचार के ब्रालावा पञ्जाब प्रांत और वाहिर के कुछ समाजों के उत्सवों पर भी श्राप को जाना पड़ता था। श्रार्यपथिक पंडित लेखराम जी ने मृत्युशय्या पर पड़े हुए श्रन्तिम शब्द ये कहे थे कि "श्रार्थ-समाज में लेख का काम बन्द नहीं होना चाहिये।" मुनशीराम जी ने इन शब्दों को सुना था ऋौर उन के सन्देश को पूरा करने के लिए अपने पास से पैसा लगा कर उनके और अपने लिखे हुये कुद्ध प्रन्थों को द्धपवाया भी था। अक्तूबर सन् १८६८ से 'आर्यमुसाफ़िर' के नाम से उर्दू का पत्र अलग ही निकालना

शुरू क वज़ीरच

इर

प्रवार कि शर्र लिया

तक वि

तो शर

इ में यह

चलत सभा

के वष्

जनत का स

उसक कमञ्

में इ

श्रप

गुरू कर दिया था। आप ही उस के सम्पादक थे और श्री वर्तारवन्द्र जी विद्यार्थी सहायक-सम्पादक।

市

रात,

लि.

स्र

the

मर

भी

को

लन

र्ग

14-

की

वा

भी

जी र्य-

ाम (ने

खे

S at वंगरिवन्द्र जा ज्या अगेर लेखनी द्वारा अहोरात्र निरन्तर इस प्रकार वाणी अगेर लेखनी द्वारा अहोरात्र निरन्तर प्रवार का कार्य करते रहने का अवश्यमभावी परिणाम यह हुआ प्रवार का कार्य करते रहने का अवश्यमभावी परिणाम यह हुआ कि शरीर गिरने लगा। बीमारी ने उसको अपना घर बना कि शरीर गिरने लगा। बीमारी ने उसको अपना घर बना कि विल्कुल नींद नहीं आई। पर्वत पर जाकर कुछ विश्राम किया तो शरीर सम्हला, किन्तु प्रचार द्वारा उस पर होने वाला अत्याचार तो निरन्तर ही जारी रहा। उससे उसको कभी छुट्टी नहीं मिली।

इन दिनों 'प्रचारक' द्वारा किये जाने वाले प्रचार के सम्बन्ध में यहां कुछ लिखना इस लिये आवश्यक है, क्योंकि उससे पता वलता है कि मुंशीरामजी ने 'प्रचारक' के अपना होते हुए भी उसे सभा का ही मुख-पत्र बना दिया था। सन् १८६ में 'प्रचारक' के वर्षारम्भ के मुख्य लेख में आपने लिखा था कि "समाचार-पत्र हर एक धनी पुरुष छाप सकता और चला सकता है, किन्तु जनता का प्रेम-पात होना उसके लिये सुगम नहीं है। इस पत्र का सम्बन्ध आर्यसमाज के आन्दोलन के साथ है, इस लिये उसकी उन्नति में इसकी उन्नति, उसकी कमज़ोरी में इसकी कमज़ोरी, उसकी वीमारी में इसकी बीमारी और उसकी सेहत में इसकी सेहत है।" इन शब्दों से स्पष्ट है कि मुंशीरामजी ने अपने ही समान अपने पत्र को भी आर्यसमाज के प्रचार के साथ

ब

त

कं

X

से

क

द

ब

र्क

T

तन्मय कर दिया था । आर्य पुरुषों से वैदिक सिद्धान्तों अनुसार आवर्ग करने की विशेष ज़ोरदार अपीलों के साक साथ 'प्रचारक' में उनकी व्यक्तिगत कमज़ोरियों की कड़ी से कड़ी श्रालोचना की जाती थी । श्रपने पिता की मृत्यु पर हा परमानन्द् के दाढ़ी-मूंछ मुंडवाने का सख़त प्रतिवाद किया गया। कच्ची-पक्की का भगड़ा मिटा कर जात-पांत के दायरे को तोझ का आर्य-पुरुषों से आग्रह किया गया। आर्य विराद्री के निर्माण की श्रावश्यकता वताते हुए विवाहों की समस्या हल करने है लिये रजिस्टर खोलने का प्रस्ताव किया गया । स्त्री-शिना है मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बाल-विवाह को दूर करने पर जो दिया गया । विवाह श्रादि के खर्च घटाने श्रीर विधवाश्रों के वैधव्य-दुःख की स्रोर भी ध्यान स्राकर्षित किया गया। जात-विराद्री की पंचायतों श्रीर घर की स्त्रियों के भय के नाम से मृतक-श्राद्ध आदि अवैदिक प्रथाओं में फंसे हुए आर्यसमानियों से कहा गया कि आर्यसमाज श्रीर बुज़दिली का कोई जोड़ ली है। श्रार्यसमाजियों को बताया गया कि सिद्धान्त तो निर्जीव हैं, उनमें प्राग्-प्रतिष्ठा तो तब ही होगी, जब कि आर्य पुरुष उन श्रनुकूल श्राचर्ण करेंगे। श्रार्थसमाज के उत्सव श्रीर उसका संगठन केवल पैसा जमा करने के लिये नहीं हैं। वे आर्थसमाजियों के जीवन को उन्नत बनाने के साधन हैं। प्रत्येक आर्य सभास को वर्ष में एक नया श्रार्य सभासद बना कर श्रपनी बिरादरी की

बहाते का यत्न करना चाहिये। समाज का मुख्य कार्य खगडन नहीं, मर्गडन है। खराडन उद्देश्य नहीं, केवल साधन है। उपदेशकों को चाहिये कि खगड़न की अपेत्ता अपनी सचाई पर अधिक प्रकाश डाला करें। 'प्रचारक' द्वारा किये जाने वाले ऐसे प्रचार से यह स्पष्ट है कि मुंशीरामजी ने श्रपनी शक्ति, साधन तथा समय का सहुपयोग उन दिनों समाज के मगडनात्मक प्रथवा रचनात्मक कार्य के लिये ही किया था ख्रौर इस प्रकार प्रधान-पद के गौरवपूर्ण हायित्व को सचाई तथा ईमानदारी के साथ निभाया था। सबसे बड़ी ब्रौर प्रशंसनीय बात यह थी कि प्रतिनिधि-सभा के प्रधान की हैसियत से उसका वर्षों तक इस प्रकार कार्य करते हुए भी म्रापने स्रपने द्वारा किये जाने वाले कार्य स्रथवा धर्मयात्रा का वर्च सभा से कभी नहीं लिया । इससे पहिले भी समाज पर भ्रपना किसी तरह का कोई ख़र्च नहीं डाला। 'श्रार्य-पितका' ने प्रतिनिधि-सभा के अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिये आने वाले सभासदों को प्रतिनिधि-सभा से मार्ग-व्यय देने का जब प्रश्न उठाया, तब 'प्रचारक' ने उसका विरोध किया। सन् १८६४ या ६५ में आपको आर्यसमाज की ओर से विदेशों में प्रचार के लिये भेजने का प्रस्ताव 'आर्य पित्रका' ने किया । उसके लिये विशेष चन्दा भी इकट्ठा होना शुरू हो गया। पर, श्रापने स्पष्ट ही लिख दिया कि मुक्त में इतनी योग्यता नहीं, मेरे पास समय भी नहीं और अभी अपने ही देश में कार्य पूरा नहीं हुआ है।

1

ान्तों हे

हें साथ-

से कड़ी

र हा

ाया।

ने तोड़ने

निर्माण

हरने के

ाचा है र ज़ोर

ओं के

जात-

ाम से

ना जियों

ंड नहीं

वि हैं,

उनके

उसका

ाजियाँ

भासद

री को

ही

संब

में

वा

H

वे

'स

नि

थ

雨

ते

Z

£

प्रतिनिधि-सभा के प्रधान-पद के दायित्व को इस कर्तन्त्र परायग्राता के साथ पूरा करने का ही यह परिग्राम था कि सन् १८६२ से चार वर्षों तक बराबर आप ही उस के प्रधान निर्वाचित होते रहे और आर्थ-पथिक की हत्या के बाद जब समाज के लिए असाधारण संकट का समय आया तब फिर आप के ही प्रधान चुना गया। स्वास्थ्य और अन्य कारगों से आप बीच-बीच में इस पद से अलग होते रहे, किन्तु इन आठनी वर्षों में लगभग सात-आठ बार आप ही उस के प्रधान निर्वाचित हुए। प्रतिनिधि-सभा के वर्त्तमान रूप का ढांचा आप का ही तथ्यार किया हुआ है और उस में प्राग्य-प्रतिष्ठा भी आपके हुए। ही की गई थी।

## पिडत गोपीनाथ के साथ शास्त्रार्थ और मुक्रदमा

कालेज-दल के लोगों ने अपनी सब शक्ति और समय कालेज को ही उन्नत बनाने में लगा दिया। प्रचार का सब काम महात्मा-दल पर आ पड़ा। मत-मतान्तरों और अन्य सम्प्रदायों की समीना तथा खराडन का सब काम भी उस को ही करना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि विरोधियों के हा करण उस पर ही होने लगे। इसलिये दूसरों की दृष्टि मं महात्मा-दल का अप्रिय होना स्वाभाविक था। कालेज-दल वाले दूसरों की दृष्टि में अप्रिय होने के इस कठिन मार्ग से यथा-सम्भव बचने की भी चेष्टा करते थे। संघर्ष के सब अवसरों को वे ग्रत्मध्रविक टालते थे। सिखों का प्रेम सम्पादन करने के लिये 'सत्यार्थप्रकाश' में से सिखों को चिड़ाने वाले प्रकरण को तिकाल देने का प्रस्ताव भी एक बार उनकी स्रोर से किया गया था। डी० ए० वी० स्कूल अथवा कालेज द्वारा शिला के उस क्रम में विरोध श्रथवा संघर्ष का अवसर ही कहां था, जिसमें न तो संस्कृत की शिचा ही अनिवार्य थी और न खान-पान तथा श्राचार-विचार का ही ऐसा कोई प्रतिबन्ध था। कालेज वालों ने पानी की बहती हुई धारा के साथ बहना शुरू किया। उलटी दिशा में तैरने का यत्न करने वाले महात्मा-दल को पुरागा-मत-बादी हिन्दुओं, मुसलमानों, ईसाइयों, थियोसोफिस्टों, देव-समाजियों ऋादि सभी के साथ लोहा लेना पड़ा। कुद्ध स्वार्थ-साधकों ने संघर्ष ऋौर विवाद के ऐसे अवसर से खूब लाभ उठाया । सनातनधर्माबलम्बी जनता की मुढ़-भावना श्रीर श्रन्ध-श्रद्धाको धन पैदा करने का साधन बना लिया। आर्थ-समाजियों को गाली देना, शास्त्रार्थ के लिये चैलेंज देना श्रीर उनके प्रतिकूल दो-चार व्याख्यान देने पर रोटी का सवाल हल

ते उदा-

कत्तिव्यः के सन् निर्वाः

समाज

श्राप गठनौ

र्वीचित का ही

हें द्वारा

श्रीर

समय सब

अन्य

उस को

कर लेना कुछ कठिन नहीं था। कुछ लिखने और समाचार पत निकालने का हुनर आने पर अपना उल्लू सीधा करना वार्ष

हाथ का खेल था। पशिडत गोपीनाथ कुछ ऐसा ही चलता पुन

ब्राट्मी था। श्रपने को वह उच्च घराने का काश्मीरी पि<sub>रिस</sub> बताता था। सनातनी लोगों में वह नेता माना जाता था। सनातनधर्म-सभा का मन्त्री, 'सनातनधर्म-गज़ट' का सम्पाद श्रीर 'श्रख़बार-ए-श्राम' का वह संचालक था। उस ने ये सव बडप्पन आर्यसमाजियों को गालियां देकर, उन के प्रति विष फ़ैला कर श्रीर उन के साथ शास्त्रार्थों के स्तुठे मोर्चे लेकर ही पैदा किया था। उस के पत्न की आषा इतनी अश्लील, गन्दी श्रीर वाहियात रहती थी कि कुछ लोग आर्यसमाज की ओर से उस पर मुक्दमा चलाने की भी कई बार चर्चा किया करते थे। पर, मुन्शीराम जी धर्मकार्यों में क़ानून की सहायता लेने के प्रायः विरुद्ध रहते थे और ऐसा करना वे कमीनापन सम-मते थे। वे बहुत समय तक चुप रहे। अन्त में गोपीनाथ ने मुन्शीराम जी को ही ललकारा ऋौर गन्दगी से भरे हुए लेख द्वारा उन को शास्त्रार्थ के लिये चलेंज दिया। मुनशीराम जी ऐसे श्रवसर की प्रतीचा में ही थे। आप ने चैलेंज स्वीकार करते

हुए लिखा—'लाहौर, जालन्धर, रोपड़ श्रथवा करतारपुर में जहां कहीं भी श्राप चाहें शास्त्रार्थ कर सकते हैं।' रोपड़ श्रौर

करतारपुर का उल्लेख इसिलये किया गया था कि उसने अपने



समाचार. रना वार्व नता पुनी पगिडत ता था। सम्पाद्क ये सव ति विष लेकर ही ा, गन्दी ही और ा करते रता लेने न सम-ोनाथ ने ए लेख जी ऐसे करते रपुर में इ श्रौर श्रपने

क्षेत्र में इन स्थानों पर श्रार्थसमाजियों को हराने का उल्लेख क्या था। कुद्ध पत्रव्यवहार होने के बाद लाहौर में शास्त्रार्थ होता तम हुआ। २६ छोर २७, २६ छोर ३० नवम्बर सन १८६८, सम्बत् १६४४, को गोपीनाथ के साथ मुन्शीराम ती के लाहीर स्त्रार्थसमाज के उत्सव पर पहिले बच्छोवाली-समाज-मिन्द्र में 'वेद किन ग्रन्थों का नाम है' विषय पर, फिर हिन्दू होटल में 'मूर्तिपूजा' पर वे सुप्रसिद्ध शास्त्रार्थ हुए, जिनका श्रार्थसमाज के धार्मिक इतिहास में विशेष स्थान है। इन शास्त्रार्थों में छः से दस हज़ार तक की उपस्थिति होती थी। जालन्धर-ग्रार्थसमाज के उत्सव पर भी तारीख़ ३० ग्रौर ३१ हिसम्बर को फिर मुन्शीराम जी के गोपीनाथ के साथ शास्त्रार्थ हुए। इस प्रकार गन्दगी फैलाकर बढ़ने वाला मनुष्य सदा ही फल-फूल नहीं सकता, एक न-एक दिन उसका पतन अवश्य होता है।गोपीनाथ के भी पतन के दिन शुरू होचुके थे।सम्बत् १६५६, सन् १८६६, की होली पर उसने अपने पत्र में आर्यसमाज पर रंग ब्रिड़कते हुए 'होली के चुटकलों' में कुद्ध गन्दगी उंडेली थी। सरकार की ऋोर से उसके लिये उस पर १५३ ऋ, २०२ ऋौर ४०५ धाराख्रों के ब्रानुसार मुक्दमे चलाये गये। दोष स्वीकार करते हुए अदालत से उसने माफ़ी मांगी श्रौर सरकारी वकील ने भी सज़ा न देकर जुर्माना ऋौर नेकचलनी के लिये दो मुचलके ले लेने की सिफ़ारिश की, किन्तु लाहौर के डिपुटी कमिश्नर ने

AI

6

हीं के

वि

व

बि

में

भ

3

ब

Ŧ

गोपीनाथ को इस मुक़द्मे में इतना नीचा देखना पड़ा वह आर्यसमाज और मुन्शीराम जी से बदला लेने की ताक बराबर रहने लगा। उसको भड़काने वाली ऐसी ही एक पर श्रीर हो गई। रोपड़ में सनातनधर्मावस्विलयों ने आर्य पुरुषों सामाजिक वहिष्कार की घोषणा की और समाचार-पत्नी उसके सम्बन्ध में लेख भी लिखे। सीताराम जैनी का लेख 'जैनधर्म श्रावक' में और स्थानीय धर्म-सभा के मन्त्री और उप मन्त्री के लेख गोपीनाथ के 'सनातनधर्म गज़ट' में निकले है। रोपड़ के आर्य पुरुषों की ओर से श्री सोमनाथ और श्री इन्द्रक ने सीताराम जैनी, स्थानीय धर्म-सभा के मन्त्री तथा उपमन्त्री श्रौर गोपीनाथ के विरुद्ध मानहानि के मुक़द्मे दायर कर दिंगे। सीताराम जैनी ने पहिली ही पेशी पर माफ़ी मांग ली और हर दिया कि में आयों को बिराद्री से खारिज़ नहीं सममता दूसरी पेशी पर धर्म-सभा के मन्त्री, उपमन्त्री ऋौर गोपीनाथ को माफ़ी मांगने के लिये विवश होना पड़ा। साथ में १०० रुपया हरजाना भी देना पड़ा। ४ सितम्बर सन् १६०१ को वह

मामला इस तरह निबट गया। गोपीनाथ के जले पर नमक क्रिड़का गया | लोगों में फैलाया गया कि इस मुक़द्मे में श्रसली हाथ मुन्शीराम जी का था। पर, वस्तुस्थिति यह थी कि रोपड़ के आर्यसमाजियों को इस बुरी तरह सताया गया था कि उनको विधर्मियों श्रीर श्रव्यूतों से भी गया-बीता ठहरा कर उनका पानी बन्द कर दिया गया था; नाई, धोबी हज्जाम, कहार तक रोक दिये गये थे; उनके यहां काम करने वाले कहारों तक को अपनी बिरादरी से खारिज करा दिया गया था; गरमी में बच्चे बीमारी में तड़फते रहते थे श्रीर पानी का एक घड़ा भी किसी कुएं से भरना नहीं मिलता था। इस विकट परिस्थिति में आर्थ पुरुष श्रीर क्या करते ? श्रम्तु, इस प्रकार दो बार नीचा देखने के बाद फरवरी सन् १६०१ में 'प्रचारक' के १, ८ स्रौर १४ फरवरी १६०१ के कुछ लेखों के आधार पर लाहौर के फर्ट हास मिलस्ट्रेट मि० क्रेवर्ट की श्रदालत में गोपीनाथ ने मुन्शीराम जी पर 'प्रचारक' के सम्पाद्क के नाते, वज़ीरचन्द् जी विद्यार्थी पर सहायक सम्पादक के नाते ऋौर बस्तीराम जी पर मैनेजर के नाते मानहानि का दावा दायर कर दिया। २६ अप्रैल १६०१ को मुक़दमे की पहली पेशी हुई । रोपड़ का श्रौर यह मुक़दमा-दोनों उपर के शास्त्रार्थों से भी कहीं ऋधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। इस लिये सनातिनयों ऋौर ऋायों में इसकी धूम मच गई। गोपीनाथ

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

ने ग्रपने बयान में श्रपनी पारिवारिक, सामाजिक तथा सार्व-

मनस्य पैत् काने वाक्र

की सन्न रियात है

पड़ा हि ताक में एक घटना

पुरुषों है। ए-पत्नों है

का लेख प्रौर उप

कले थे।

इन्द्रचन्द्र उपमन्त्री

र दिये। भौर कह

नमता । पिनाथ

800

को यह

जिनक प्रतिष्ठा का बहुत बढ़िया चित्र श्रंकित किया और वैसे

गवाह भी भुगता दिये। 'सिविल मिलिटरी गज़ट' और 'कोहनू।

से माफ़ी मँगवाने के अभिमान में वह चूर था। कभी-कभी ले

हपय

ig

H

प्रप

जा

ज़ि

HI

the

वह क

ऐसा ही मालूम होता था कि मुन्शीराम जी मुक़द्मा हार जायो। पर, डुबोने वालें से तारने वाला वलवान् होता है। एक कि शाम को सफ़ाई पेश करने की तय्यारी की गहरी चिना में मग्न सुन्शीराम जी कोठी के बरामदे में टहल रहे थे कि एक अस्त्रतनवी अस्ट्मी आया और चिट्टियों का एक वराडल उनके हाथ में देकेर चलक्रगंया। सनातन-धर्माभिमानी गोपीनाथ के जीवन का वह कचा चिट्ठा था। 'पव्लिक वर्क्स डिपार्टमेग्ट' के हिसाव की जांचू पंडताल करने वाले आफ़िस के मुन्शी करीमबस्स को उन चिंद्वियों के आधार पर सफ़ाई की ओर से गवाह पेश किया गया । उसके विस्तृत बयान का आशय यह था—'में छोटी अक स्था से गोपीनाथ को जानता हूं। हम दोनों लँगोटिये दोल है। स्क्रल में भी साथ-साथ पढ़े हैं। गोपीनाथ बहुत-सी वेरवाएं रखता है, जिनमें कुछ के नाम हैं बरकतजान, मुन्नीजान, नाज़, मोतीजान । मोतीजान पर गोपीनाथ मुग्ध था । प्रानारकली की एक यहूदिन के साथ भी उसका बुरा सम्बन्ध था। इन वेश्याश्रों

के पास उसके श्रौर उसके पास उनके पत्र, जिनमें से कुछ अदालत में भी पेश किये गये थे, मेरी मार्फ़त आते जाते थे।

गोपीनाथ ने मुसको बताया कि उसको काश्मीर से पन्द्रह हज़ार

## पंडित गोपीनाथ के साथ शास्त्रार्थ श्रोर मुक्द्मा

र वैसे ही

कोहनूर

कभी तो

जायंगे।

एक दिन

चिन्ता

कि एक

नके हाथ

जीवन

हिसाव

ख्श को

श किया

ी श्रव-

स्त हैं।

वेश्याएं

, नाज,

ली की

श्यार्श्रो

नुक्

ते थे।

हज़ार

ल्या मिला था। हज़ार-दो हज़ार की मत की घड़ी महाराजा कृष्या । गोपीनाथ मुम्त से कहा करता था कि रूपया कारी से ही पैदा होता है। 'राम-राम जपना पराया माल ब्रापतां की वह प्रायः मिसाल दिया करता था। सभाश्रों पर वाता हुआ भी श्रीरतें साथ ले जाया करता था। गोपीनाथ को बिही, बदमाश श्रीर चालाक कहा जा सकता है। उसने मेरे साथ और मेरे सामने 'बीफ़', गाय का मांस, कई बार खाया है। उसकी रखीं हुई सब वेश्यायं मुसलमान भी कि उनके साथ भी, पिया वह एक ही रके़बी में खाया करता या। शाह्य करता था।"

हु: मास मुक़द्मा चलने के बाद दो सितम्बर को मजिष्ट्रेट ने फैसला सुनाते हुए बस्तीराम जी को ती एक इस् ही बरी कर दिया। मुन्शीराम जी श्रीर वज़ीरचन्द्र जीकी क्री करते हुए मजिष्ट्रट ने जो लम्बा फेसला लिखा उस में गोपीनाथ की सब कलई खुल गई । मजिष्ट्रेट ने फ़ैसले में लिखा—''गोपीनाथ गर्दू त्राह्मण तो क्या, काश्मीरी भी है कि नहीं, इस में भी सन्देह है। उस के पिता ने श्रपने खानदान की ऐसे पास के सम्बन्ध की स्त्री से विवाह किया, जिस को हिन्दू दुरा मानते हैं । 'श्राखुबार-ए-श्राम' में गोकुशी पर लिखे हुए लेख उसके ही हैं ऋौर ये उस के श्रपने दिमाग्र की शरारत की उपज हैं, जो मुसलमानों को खुश करने के लिये लिखे



इस मुक्दमे की यह सफलता मुन्शीराम जी की ए अप्राधारण विजय थी। हज़ारों की संख्या में जनता ने अदालत में जमा हो कर इस विजय पर आपको वधाई दी और आपका अभिनन्दन किया। गोपीनाथ को लेने के देने पड़ गये। उस पापी जीवन पर पड़ा हुआ परदा उठ गया। उस की असिलक लोगों पर प्रगट हो गई। इस मुक्दमे से पता लगता है कि आर्य पुरुषों के लिये वह समय कितना विकट था और मुन्ती राम जी को उस विकट परिस्थिति में किस असाधारण साहम के साथ काम करना पड़ता था? 'वंगवासी' और 'वेंकटेश' समाचार' आदि सनातनी पत्नों में होने वाली टीका-टिप्पणी

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar



## वंडित गोपीनाथ के साथ शास्त्रार्थ ख्रौर मुक्दमा २७१

का जवाब भी 'प्रचारक' द्वारा मुन्शीराम जी को ही देना

इत दिनों में ही सुमित्रादेवी का विवाह डा० गुरुद्त्त जी के पड़ता था। सार्वजिन्ह साथ जाति-बन्धन तोड़कर आपकी ही प्रेरणा से किया गया था। अस पर ब्रार्यसमाजी-पत्नों तक ने ब्राप पर टीका-टिप्पणी की थी। कुछ सिद्धांतवादी आप पर इस लिये खड़हस्त हुए थे कि आप ने श्रपनी बड़ी पुली वेद्कुमारी का विवाह जातिबन्धन तोड़ कर नहीं किया था । संयुक्त-प्रान्तीय-प्रतिनिधि-सभा का मुख-पत्र 'त्रार्थमित्र' तो त्राप पर इसी लिये रुष्ट था कि त्राप जात-पात तोड़ कर गुगा कर्म स्वभाव से वर्गा-व्यवस्था कायम में घसींटा है। करने पर ज़ोर देते थे। सिद्धांत की आड़ में आप पर रोष प्रकट करने वालों के तब मुंह बन्द हो गए, जब श्रापने सन् १६०१ के ती की एउ त्वस्वर मास में अपनी दूसरी कन्या अमृतकला का विवाह ने श्रदालत में डा॰ सुखदेव जी के साथ उन की ऋार्थिक अवस्था के बहुत प्रौर श्रापका साधारण होते हुए भी जन्मगत जात पात का बन्धन तोड़ कर, गये। उसके पर वालों के पूरा विरोध रहते हुए भी, कर दिया। इस की र प्रसलिया श्रन्छी चर्चा हुई, क्योंकि आर्यसमाज में जातिबन्धन तोड़ नगता है वि कर किये गये विवाहों में यह दूसरा ही विवाह था। उस श्रीर मुन्शी समय श्रार्यसमाज में सिद्धांतवादियों ने एक 'श्रार्य-भ्रातृ-सभा' का संगठन किया था, जिसके सदस्यों ने पहली कन्या के विवाह को लेकर मुन्शीराम जी पर भ्रालोचना की बौद्घार कर दी थी।

ार्गा साहस (वैंकटेश्वर ीका-टिप्पणी

नफ़े के कि

ता है। पेस

जाने दिया।

ोरा है औ

म जनता हा

न खोल हा

ए सनातन्य

ी ज़िम्मेवारी

त है।"

उस सभा के सिद्धांतवादी आर्य वीर नेता अवतक भी जन्मा जात-पात के दलदल में धंसे हुए हैं। इसी से मुन्शीराम के उस चरित्रवल का पता लगता है, जिस का परिचय आप सन् १६०१ में दिया था। सिद्धांत का प्रश्न उपस्थित होने पर आपने सदा इसी प्रकार उत्कृष्ट चरित्र-वल का परिचय विश्व और आर्यसमाज के नेतृत्व को कभी दाग नहीं लगने दिया।

## १०. गुरुकुल का स्वप्न

गुरुकुल मुन्शीराम जी के जीवन का बहुत पुराना हा था। एक जगह त्रापने लिखा था—"उस समय में द्यान्त एंग्लो-वैदिक-कालेज को ही पुतों के लिये गुरुकुल सममता था। इसिलिये कन्या गुरुकुल को स्थापित करने के लिए फिरोज़पुर के पुती-पाठशाला को उन्नत करने का प्रस्ताव मेंने किया था। इन शब्दों से द्यानन्द-एंग्लो-वैदिक-कालेज के सम्बन्ध में गुरु गुरू में लोगों की जो धारणायें थीं, उन का भी पता लगता है। मुन्शीराम जी ने भी ऐसी धारणा से ही कालेज की स्थापना का समर्थन श्रीर 'प्रचारक' द्वारा उस के लिये श्रांदोलन किया था। समस्त श्रार्यजनता के साथ-साथ मुन्शीराम जी को भी कालेज से निराश होना पड़ा। न केवल कालेज की, किन्तु वर्तमान शिला प्रणाली में ब्रह्मचर्याश्रम की पद्धित का श्रमाव श्राप की बहुत खटका करता था। कालेज के लिये स्थिर स्थान नियं बहुत खटका करता था। कालेज के लिये स्थिर स्थान नियं



भी जनमता नशीराम जो चय श्राफी थत होने पर ।रिचय दिया।

पुराना स्वा में दयानद् मभता था। फेरोज़पुर ही किया था। दन्ध में शुरू लगता है। स्थापना का किया था। भी कालेब न्तु वर्त्तमान

स्थान नियत

करने का प्रश्न उठने पर 'प्रचारक' में आपने लिखा था कि सरकारी कालेजों पर तो हमारा अधिकार नहीं, किन्तु अपने कालेज पर इतना अधिकार हो सकता है कि उसके लिये शहर के दूर जगह ली जाय झौर कालेज का स्थिर-भनन शहर में न वता कर शहर से दूर बनाया जाय । वर्णाश्रम-पद्धति के पुनर्जी-वित करने का प्रश्न उठने पर आप प्रायः 'प्रचारक' में लिखा करते थे कि 'श्राश्रमव्यवस्था के बिना वर्गाव्यवस्था कायम नहीं हो सकती। आश्रमों पर ही वर्गा निर्भर हैं। जब गुरुकुल नहीं हैं, तब श्राश्रम-पद्धित का उद्धार कैसे हो ?' गुरुकुल के सम्बन्ध में इस प्रकार की चर्चा तो 'प्रचारक' में प्रायः शुरू के अंकों से पढ़ने को मिलती है, किन्तु उसके लिये स्पष्ट प्रस्ताव ८ आषाढ़ सम्बत् १६५३ के श्रङ्क में किया हुआ मिलता है। उस श्रङ्क से 'सन्तान को आर्य क्यों कर बना सकते हो ?' के शीर्षक से एक लेखमाला शुरू की गई थी। शहर के वातावरण के बुरे प्रभाव से पैदा होने वाली बुराइयों का उल्लेख करने के वाद श्रापने एक स्पष्ट योजना गुरुकुल के सम्बन्ध में पेश की थी। उसका स्राशय यह था कि २० स्रार्य पुरुष ऐसे चाहियें जो अपनी सन्तान के लिये १५ रु० प्रति-मास खर्च कर सर्के। अमृतसर के पास नदी के किनारे ऐसा प्राकृतिक सौन्दर्थ है, जहां परी जाय के लिये गुरुकुल खोला जाय। श्रपने दो बालकों को उसमें भेजने का निश्चय प्रगट करके आपने श्रठारह श्रौर ऐसे

आर्य पुरुषों के लिये अपील करते हुए उस लेखमाला को समा किया। इसरे लेख में बताया गया था कि इस प्रकार गुरुक खुलने में ३००रु० महीना की श्रामदनी होगी। १२०रु० महीन

संस्कृत के पंडित झौर दूसरे विषय पढ़ाने वाले आध्यापकों प व्यय होगा। ६ रु० प्रति माह प्रति विद्यार्थी के हिसाब से १२०





जाय, किन्तु कुछ लोगों को भय था कि प्रतिनिधि-सभा ग गुरुकुल का भार डालने से प्रचार कार्य में बाधा पहुंचेगी। उसकी परिमित शक्ति इतना बड़ा भार सहन नहीं कर सकेगी। कुछ लोगों का यह भी ख़याज था कि जङ्गल के एकान्त में ह समाप्त गुरुक्त महीना पकों पर (920) न शिचा समर्थन तिनिधि प —तव आर्य -विपन प्रस्ताव विरुद्ध ने लोग प्रापति श्रार्य-खोला ा पर चेगी। केगी। में रह

कर केवल संस्कृत पढ़ने वाले बालक नहीं मिलेंगे और वर्तमान शिवा के साथ संस्कृत का पढ़ाना सम्भव नहीं होगा। बालकों के वरित्र-निर्माण के सम्बन्ध में पूछा जाता था कि मां-बाप की प्रपेता ब्राध्यापक इस सम्बन्ध में क्या अधिक काम कर सकेंगे ? जालन्धर में वैदिक-आश्रम और दुआबा-हाईस्कूल खोला गया था। कुछ लोग संस्कृत की पढ़ाई की आवश्यकता उनके ही द्वारा पूरी कर लेने की बात भी कहते थे। नूरमहल के श्री जगनाथ जी श्रार्थ गुरुकुल के उक्त प्रस्ताव के पहले समर्थकों में से थे। उन्होंने प्रत्येक त्रार्यसमाजी से एक-एक रुपया गुरुकुल के मकान श्रादि वनाने के लिये देने की अपील की थी और २५ रु० मुन्शीराम जी के पास भेज भी दिये थे। इससे मुनशीराम जी को इतना उत्साह मिला कि प्राप गुरुकुल की स्कीम तय्यार करने में लग गये। श्रार्थसमाज-गोविन्दपुर के उपप्रधान श्री विशनदास जी ने ज़िला गुहदासपुर में गुरुकुल या उसकी शाखा खुलने पर उसके लिये ज़मीन ग्रौर एक हज़ार रु० एकसाथ देने का वायदा किया। लाला मोहनलाल जी ने श्रपने गांव में दो घमाऊं ज़मीन श्रौर ४० रु० वार्षिक देने की घोषगा की । दोनों आर्य पुरुषों ने अपने एक-एक वालक को भी गुरुकुल में भेजना स्वीकार कर लिया। बरार प्रान्त के अकोला ज़िले के पातूर-निवासी श्री शिवरत्नरिंह जी वर्मा ने श्रपने चचेरे भाई श्री गोविन्द्सिंह जी वर्मा मन्सफदार की श्रोर से स्विचत किया कि यदि श्रार्थसमाज प्राचीन पद्धति

पर गुरुकुल कायम करे तो वे इस लोक हितकारी काम में दस हज़ार रुपया देने का वायदा करते हैं। साथ वे श्रपने प्रिय पुत धर्मसिंह को भी वहां भेजेंगे। ३ स्त्राश्विन सम्वत् १६५४ के 'प्रचारक' में "आश्रम-व्यवस्था और उसकी बुनियाद्" शीर्षक से इस सम्बन्ध में जो लेख निकला था, उसका द्रांश यहां दिया जाता है। इससे 'प्रचारक' की श्रपनी उस विशेष भाषा का भी पता चल जायगा जो उसकी एक विशेषता थी। उस लेख में लिखा गया था—"यह मुबारक तहरीक परिवत गुरुदत्त जी की जीवनी में ही शुरू हो गई थी। उन की मृत्य के बाद कुछ समय की ख़ामोशी के बाद फिर इस मजुमून पर तहरीरी काम शुरू हो गया था। सन् १८६४ के दौरे में हमने श्रकसर जगहों में धार्मिक श्रार्थ भाइयों से बातचीत की। श्रकसर उन्होंने श्रपनी सन्तान को गुरुकुल में भेजना स्वीकार किया। बहुत से सन्जन आर्थिक सहायता करने को भी तैयार हैं। लेकिन दूसरे कार्यों का बोभ्त इतना रहा कि उस समय कोई तरीका बरामद न हुआ। पर, सुलगी हुई धर्म की यह श्रग्नि वुक्ती नहीं। चुनांचे लाला जगन्नाथजी बजाज नूरमहल ने अपने कारखाने में कुछ हिस्सा गुरुकुल का कायम किया और एक साथ २५ रु० पेशगी उसमें से मेज भी दिये। इसके बाद पं० लेखरामजी ऋार्यमुसाफ़िर के धर्म पर बलिदान होते ही अन्य कामों के बोक्त ने आ द्वाया। फिर भी हम इस

www

दस

य पुत

8 के

रीर्धक

दिया

भाषा

थी।

पंडत

उन

इस

वे के चीत

जना

को

कि

धर्म

जाज

यम

ये ।

दान

इस

सवाल पर बराबर विचार करते रहे । इसमें शक नहीं, कि इम भी मुस्त हो चले थे, लेकिन निराशा को पाप सममते हुए हमने श्राशा नहीं छोड़ी थी त्र्योर कुछ समय तक इस सम्बन्ध में ब्रिधिक विचार करने का निश्चय कर लिया था। इसी बीच में श्रीगोविन्दपुर के श्रार्य भाइयों ने अजीव धार्मिक जोश दिखाया ब्रौर उसके बाद ही बाबू शिवरत्नजी वर्मा ने कुमार गोविन्दसिंह जी मन्सफदार का साहसपूर्ण निश्चय ज़ाहिर किया । ये दोनों निश्चय यदि पूरे हो जायं तो गुरुकुल का खुलना कुछ भी मुश्किल नहीं है। अलबत्ता श्रीगोविन्दपुरी भाइयों की शर्त ठीक नहीं है। मगर, हमको यकीन है कि लाला विशनदास श्रीर लाला मोहन-लालजी आदि भाई कभी भी अपनी इस शर्त पर हठ नहीं करेंगे और हर एक फ़ैसले को आर्थ-प्रतिनिध-सभा पंजाब पर ह्योड देंगे। आर्य-प्रतिनिधि-सभा का नाम सुन कर हमारे पाठक आश्चर्य करेंगे । पर, उनको मालुम हो कि जो श्रपील वेद-प्रचार-फ़ग्ड के लिये सभा के प्रधान श्रौर मन्त्री की श्रोर से प्रकाशित हुई थी उसमें गुरुकुल खोलने की श्रोर इशारा मौजूद है। इस समय जब कि आर्यप्रतिनिधि-सभा की अन्तरङ्ग-सभाने आर्थ-विद्यार्थी-आश्रम लाहौर को ग्रैर-ज़रूरी ठहरा दिया है, तब पूरी आशा बंध जाती है कि सभा गुरुकुल को अपनी श्राधीनता में खोलने को तैयार हो जायगी। हमने इरादा कर लिया है कि श्रीगोविन्द्पुर त्र्रार्थसमाज के जलसे में, जो कि ३ स्त्रीर ४

1

F

वी

धा स

क

6

की

जा

羽

54

व

हुर

उ

उ

6

ह

श्रक्तूबर सन् १८६७ को होगा, शामिल होंगे और उस समय श्रपने भाइयों को प्रेरित करेंगे कि वे श्रपना दान नकद देवें, जिससे उन सज्जनों के दिलों को ढारस मिले, जो कि गुरुकुल के लिये मुद्दत से व्याकुल हो रहे हैं।" लेख के अन्त में आर्थ भाइयों से तन, मन, धन से इस पवित्न काम में सहायता करने की ज़ोरदार अपील करते हुए लिखा गया था—"इस तहरीक से हमद्दी रखने वाले श्रार्थ-भाई श्रीगोविन्दपुर के जलसे में शरीक हों श्रीर जो कुछ भी इस यज्ञ में प्रारम्भिक भेंट करना चाहते हैं, साथ में लावें । अगर न आ सकें तो अपनी हमद्दीं और मदद के वायदे की सूचना पत्न से दें। जिन सज्जनों के पुत्र १२ वर्ष से कम आयु के हैं वे अपने पुत्रों को धर्म के अर्पण करने की प्रतिज्ञा करें, ताकि उनके किये हुए हौसले से उत्साहित होकर श्रीगोविन्दपुर से ही श्रार्थ-प्रतिनिधि-सभा की सेवा में एक निश्चित निवेदन-पत्र भेजा जा सके। पढ़ाई के काम के लिये हमने दो धार्मिक पुरुषों को तैयार किया है । पाठ-विधि महर्षि द्यानन्द स्वयं तैयार कर गये हैं। हमें सिर्फ़ उन विषयों का सिलसिला वांधना होगा और अन्य भाषाओं विशेषतः व्यावहारिक विदाओं का उन में समावेश करना होगा, जो आर्थसमाज के विद्वान धार्मिक सभासदों की सहायता से प्रतिनिधि-सभा तय्यार कर सकेगी।" इतने लम्बे उद्धर्या को यहां इसलिये गया है कि पाठकों को पता लग सके कि

मुर्गीरामजी के जीवन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य का मुल्शारान्या किस प्रकार किन कठिन परिस्थितियों में किया गया श्री उसके लिये त्रार्थ जनता का कितना विश्वास, प्रेम, महत्यता तथा सहायता उनको प्राप्त हुई थी ? इससे यह भी स्पष्ट है कि अपने द्वारा किये जाने वाले इस महान कार्य के सम्पन्न करते का सब श्रय वे आर्यसमाज को ही देना चाहते थे । उनके लिये यह कुछ कठिन नहीं था कि द्स-पांच प्रभावशाली पुरुषों की एक कमेटी बना कर गुरुकुल खोल लेते। गुरुकुल तो खुल जाता, किन्तु वैसा करना आर्थसमाज के संगठन के प्रतिकूल होता। श्रपने को संगठन के आधीन कर देना और उसके सामने अपने व्यक्तित्व को भुला देना मुनशीरामजी के जीवन का एक बहुत वडा सद्गुगा है । इसलिये गुरुकुल खोलने का आन्दोलन करते हुए उनका सब ज़ोर इस बात पर था कि आर्य-प्रतिनिधि-सभा उसके खोलने का निश्चय करे और उसकी ही आधीनता में उसका संचालन हो।

य

à,

ल

र्य

ने

ने

T

श्रीगोविन्दपुर आर्थसमाज के उत्सव पर ता० ३ अक्तूबर सन् १८६७ की रात को ६ बजे आर्थ माइयों की सभा हुई, जिस में बहुत से बाहिर से आये हुए आर्थ भाई भी सम्मिलित हुए। गुरुकुल के सम्बन्ध में बहस हुई। सर्वश्री मुन्शीराम जी, रामभजदत्त जी चौधरी, सीताराम जी लाहौर-निवासी, केसरीमल जी दीनानगरी, मुन्शी मुकुन्दराम जी श्रीगोविंदपुरी

श्रादि ने बहस में भाग लिया। सर्वसम्मति से निश्चय हुआ कि "आर्य पुरुषों की यह कान्फ्रेन्स श्रीमती आर्य-प्रतिनिधि-समा पञ्जाब की सेवा में यह निवेदन करना ब्रात्यन्त ब्रावश्यक सममती है कि गुरुकुल शीघ्र ही खोला जाय।" इस प्रस्ताव को सभा के पास भेजने का श्रिधिकार मुंशीराम जी को दिया गया। इस क बाद समाचारपत्नों में इस विषय की विशेष चर्चा होने लगी। प्रतिनिधि-सभा के उस समय के उत्साही मन्त्री श्री जयचन्द्र जी ने यह विचार उपस्थित किया कि गुरुकुल खोलने का आंदोलन करने के लिये १४-२० आर्थ पुरुषों की एक कमेटी बनाई जाय, समाचार-पत्नों में गुरुकुल खोलने की आवश्यकता के सम्बन्ध में ज़ोरदार लेख निकला करें, डेपुटेशन द्वारा २०-२५ हज़ार रुपया जमा किया जाय । आर्थसमाज मुकेरियां के श्रद्धा-सम्पन्न मन्त्री श्री मुंशीराम जी ने श्रपील करते हुए लिखा कि प्रत्येक प्रतिनिधि-सभा को अपने-अपने प्रांत में गुरुकुल खोलना चाहिये श्रोर पञ्जाब-प्रतिनिधि-सभा के श्राधीन प्रत्येक समाज को कम से कम सौ-सौ रुपया इकहा करके सभा के पास भेजना चाहिये। श्रापने बताया कि १७५ श्रार्यसमाजें इस प्रकार पीने दो लाख रुपया सहज में इकट्टा कर सकती हैं। इस प्रकार गुरुकुल के सम्बन्ध में उत्साहजनक चर्चा होने लगी। श्रार्य पुरुषों की इस तय्यारी और उत्साह के बाद प्रतिनिधि-सभा चुप कैसे रह सकती थी ?

3

य हुआ रधि-सभा सममती सभा के इस के लगी। वन्द्र जी गंदोलन ई जाय, सम्बन्ध हज़ार श्रद्धा-

वा कि

वोलना

समाज

पास

प्रकार

प्रकार

श्रार्य

ा चुप

ता० २६ नवम्बर सन् १८६८ के स्मरणीय श्रिधवेशन में प्रितिधि-सभा ने गुरुकुल खोलने श्रीर ऋषि दयानन्द के श्रधूरे प्रातापा को पूरा करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव स्वीकृत किये श्रीर निश्चय किया कि दोनों कार्यों के लिये श्राठ-श्राठ हज़ार हाया जमा हो जाने पर ये काम शुरू किये जायेंगे। गुरुकुल की योजना तय्यार करने का काम मुंशीराम जी के सिपुर्द किया ग्या। ब्रापने शीघ्र ही योजना सभा को सौंप दी। सभा की श्रोर से उस को प्रचार के लिये छपवाया गया। यह सब होने के बाद भी काम में ढील होते देख कर मुशीराम जी से नहीं रहा गया। उन्होंने आषाढ़ सम्बत् १६५६, अगस्त १८६८, के 'प्रचारक' में यह घोषगा। कर दी कि जब तक गुरुकुल के लिये ३० हज़ार रूपया इकट्ठा न कर लेंगे, घर में पैर नहीं रक्लेंगे। ब्रार्य पुरुषों में उत्साह तो पूरा था, किंतु देश की अवस्था <del>ग्रनुकूल नहीं थी । चारों स्रोर दुर्भिच फेला हुस्रा था । समाचार-</del> एत पढ़ने वालों के श्रालावा गुरुकुल का नाम भी किसी ने नहीं सुना था श्रोर गुरुकुल की स्पष्ट करूपना तो बहुत ही कम लोगों के सामने थी। ऐसी विपरीत ऋौर कठिन ऋवस्था में ऐसी प्रतिज्ञा कर के उसको पूरा करना आप का ही काम था।

इन नौ मास के लम्बे दौरों की कथा बहुत बड़ी, रोचक श्रौर शिलाप्रद है। उस सब को विस्तार के साथ यहां देना सम्भव नहीं है। २४ भाद्रपद सम्वत् १८४६, २६ स्रास्त सन

कती र

個以

इसी बीच

१८ को व

१८६८ को जालन्धर से इस भीष्म प्रतिज्ञा को पूरा करने लिये निकलते ही पहला कटु अनुभव यह हुआ कि पिछले चार पांच वर्षों से गुरुकुल के लिये जो लोग लम्बी-लम्बी बातें वनाया विशेष करते थे, वे सब ढीले दीख पड़े। पंडित रामभजदत्त चौधरीने कि पूरा साथ देने का विश्वास दिलाया और साथ दिया भी। एं पूर्णचन्द्र जी श्रोर मास्टर श्रात्माराम जी श्रमृतसरी भी श्रम्त्रे वि सहायक सिद्ध हुए। नजीबल्श बैरागी ऋौर पं० शिवनाथ जी किंही जालन्थर से ही साथ हुए और अन्त तक साथ रहे। सभी क्षेत्री जगह स्थानीय आर्थ पुरुषों ने पूरे उत्साह का परिचय दिया, १८५० ह यथाशक्ति स्वयं सहायता की ऋौर दूसरों से भी कराई। दौरे के हुए। ११ पहले हिस्से का कुछ विस्तृत विवर्गा देने से सारे दौरे का असिगाल विशद चित्र पाठकों के सामने स्वयं अंकित हो जायगा। ता० २६ अगस्त को जालन्धर से विदा होकर उसी दिन शाम को ई वजे गुरुकुल-भि<del>जा</del>-मगडली गुजरानवाला पहुंची । वहां लायलपुर, मुन्शीराम जी के ता० २६ और २७ को दो व्याख्यान हुए और गया। २२ ४९२ रु० जमा हुए। २८ को लालामुसा से ३६ रु० ८ आ० श्रागई। इ मिले। २६ को ल्रनिमयांनी पहुँचे, जहां ३० को लाला ज्वाला (राई-स्कूल प्रसाद जी की वह ज़मीन देखी, जो उन्होंने गुरुकुल के लिये देने वीलन्धर का वायदा किया था। वहां से रावलपिंडी होते हुए ३१ को विचार थ पेशावर गये। वहां से आर्य पुरुषों ने अभी न आने के लिये सहारनपुर तार दिया था, किंतु वह तार मुन्शीराम जी को मिला न था। गये। हरित

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

हती महास-प्रचार के लिये उसी समय वहां १००० रू० बार कि वहां दुर्भिच की भी शिकायत थी। इस वनाया (क्षी वहां १६५५ रु० इकट्ठे हुए। पांच सौ से कुछ श्रिधिक नरी ने क्षिके लिये जमा किया गया था, वह इसी फ़राड में दे दिया । एं विवाध सितम्बर को रावलपिंडी आये। यहां के श्री ख़ुशीरामजी अन्हें विवहनार देने का वायदा किया था, किंतु यहां पहुँचने से य जो क्लिही उनका स्त्राकस्मिक देहावसान होगया था। ६ को कोह-सभी ब्रिजीर ८को फिर रावलिपिंडी में मुकाम हुआ। दोनों स्थानों से दिया, रिंदर० ह० की प्राप्ति हुई। १० को गुजरात से ८४२ ह० प्राप्त रिकं हा। ११ को लालामूसा ऋौर १४ को वज़ीरावाद होते हुए १६ ्रितियालकोट पहुँचे, जहां से ६५० रु० की भिचा प्राप्त हुई। सी बीच में जम्मू से रामभजद्त्त जी २५३ रु० कर लाये थे। |८को बज़ीराबाद से ५०० रु० हुन्या । १८ से २२ तक बायलपुर, सांगला, श्रकालगढ़, रामनगर श्रादि में कार्य किया गा। २२ को लाहौर होते हुए २३ को भित्ता-मगडली जालन्धर शगई। इन दौरों में जालन्धर छाने पर मुन्शीराम जी दुम्रावा-(ग्रं-फूल या समाज-मन्दिर में ही ठहरा करते थे। एक दिन कान्धर में विश्राम लेकर २४ सितम्बर को शिमला जाने का विचार था, किंतु वहां जाना स्थिगित करके अम्बाला अौर महात्तपुर होते हुए २४ की रात को आप अकेले ही हरिद्वार गये। हरिद्वार जाने का उद्देश्य गुरुकुल के लिये कोई उपयुक्त स्थान

का

ता०

को

वहां

ग्रीर

ग०

ना-

देने

को

वये 1

दूंढना था। इसी उद्देश्य से आप ने हरिद्वार के आस-पास कर गंगा के ऊपर ऋषिकेश की तरफ़ बहुत-सी ज़मीन है। पर, श्राप को गङ्गा के पार चराडी पहाड़ के नीचे की ही क पर, श्राप का गता। श्रिधिक पसन्द श्राई। उस जगह में हरिद्वार से मिलने वाले अपने स्त्राधक पसन्द आर . लाभ तो प्राप्त थे, किंतु उससे होने वाली हानियों से वह की हार्ने सुरित्तत थी। हरिद्वार श्राने वाले तीर्थ-यावियों को गुरुका श्रोर श्राकर्षित करने का ध्यान मुन्शीराम जी को उस सक गुरुक्त से ही था। दूसरे दिन रामभजदत्त जी भी हरिद्वार पहुँच कि उनको एक दिन के लिये वहां छोड़ कर आप देहली चल कि २६ सितम्बर की रात को यहां पहुंचे। पहुंचते ही श्रार्थ-पूर्व वर क ने निराशा का चित्र खींचना शुरू कर दिया। पर, मुन्शीरामक ल्लां इस प्रकार निराश होने वाले नहीं थे। दूसरे दिन खालि यानों से पं० पूर्यानिन्द् जी, पं० गंगाद्त्त जी, पं० खुरजप्रसाद जी ही वालों व हरिद्वार से पं० रामभजद्त्त जी भी आ गये। यहां टाउनहाल के भ्रम भी व्याख्यान हुए। स्थानीय आर्य पुरुषों की निराशा में ह० के ७७८ रु० नकृद् इकट्ठा होगया ऋौर ८०० रु० के लगभग के बार के साथ हो गये। यहां १ श्रक्तूबर तक काम हुआ। लगभग १ सप्ताहर्व उत्सव इस यात्रा में ८ हज़ार रुपया सिलने की सूचना 'प्रचारक' में ही ज़ार गई थी। इस यात्रा में एक-दो अच्छी मनोरञ्जक घटनायें हूं। रावलिपंडी जाने के लिये टांगा किराये पर किया गया। है किस प्र के ब्राहु वाले ने टांगे के किराये की रसीद 'गुरुकुल' के नाम ह था कि

हारी

की ही को वह गुरुकुल के ही नाम से जानता था। सममाने पर तने वाले को वह एक कि मुनशीराम जी और गुरुकुल में क्या से वह की मालून के लोग तो कि लोग कि लोग के लिये पैसा क्या गुल्ल का नाम तक नहीं जानते, वे उसके लिये पैसा क्या

उस मा गुढ़िया । पहुँच पो हूसरी यात्रा का आरम्भ लाहोर से १६ अक्तु-ह को हुआ। इस याला में लायलपुर, मुलतान, डेराइस्मा-ल्लां, मुजफ्रफरफगढ़, सांगला, उसके श्रासपास के बहुत से वातों और श्रमृतसर में काम हुआ। मुलतान में कालेज-रल बलों ने पर्याप्त विध्न डाले ऋौर गुरुकुल के सम्बन्ध में तरह-तरह कंप्रम भी फैलाये। फिर भी वहां से १५०० नक़द श्रौर ६०० ह के वायदे हुए । श्रमृतसर में श्रच्छा काम हुआ । वायदों के साथ २००० रु० का चन्दा हुन्त्रा। लाहौर-स्रार्थसमाज का उत्सव ग्रा जाने से प्रमृतसर का काम बीच में ही छोड़ना पड़ा। स्तव पर व्याख्यानों द्वारा गुरुकुल के सम्बन्ध में श्रच्छा क' में दी प्रवार हुआ।

श्रार्य-पुर्व

शीराम जी

ावा लिं द जी हो

उनहाल:

गा में है

ने वार

सप्ताह है।

T I at

नायें हुई/ इस यात्रा में यह अनुभव हुआ कि गुरुकुल के सम्बन्ध में किस प्रकार का भ्रम फैलाया जाता है। सब से बड़ा भ्रम यह नाम या कि गुरुकुल के लिये लड़के कहां से आवेंगे ? अपने लड़कों

को गुरुकुल भेजने का वायदा केवल पिताओं ने किया माताओं ने नहीं। २४ वर्ष की आयु तक लड़कों को का नहीं रखा जा सकता। माना कि लड़कों का मन, क्र श्रीर शरीर दृढ़ होगा, किंतु वे गुरुकुल की पढ़ाई समाप्त के बाद करेंगे क्या ? अपना राज्य हुए विना गुरुकुल की क्षे सफल नहीं हो सकती। जब द्यानन्द-ऐंग्लो-वैद्क-काले लोगों ने चन्दा जमा करके समाजों को धत्ता बता दियाहै। इसका क्या प्रमाण है कि गुरुकुल वाले भी ऐसा नहीं की ही ये तो कुछ ऐसे भ्रम थे जिनमें सभ्यता की सीमा का अतिका नहीं किया गया था, किन्तु ऐसे बेहुदा और निराधार भा फैलाये जाते थे जो केवल उपहास की सामग्री होते थे। ह भ्रमपूर्ण ऋौर विरोधी वातावर्ण में मुन्शीराम जी कभी निस्ता नहीं हुए। अहाई मास में ११ हज़ार नक़द जमा हुआ। बह की रकम मिलाकर २० हजार से ऊपर हुआ होगा।

1

2

सा

THE

ता

刮

TE

वा

हुए

गुरु

वहु

की

प्रांत

गुरु

के

प्रान

रही

पत्न

हुड

प्रव

तीसरी यात्रा भी पञ्जाब में ही हुई। चौथी याता में हैत वाद दित्तिया और कांग्रेस के अवसर पर लखनऊ भी जाना हुआ हैदरानाद-दित्तिण में वीमार हो जाने से कुछ अधिक काम गं हुआ, किन्तु लखनऊ कांग्रेस पर प्रचार बहुत अच्छा हुआ। आहै। के वैरिस्टर श्री रोशनलाल जी, जो उस समय श्रार्य-प्रति सभा पंजाब के मन्त्री थे, ऋौर श्री जीवनदास जी की सला से लखनऊ कांग्रेस, सन् १८६८, पर गुरुकुल के प्रवार

किसे ही मुन्शीराम जी ने जाने का निश्चय किया और उनके हार प्रमुख्य को जालन्धर से चल दिये। श्री गंगा-प्रमाद जी वर्मा श्रीर श्री विशननारायगा जी दर के उद्योग से भवा रह दिसम्बर को कांग्रेस-पग्डाल में कांग्रेस समाप्त होते ही सखनऊ के रईस श्री श्यामनारायण जी के सभापतित्व में गुरुक्त के सम्बन्ध में मुंशीराम जी का व्याख्यान हुआ । उपिश्यित वाह सौ से ऊपर थी। गुरुकुल की योजना की छपी हुई १५०० नहीं कों। प्रतियां वांटी गईं। सो शियल-कान्फ्रेंस में भी आप सम्मिलित हुए। वहां भी गुरुकुल के सम्बन्ध में श्रच्छी चर्ची हुई। गुख्तुल की स्कीम की प्रतियां समाप्त हो गईं थीं। मांग अभी गर भार वहुत थी। स्टेशन पर मिलने वाले लोगों ने भी आप से उस ते थे। इस की मांग की । इस चर्चा से बड़ा लाभ हुआ। भारत के दूर दूर प्रांतों से श्राये हुए लोगों तक श्रीर उनके द्वारा उनके प्रांतों तक गुरुकुल-शिजा-पद्धति का सन्देश पहुंच गया। लखनऊ में चन्दे के लिये प्रापील जान वूस्त कर नहीं की गई थी, क्योंकि संयुक्त-प्रान्तीय-प्रतिनिधि-सभा भी गुरुकुल खोलने का विचार कर रही थी।

इन याताओं का विवर्ण 'प्रचारक' तथा दूसरे समाचार-पतों में भी बराबर निकला करता था, जिसका परिगाम यह हुआ कि दूर-दूर से गुरुकुल के लिये पैसा आने लगा। अफ्रीका-प्रवासी भाइयों ने विशेष उत्साह का परिचय दिया। उनके

ने किया को ब्रह्म मन, श्रा समाप्त्रभ ल की हैं क-फालें अतिक्रम

निरुत्सा प्रा । वार

ा में हैदा ाना हुआ काम नहीं

रा । लाहीर -प्रतिनिध

ने सला प्रचार ह

पास से ५००, १००० श्रीर १६०० रु० तक की रक्में प्राप्त हैं। लखनऊ जाने से पहिले २० हज़ार रुपया जमा हो चुका था गुजरानवाला के वैदिक-श्राश्रम में उन लड़कों को लेना गुरू के दिया गया था, जो गुरुकुल खुलने के समय तक वहां ही रह के गुरुकुल में भरती होने की तय्यारी करते थे। सन् १८६८ हिसम्बर शुरू में मुन्शीराम जी ने श्रपने दोनों पुत्रों—हिरिका श्रीर इन्द्रचन्द्र—को भी श्राश्रम में भेज दिया था। ११ दिसमा को पंडित गंगादत्त जी श्राश्रम के श्राचार्य हुए, उनकी देख-रिष्मं ३४ विद्यार्थियों ने ब्रह्मचर्य की पद्धात के श्रानुसार जीवन विताल हुए गुरुकुल के लिये तय्यारी करनी शुरू कर दी थी।

ट अप्रैल सन्१६०० को मुन्शीराम जी की भीष्म-प्रतिज्ञा पूर्व होगई और ३० हज़ार से भी अधिक, लगभग ४० हज़ार, रुप्य नक़द जमा होगया। लाहौर-आर्य-समाज में इस संकल्प की पूर्व के उपलच्च में विशेष उत्सव मनाया गया। मुन्शीराम जी का जलूस निकाला गया और समाज-मन्दिर में आपका अभिनन्द्र किया गया। उस दिन आर्य भाइयों की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। जिस प्रिय वस्तु का स्वप्न देख कर वे मुग्ध हुआ कर्त थे, उसका मूर्त रूप अब उनकी आंखों के सामने नाचने लगा। गुरुकुल की स्थापना को पागलपन कहने वालों को भी पता लग गया कि जिसको वे पागलपन समम्म रहे थे, वह एक सचाई थी और उस सचाई के पीछे श्रद्धा, लगन तथा तपस्या की भावना

काम कर रही थी। इस प्रकार घर के सब काम-काज का वाग कर, फलती-फूलती हुई वकालत को लात मार कर, संसार की मीह-माया से ऊपर उठ कर केवल गुरुकुल की स्थापना के का के पीछे गांव-गांव घूमने वाले मुन्शीराम जी को समाज ने भूहातमा' पद से विभूषित किया। एक साध के पीछे सर्वस्व त्योद्वावर करने वाले महापुरुष ही वस्तुतः 'महात्मा' हैं। संन्या-साअम में प्रवेश करने के समय तक 'मुन्शीराम जी' की अपेता भहात्मा जी' के नाम से ही लोग आपको अधिक जानते रहे। लिखने-बोलने में आपके लिये इस नाम का ही अधिक उपयोग होता था। महात्मा मुनशीराम जी की इस तपस्या ने दूसरे प्रान्तों की प्रतिनिधि-सभात्रों में भी हलचल पदा कर दी। उनका धान भी गुरुकुल-शिचा-प्रगाली की ओर आकर्षित हुआ। संयुक्तप्रान्तीय-प्रतिनिधि सभा ने भी २० हजार रुपया जमा करके गुरुक्त खोलने का निश्चय किया।



में प्राप्त हुई। चुका था। ना शुरू का डी रह कर १८६८ ई

-हरिश्चन्द्र १ दिसम्बर रेख-रेख में बन विताते

तिज्ञा पूर्त र, रुपया की पूर्ति जी का भिनन्दन

ा करते लगा।

ाता लग चाई थी भावना Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri शि CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

# तीसरा भाग

## वानप्रस्थ

क.

# गुरुकुल

१. सर्वमेध-यज्ञ, २. कांगड़ी में गुरुकुल, ३. विस्तार, ४. गुरुशिष्य-सम्बन्ध, ४. लोकप्रियता, ६. भ्रम और विरोध,
७. गुरुकुल और प्रकाश-पार्टी, ८. सरकार की तिरद्धी
नज़र, ६. श्राकर्षण और विशेषतार्थे, १०. गुरूकुल में महात्मा गांधी, ११. श्रसिद्ध
स्वप्न, १२. गुरुकुल से जुदाई।







श्राचार्य मुन्शीराम जी

( गुरुकुल-निश्वविद्यालय के त्र्याचार्य के वेश में )

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

#### १. सर्वमेध-यज्ञ

गुरकुल की स्थापना के सम्बन्ध में 'जो बोले सो कुरडा लोले' की कहावत महात्मा मुन्शीराम जी पर श्रजरशः चितार्थ होती है। श्रार्थसमाज के संस्थापक श्रृषि दयानन्द ने शिजा की जिस पुरातन श्रार्थ पद्धित को पुनर्जीवित करने पर श्रपने शन्थों में जोर दिया है, उस के लिथे महात्मा जी के हृदय में कुछ ऐसी स्कृत्ति पैदा हुई कि वे उस के पीछे भिखारी बन गये। गुरुकुल की स्थापना का प्रस्ताव श्रापने ही श्रार्थ जनता के सम्मुख उपस्थित किया था। उस प्रस्ताव को मूर्त रूप देने के लिये श्राप को ही गांव गांव घुम कर गले में भिज्ञा की मोली

के त श्राट तीस केवर

डाल कर चालीस हज़ार रूपया जमा करना पड़ा और घरना त्याग कर स्वयं भी गुरुकुल में आकर बसेरा डालना पड़ा। है के श्राचार्य श्रीर मुख्याधिष्ठाता होकर उस को पालने-पोल श्रीर श्रादर्श शिक्तगालय बनाने का सब काम भी श्राप को है। करना पड़ा। हृदय के दो दुकड़े—दोनों पुत्र—शुरू में ही गुरुकुल के श्रर्पण कर दिये गये थे। फलती-फूलती हुई वकाला का हरा पौधा भी गुरुकुल के ही पीछे मुरम्ता गया था। पहले ही वर्ष, सम्वत् १६५६ में, आपने अपना सब पुस्तकालय गुल्ल को भेंट किया। सम्वत् १९६४ में लाहौर-ग्रार्थसमाव के तोसवें उत्सव पर 'सद्धर्म-प्रचारक' प्रेस भी, जिस की कीमत आठ हज़ार से कम नहीं थी, गुरुकुल के चरगों पर चढ़ा दिया। तीस हज़ार से अधिक लगा कर खड़ी की गई जालन्धर की केवल एक कोठी बाक़ी थी। उस को भी सम्वत् १६६५ में गुरुकुल के दसवं वार्षिकोत्सव पर गुरुकुल पर न्यौद्घावर कर दिया । सभा ने उस को बीस हज़ार में बेच कर वह रक़ा गुरुकुल के स्थिर कोष में जमा की। यह सब उस हालत में किया गया था जब कि सिर पर हज़ारों का ऋगा था श्रीर गुरु कुल से निर्वाहार्थ भी आप कुछ नहीं लेते थे। कोठी इन करते हुए सभा के प्रधान के नाम लिखे एक पत्र में श्रापने लिख था-"मुमे इस समय ३६०० रु० त्रम्या मद्धे देना है, वह में श्रपने लेख श्रादिकी श्राय से चुका दूंगा। इस मकान

घर-बार ड़ा। उस नने-पोसने ाप को ही रू में ही वकालत पहले ही य गुरुक ार्यसमान ी कीमत इ दिया। तन्धर की 7338 रावर कर ह रक्म हालत में ौर गुरु ठी दान ने जिखा है, वह

मकान

हे उस ऋगा का कोई सम्बन्ध नहीं है।" इस पर भी किंद्रान्वेषी लोगों के ये ब्राचिप थे कि ब्राप श्रपने पुत्रों के लिये कुछ भी न ब्रोड़कर पीछे उन पर कर्ज़ का आर लाद जायेंगे। मुन्शीराम जी ने वह सब ऋगा उतार कर और सन्तान को गुरुकुल की सर्वीच शिला से श्रालंकृत करके ऐसे सब लोगों के मुंह बन्द कर हिये थे। इस प्रकार तन, मन, धन सर्वस्व आपने गुरुकुल को अर्पण कर दिया। अध्यापकों एवं कर्मचारियों पर भी इस का इतना ग्रसर पड़ा कि प्रायः सब ने अपने वेतन में कमी कराई और एक-एक मास का वेतन गुरुकुल को दान में दिया। श्रन्त में श्राप ने अपना स्वास्थ्य भी गुरुकुल के पीछे मिट्टी कर दिया। सम्बत् १६६४ में आप को लाहौर में 'हरनिया' का आपरेशन तक कराना पड़ा। पर, वह कष्ट सदा के लिये ही बना रहा। पेटी बांधने पर भी वह कष्ट कभी-कभी उन्न रूप धारण कर लेता था। कई बार पांच-पांच, छः-छः मास के लिए डाक्टर बाधित करके श्राप को क्वेटा, कसौली श्रादि पहाड़ी स्थानों पर भेजते थे, पर आप को दो-एक महीने में ही गुरुकुल की चिन्ता वहां से वापिस लौटा लाती थी। गुरुकुल के लिये चन्दा इकट्ठा करने के लिये जो दौरे आपको करने पड़ते थे, उनसे स्वास्थ्य को वहुत धका लगता था। सम्वत् १६६७, ६८ स्रोर ६६ में गुरुकुल से विद्यार्थियों का शुल्क हटा दिया गया था। उन वर्षों में आपको वजर की पूर्त्ति के लिए जो कठोर परिश्रम करना पड़ा, उस का स्वामी श्रद्धानन्द्

ग्रवर

ते क

हो।

वंजि

ग्राव

क्रि

वाद

सम

है

कर

सर्व

थे ।

पैर्त

ला

स

प्र

1

स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ा। सम्वत् १६७१ में आपने गुरुकुल के लिये १४ लाख की स्थिर निधि जमा करने को कठिन परिश्रम शुरू किया ही था कि स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया। मानो, अपने स्वास्थ्य की ही आपने उस सर्वमेध-यह में अन्तिम आहुति दी थी, जिसका अलौकिक अनुष्टान आपने अपने जीवन रूपी यज्ञकुगड में किया था। आप ने अपने को गुरुक्त के साथ इस प्रकार तन्मय कर दिया था कि आप के व्यक्तित और गुरुकुल के अस्तित्व को एक दूसरे से अलग करने वाली किसी स्पष्ट रेखा का अंकित करना सम्भव नहीं था। वैसे मुन्शीराम जी के हृद्य में इस सर्वमेध-यज्ञ के अनुष्ठान की भावना बहुत पहले ही पैदा हो चुकी थी। सम्वत् १६४७, सन् १८६१, की पंजिका के ६ गीष, १२ जनवरी, के पृष्ठ में लिखा हुआ है—"मातृभूमि के पुनरुद्धार के लिये बड़े तप-युक्त श्चात्मसमर्पण की आवश्यकता है। वार-रूम में वकील भाइयों के साथ इस पेशे के धर्माधर्म विषय में बातचीत हुई। में बार बार अपने आत्मा से प्रश्न कर रहा हूं कि वैदिक धर्म की सेवा का व्रत धारण करते हुए क्या में वकील रह सकता हूं ? मार्ग क्या है ? कौन बतलाएगा ? श्रपने स्वामी परम पिता से ही कल्याग्। मार्ग पृद्धना चाहिये। यह संशयात्मकता ठीक नहीं। अपने देश तथा धर्भ की सेवा के लिये पूरा आत्म-समर्पण करना चाहिये। परन्तु परिवार भी एक बड़ी रुकावट है। सन्दिग्ध

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

क्रवह्या में हूं । कुछ निश्चय शीघ्र होना चाहिये । कृष्ण भगवान् क्षेत्रियात्मा विनश्यति'। पिता ! तुम ही पथ-प्रदर्शक हो।" यही नहीं, एक वर्ष पहिले सम्वत् १६४६ के १४ माघ की वंतिका में भी लिखा हुन्न्या है— "गृहस्थ मुभे श्रन्तरात्मा की ब्रावाज सुनने से रोकता है, नहीं तो वहुत काम हो सकता। किर भी जो कुछ कर सकता हूं, उसके लिये परमात्मा को धन्य-बद है।" ऐसे उद्धरण श्रीर भी दिये जा सकते हैं श्रीर उनकी समर्थक कुछ घटनायें भी, किन्तु इतने ही से यह स्पष्ट हो जाता है कि मुन्शीराम जी, गृहस्थ अपेर वकालत दोनों के बन्धन काट कर, देश और धर्म की वेदी पर पूरे आत्म-समर्पण अथवा सर्वमेध-यज्ञ के अपनुष्ठान की तय्यारी बहुत पहिले ही से कर रहे थे। इसी लिये पतित्रता पत्नी के त्र्यसामयिक देहावसान के बाद पंतिस-द्वतीस वर्ष की साधारण आयु, छोटे-छोटे वचों के लालन-पालन की विकट समस्या ऋौर मिलों व सम्बन्धियों का सांसारिक प्रलोभनों से भरा हुआ श्रात्यन्त श्राग्रह होने पर भी मुनशीराम जी फिर से गृहस्थ में फँसने का विचार तक नहीं कर सकते थे। निवृत्ति के मार्ग की ऋोर मुंह किये हुए महात्मा के लिये प्रवृत्ति के मार्ग का अवलम्बन करना सम्भव नहीं था। इसी से गुस्कुल की सेवा में आरम-समर्पगा करने का अवसर उपस्थित होने पर फलती-फूलती वकालत भी रुकावट नहीं बन सकी। राज-भवन की मोह-माया श्रीर ममता के सब बन्धन एक साथ तोड़

श्रापने (ने को नहीं

यज्ञ में श्रपने

रुकुल क्तित्व वाली

वैसे न की सन

लेखा

-युक्त । इयों । मैं

दिक

कता

पेता हीं।

र्ना रुध

いない

919

बेल

ग्रह

की मही

j s

राम

ब्रान

के

हा

में

के

यर

H

कर घोर तपस्या के लिये जङ्गल का रास्ता पकड़ने वाले बुद्ध के समान मुन्शीराम जी ने भी, वेद की इस वाणी को हृदयङ्गम करते हुए कि 'उपव्हरे गिरीगां संगमे च नदीनं धिया विप्रोऽजायत' चराडी पहाड़ की तराई में हरिहार की गंगा के उस पार विकट जंगलों का रास्ता पकड़ा। कहते हैं, त्यागी द्यानन्द ने भी सन् १८२४ के कुम्भ के बाद सर्वतागी हो कर केवल लँगोटी रख तपस्या को पूर्याता तक पहुंचाने के लिये इन्हीं जंगलों का रास्ता पकड़ा था। गुरुकुल की वह भृमि, मुन्शीराम जी के सर्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान की यज्ञभूमि होने से, प्राचीन ऋषि-मुनियों की द्राडकारराय की भूमि के समान ही प्राप के लिए 'तपोभूमि' बन गई। उठती हुई आयु के वैभव-सम्पन्न होने के जीवन के सर्वश्रेष्ठ भाग को उस बीहड़ जंगल में गुरुक्त के रूप में पूर्ण-स्वतन्त्र-उपनिवेश वसाने में लगा देने के कारण उस भूमि को आपकी 'कर्मभूमि' कहना चाहिये। गंगा की धारा के प्राकृतिक कोप के प्रतिकृत एक नयी सृष्टि की रचना करने वाले महात्मा मुन्शीराम जी ही उस भूमि के ब्रह्मा थे। उस भूमि का छोटे से छोटा परिवर्तन भी आपकी आंखों के सामने हुआ था। गुरुकुल की बादिका में लगाये गये एक-एक पौरे श्रीर उसमें बखेरे गये एक-एक बीज को श्रापका श्राशीर्वाद प्राप्त था। उस भूमि में खड़े किये गये मकानों की नींव तक में भरी हुई एक-एक रोड़ी ख्रौर उस रोड़ी पर जमाई गई एक-एक

ने वाले

की की

नदीनां

हार्की

हते हैं,

ागी हो

लिये

भूमि, निसे,

श्राप

न होने

630

नारण धारा करने

उस

ामने

पौदे

र्वाद

ह में

एक

हैं ब्रापके त्याग की भावना कुछ ऐसी समाई हुई थी, जैसे हम्म की सहकें, ब्राप ने ब्रापने हाथों से ही उन को चुना था। घूमने की सहकें, क्षेत्रने के मेदान और आश्रम तथा विद्यालय के दालान, सारांश वह कि गुरुकुल की सब की सब रचना श्रापके महान् व्यक्तित्व की जीती-जागती निशानी थी। ब्रह्मचारी श्रौर कर्मचारी ही हीं, इस भूमि के पशु, पची, वनस्पति श्रीर जंगम सृष्टि तक मं ब्रापके सर्वस्व अपरेगा की स्पष्ट छाया दीख पड़ती थी। मुन्शी-राम जी के लिये यह सर्वस्व-श्रापंगा श्राथवा सर्वमेय-यज्ञ का श्रानु-श्रुन 'एक विस्तृत गृहस्थ का बोम्फ' था। आपके सार्वजनिक जीवन के जिस भाग को इस जीवनी में 'वानप्रस्थ' का नाम दिया जा रहा है, उसके लिये आप कहा करते थे-'मैं अधिकतर गृहस्थ में फँस गया हूं।' आपका यही विस्तृत गृहस्थ 'गुरुकुल कांगड़ी' के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

#### २. कांगड़ी में गुरुकुल

महात्मा मुन्शीराम जी के सर्वमेध-यज्ञ के अनुष्ठान के लिये यजमान भी आपको आपके ही सरीखे एक उदाराशय महानुभाव सहज में मिल गये। उन्होंने इस यज्ञ को सफल बनाने में कोई बात उठा नहीं रखी। हरिद्वार के पार चगडी पर्वत की तराई का स्थान मुन्शीराम जी को कुद्ध ऐसा जँच गया था कि पंजाब में



कई स्थानों पर मुक्त मिलने वाली सूमि भी उसकी तुलना श्चाप को नहीं जँचती थी। श्चाप के ही श्चायह को मानते हैं। २६ जुलाई सन् १६०० को आर्य-प्रतिनिधि सभा की अन्ति सभा ने सर्वसम्मति से निश्चय किया कि हरिद्वार के पास गुरू के लिये ज़मीन ख़रीद कर मकान आदि बनाये जायें। प्रका श्रिधिष्ठाता मुनशीराम जी नियुक्त किये गये श्रीर ज़मीन खरीहो मकान बनवाने तथा श्रध्यापकों आदि की नियुक्ति का सब काम भी त्र्याप पर ही छोड़ा गया। पर, यहां वैसी श्रनुकूल भूमि का मिलन इतना सहज नहीं था। जो भृमि पसन्द की जाती थी, उसकी क़ीमत इतनी चढ़ा-बढ़ा कर मांगी जाती थी कि उसका सौह पटना कठिन हो जाता था। नजीबाबाद के रईस स्वनामधन चौधरी मुनशी श्रमनसिंह जी के मन में कुछ ऐसी पवित्र भावना पैदा हुई कि उन्होंने लगभग उसी स्थान पर, जो मुनशीराम जी के मन में बैठ चुका था, श्रपना कांगड़ी-गांव श्रीर उसके श्रास-पास की सब १२०० बीघा भूमि उस पवित्र कार्य के लिये श्रर्पेगा करने का सङ्कल्प कर लिया । पहिले जब यह समा चार मुन्शीराम जी तक पहुँचाया गया, तब श्रापने समका कि पड़ी हुई जंगली ज़मीन के पैसे खड़े करने को ही यह प्रस्ताव किया गया है। फिर चौधरी जी ने नजीबाबाद-श्रार्थसमाज के मार्फ़ा आर्य-प्रतिनिधि-सभा-पंजाब को अपने शुभ-सङ्कल्प की सुचना दी। इस पर २२ श्रक्तूबर सन् १६०१ को सभा में गई

ही तुलना∤ मानते हु। ही अन्तरंग गस गुरका नायें। प्रया न खरीदने तब काम भी का मिलना थी, उसकी सका सौदा वनामधन्य 🕺 त्र भावना शीराम जी र उस के कार्य के यह समा-ममा वि गव किया के मार्फ़त सूचना

में यह

ब्रान्ति उनको ब्राहि

२४ म ज्ञाय । स्जीव भ्यान

हुर्गम, की ज

के सा

के ख प्रान की उ

> ग्रंगु इस

सार्

के

यवि



#### स्वर्गीय श्री मुन्सी अमनसिंह जी

त्रापने भी गुरुकुल-विश्वविद्यालय-कांगडी के लिये त्रपना गांव ग्रोर सर्वस्व त्र्यपण कर दिया था

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

श्रीतम तिश्चय किया गया कि चौधरी जी की उदारता के लिये अतिम । जाय अगैर उनकी दी हुई भूमि में मकान अत्र प्रामामी होली की छुट्टियों में २१, २२, २३ और ११४ मार्च सन् १६०२ को गुरुकुल का उद्घाटनोत्सव किया विष् २० नवम्बर को मुन्शीराम जी ने कनखल पहुँच कर विवाद वालों की कोठी में डेरा जमा लिया। हिंसक तथा भगतक जानवरों से घिरे हुए, दिन में भी मनुष्यों के लिये हुर्गम, जंगल को साफ करा-कर फूंस की कची मोपड़ियां खड़ी की जाने क्षगीं श्रीर उद्घाटनोत्सव की तय्यारियां बड़े उत्साह के साथ होने लगीं। ऐसा श्रमुमान किया गया कि उत्सव पर म से कम एक हज़ार यात्री अवश्य पहुँचेंगे। इसलिये उत्सव के खर्च के लिये दो हज़ार रूपए की श्रापील की गई। रूपया बाता शुरू होगया ऋौर वर्षी की ऋाशा को मूर्त रूप में देखने की बत्सुकता से प्रेरित आर्थ-पुरुष होली की बुट्टियों के दिन श्रीलियों पर गिनने लगे। 'श्रेयांसि बहुविघ्नानि' के श्रनुसार स उत्सव पर भी एक बड़ा विघ्न ऋा उपस्थित हुऋा। हरिद्वार में प्रेग फैल गया। १६ जनवरी सन् १६०२ को अन्तरङ्ग-सभा को विवश होकर यह निर्णय करना पड़ा कि उद्घाटन का उत्सव सार्वजितिक रूप में न करके निजी तौर पर किया जाय; उत्सव के लिये श्राया हुश्रा रुपया दाताश्रों को लौटा दिया जाय श्रोर गिंद वे स्वीकार करें तो ब्रह्मचारियों को गुजरांवाले से कांगड़ी लाने का खर्च उस रुपये से पूरा किया जाय। अन्तरङ्ग-समाहे इसी अधिवेशन में ब्रह्मचारियों को गुजरांवाले से कांगड़ी कां का भी निश्चय किया गया। समाचारपत्नों में यह स्वना दे के गई कि किसी को भी निजी तौर पर निमन्त्रण नहीं किण जायगा और किसी के ठहरने का प्रबन्ध भी नहीं किया ज सकेगा। जो कोई भी आवे, अपने कष्ट का ध्यान रख कर आहे और अच्छा हो यदि स्त्रियों तथा बच्चों को साथ में न लाग जाय।

गुरुकुल के चौद्हवें वार्षिक-उत्सव पर श्रापील करते हुए महात्मा मुन्शीराम जी ने उस दृश्य का उत्साहप्रद् वर्णन किया था, जब कि ३४ बालकों के साथ उन्होंने हिंस्न पशुत्रों से वि हुए इस सवन वन में पहिली बार प्रवेश किया था। उस दृश की कल्पना ही कितनी मधुर, सुन्दर ऋौर उत्साहप्रद है १ जिन को उस देवी दृश्य को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वे सन्मुन धन्य हैं। गुजरांवाले से रेल के रिज़र्व डब्वे में सब ब्रह्मचारी श्राचार्य पंडित गंगाप्रसाद जी के साथ विदा होकर फालान बरी १० सम्वत् १६५८, २ मार्च सन् १६०२, को मध्यान्ह के बाह लगभग शाम को ४ वजे हरिद्वार स्टेशन पहुँचे। मुन्शीराम जी अगर उनके उन दिनों के अन्यतम साथी, गुरुकुल में 'भगडारी' के नाम से प्रसिद्धि पाये हुए, श्री शालियाम जी जालन्धर से मगडली के साथ होगये थे। आगे आगे ऋषि द्यानन्द का बड़ा

घूमा । समय

वित्र

वेद म

के मु

र्यान

गुरुकुर

उनके चलने

की।

बंडे प्र

की स्थ धीं, र

प्रांधी

से नह

जिस ।

हैं, उस

पवित्र

होली

विलबु

कि ग्रीर 'ग्रोरेम्' का भरगडा था। ब्रह्मचारी पंक्ति गांधे हुए विश्व निर्मा पाठ करते हुए हरिद्वार के कुछ भाग और कनखल क होते हुए निकले। लोगों ने सममा कि ह्यानित्यों का भी यहीं कहीं कोई अखाड़ा खुलने वाला है, गुल्ल की उनको कुछ भी कल्पना नहीं थी। सब बालकों श्रौर कि साथ के कार्यकर्तिओं में बड़ा उत्साह था। चार मील वलने के बाद भी किसी ने थोड़ी सी भी थकान अनुभव नहीं ही। गुरुकुल-भूमि पहुँच कर सब ने गंगा में स्नान किया श्रौर वहें ब्रानंद के साथ भोजन किया। वस्तुतः इसी दिन गुरुकुल ही स्थापना हुई थी । उस समय वहां केवल थोड़ी-सी मोपडियां थीं, जो किसी प्राचीन ऋषि-ऋशश्रम की याद दिलाती थीं। श्रोधी श्रीर वर्षा का इतना प्रकोप था कि कोई भी दिन शांति हे नहीं बीतता था। जंगल भी ऐसा भयानक था कि गुरुकुल से जिस कांगड़ी गाँव को पहुँचने में श्रव केवल पांच मिनट लगते हैं, उस समय डेढ़ घंटा से कम न लगता था। गंगा के उस पित्र तट पर, जिस पर पीछे दिन-रात ब्रह्मचारी खेला श्रौर युगा करते थे, शाम की श्राधियारी के बाद श्रकेले जाना उस समय एक बड़ा साहसपूर्या कार्य था।

इस प्रकार स्थापना हो जाने पर भी उद्घाटन का उत्सव होली की छुट्टियों में २१, २२, २३ ऋौर २४ मार्च को हुऋा। विलकुल निजी तौर पर किये जाने ऋौर किसी भी सज्जन को

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Harida

सभा है इड़ी जाने

ना दे ही

केया जा वर श्रावे

न लाया

ते हुए किया

ते घिरे दृश्य

जिन **व**मुच

चारी बदीं बाद

जी सी'

से

निमन्त्रण-पत्र न भेजने पर भी उत्सव पर पांच सौ आर्थ ही पुरुष पहुँच ही गये थे। पहिले तीनों दिन सवेरे होम औ मध्यान्होत्तर सत्संग होता रहा। चौथे दिन फाल्गुन पूर्णमासे को ४५ ब्रह्मचारियों का वेदारम्भ-संस्कार हुआ और चेत की प्रतिपदा को नियम पूर्वक पढ़ाई शुरू होगई। चारों दिन के हो। में एक सौ रुपया खर्च हुआ और वेदारम्भ संस्कार के बाद है, रुपया भित्ता में प्राप्त हुआ। आर्य-प्रतिनिधि-सभा के उस समयके प्रधान श्री राममजदत्त चौधरी, स्वामी दर्शनानन्द, वज़ीरचन जी विद्यार्थी स्रादि के व्याख्यान स्रौर प्रवीगिसिंह जी तथा बुजलाल जी के भजन हुए । धर्मवीर स्वर्गीय पंडित लेखराम जी की बीर पत्नी ने दो हज़ार रुपये दान में दिये। इस रक़म के श्रालावा चार सौ श्रीर भी जमा हुआ। जो संस्था श्राज विक् विद्यालय के रूप में देश की स्वतन्त्व शिचाग्-संस्थाओं में प्रमुख मानी जा रही है, जिस ने शिचा के चेल में एक क्रांतिकारी परीच्या को सफल कर दिखाया है, जिस ने शिचा-कला के विशेषज्ञ लोगों के विचार तथा आद्शे को भी बदल दिग है श्रौर जो श्रमर-शहीद स्वामी श्रद्धानन्द जी के हृद्य की सन्तान होने से—'हृद्याद्धिजायसे'—उनका एकमात वंशधर सारक है उसके प्रारम्भ, स्थापना अथवा उद्घाटन की कहानी इतनी-सीही है। संसार में सभी शुभ कार्यों का प्रारम्भ प्रायः बहुत होटे से होता है। गुरुकुल इस समय जितना विशाल श्रथवा महान दील

Я

स

3

स

द्वा

वि

क

डि

पड़ता है उसका प्रारम्भ उतना ही अलप अथवा छोटा था।
पड़ता है उसका प्रारम्भ उतना ही अलप अथवा छोटा था।
हतारों को अपनी शीतज्ञ छाया का स्वर्गीय सुख पहुँचाने वाले
हतारों को अपनी शीतज्ञ छाया का स्वर्गीय सुख पहुँचाने वाले
हर वृक्ष का बीज कितना छोटा होता है ? आज बटवृक्ष से भी
हर्मिक फैले हुए गुरुकुल का बीज उसके बीज से भी छोटा था।
हाद में मुन्शी अपनिसिंह जी ने भी गुरुकुल के लिये सर्वमेध
पह का अनुष्ठान कर डाला और अपनी जमा की हुई सब रक्म
भी गुरुकुल की भेंट कर दी। वह रक्म ग्यारह हजार रुपया थी।

#### ३. विस्तार

गुरुकुल के विस्तार की कहानी वहुत रोचक, विस्तृत, शिलाप्रद और महत्वपूर्ण है। गुरुकुल का विस्तार और उस का इस
समय का रूप स्वतः ही एक प्रनथ हैं। उस प्रन्थ को इस
जीवनी के कुछ पृष्ठों में देना सागर को गागर में भरने के समान
दु:साहस-मात्र है। इन पृष्ठों में उसका केवल परिचय दिया जा
सकता है। उस नवजात शिशु के समान गुरुकुल बड़ी शीघता
के साथ बढ़ता चला गया, जिस का लालन-पालन माता-पिता
द्वारा बड़ी सावधानी और तत्परता के साथ किया जाता है।
किसान श्रपनी खेती और माली श्रपने बग्नीचे के लिये जितनी
कड़ी मेहनत करता है, उससे कहीं श्रधिक कड़ी मेहनत गुरुकुल
के लिये उस के संचालकों ने की थी। पहिले ही वर्ष में भोंपदियों के साथ-साथ कच्चे मकान बनाने शुरू कर दिये गए थे।

मि श्रीर द्वर्गमासी वंत वदी के होम समयके

गर्य ह्या

ाम जी कम के विश्व-

ो तथा

प्रमुख विकारी

-कला दिया न्तान

ह है, ते ही

हे से विख

जो स्थान बाद में दुमंज़िला मकान बनने पर 'लाल किले' के नाम से मशहूर हुम्रा था, उसी स्थान पर गुरुकुल का मुख्य द्वार वना कर उसके उत्तर की स्रोर मुख्याधिष्ठाता, डाक्टर, सन्व्या-ह्वन, पानी, श्रोषधालय, श्राश्रम श्रादि के लिए कमरे बनाए गए थे श्रीर दूसरी श्रोर पढ़ाई के कमरे, स्टोर-रूम, भोजन-भगडार, रसोई स्रादि के बनाने का विचार किया गया। शुरू शुरू में इन इमारतों पर ७५०० रु० लगाया गया था। बाद में बीचो-बीच यज्ञशाला बनाई गई। स्थापना के समय की भोंपड़ियों के वाद गुरुकुल की पहिली इमारतों का इतना ही घेरा था। ब्रह्मचारियों की संख्या श्रोर श्रावश्यकताश्रों की वृद्धि के साथ-साथ इमार्ते भी बढ़ती चली गईं। सात-स्पाठ वर्षों में ही यह घेरा केवल आश्रम के लिये छोड़ दिया गया और विद्यालय (पढ़ाई) के लिये दूसरी इमारतें खड़ी की गईं। विक्रमी सम्वत् १६६४ में महा-विद्यालय की स्थापना होने पर उसकी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये महाविद्यालय के विशाल भवनों का निर्माण किया गया। महाविद्यालय का आश्रम भी आलग बनाया गया। श्राचार्य जी का बँगला, परिवार-गृह, बढ़ईख़ाना, गोशाला, उत्सव के लिये टिन-शेड, व्यायामशाला, बगीचा, बगीचे में स्नानगृह आदि की कमशः ऐसी वृद्धि होती गई कि 'गुरुकुल' की अपने में पूर्ण, स्वायत्त और स्वतन्त उपनिवेश-सरीखी एक नयी ही बस्ती बस गई। महात्मा जी के एक मित्र-मजिस्ट्रेट मि॰

हावर्ट चिट्ठी के पते पर आपको 'गवर्नर आफ गुरुकुल-कालोनी'

के नाम

ए वना

-हवन,

गए थे

पडार,

में इन

बीच

वाद

रियों

मार्ते

तेवल लिये

हा-

ार्ग्रो

चि

IT |

ना,

में

की

यी

0

सम्बत् १६६४ में अधिकारी-परीक्ता का सुलपात हो कर १६६५ में गुरुकुल में महाविद्यालय-विभाग की स्थापना हुई। गुस्तुल की परीचात्रों में अधिकारी परीचा ही सब से अधिक कित समम्ती जाती है। सम्वत् १६६८में गुस्कुलने विश्वविद्यालय का रूप धारगा किया, जब कि दो स्नातकों को 'विद्यालंकार' की पद्वी से विसूपित कर उनको प्रमाग्पपत्र दिया गया। गुरुकुल का दीनान्त-संस्कार भी गुरुकुल की एक विशेषता है। जब स्राचार्य स्नातकों को विदाई का सन्देश देता है, तब उत्सव के निमित्त प्धारे हुए वहां उपस्थित दस-पन्द्रह पजार स्त्री-पुरुषों की श्रांखों से प्रश्रधारा बह निकलती है। पहले दीन्नान्त-संस्कार पर दिये गये महातभा जी के भाषगा की कुछ पंक्तियां यहां दी जाती हैं। इन पंक्तियों से पाठकों को ब्रह्मचारियों के प्रति श्राचार्य की ममत्वं की भावना और गुरुकुल के सम्बन्ध की उच आकांचा का. भी परिचय मिलेगा । उस भाषगा में श्राचार्य जी ने कहा था—"यज्ञरूप परमात्मा धन्य है, जिसकी श्रपार कृपा से श्रार्थ-समाज के रचे हुए इस ब्रह्मचर्य-ब्राश्रम-रूपी महान्-यज्ञ का पहिला चरण आज समाप्त होता है। आर्य जाति का कौन ऐसा सभासद है, जिसे सहस्रों वर्षों से लुप्त हुए इस दृश्य का श्राज पुनः प्रदर्शन कर प्रसन्नता न हो रही हो। गुरुकुल के स्नातको!

CC-0.

तम गुरुकुल रूपी वृत्त के पहले फल हो । सारे सभ्य संसार की श्रांखें तुम पर लगी हुई हैं। परमात्मा श्राशीवीद करें कि तुम संसार में धर्म श्रीर शान्ति फैलाने के साधन बन कर श्रपने कुल के यश को सारे संसार में फैलाओं। तुम्हारा कर्तव्य इस कारण भी श्रिधिक है कि पीछे श्राने वाले स्नातक तुम्हारा श्रनुकरण करेंगे। उनके लिये केवल तुम ही श्रादर्श होगे। मैं जानता हुं कि तम को बड़ी कठिनाई होगी, जब कि तुम्हारे लिये इस समय कोई जीवन ब्रादर्श नहीं है। परन्तु मुक्ते पूर्ण ब्राशा है कि तुम्हारे श्राचार्य श्रीर उन के दूसरे सहकारियों ने जो जो प्रयत तुम्हारी शिला को पूर्णतया फलदायक बनाने के लिये किये हैं, वे अवस्य श्रत्यत्तम फल लांवेंगे श्रीर तुम पीछे श्राने वाले स्नातकों के लिये एक श्रत्युच्च ब्रादरी बनोगे। मैं श्राज श्रार्यसमाज को भाग-शाली सममता हूं, जिसके लगातार यत्नों को सफलता प्राप्त हुई। है। आर्यसमाज के जिन सभासदों श्रोर सेवकों ने कठिन से कठिन श्रांधियों का भी सामना करते हुए अपने विश्वास को दृढ़ रखा, उन्हें श्राज श्रपना सिर परमात्मा के सामने धन्यवाद के साथ भुका देना चाहिये। इस यज्ञमण्डप में उपस्थित देवियों श्रीर सभ्य पुरुषों से मेरी प्रार्थना है कि वे सब एक वित होकर इन स्नातकों को श्राशीर्वाद दें, जिस से वे श्रपने धर्म श्रीर श्रपने देश के यश को देश-देशांतरों में पहुंचाने में कृतकार्य हों। हे करुणामय दयालु पिता! तुम वीर्य श्रीर ज्योति के भएडार

हो। हम सब को बल दो कि हम वीर्यवान होकर उस तेज को बारण करें जिस के दृश्य-मात्र से सब दुस्त हम से दूर हो बारण करें जिस के दृश्य-मात्र से सब दुस्त हम से दूर हो बारण करें जिस के मार्मिक, हृद्यस्पर्शी अ्रोर भावपूर्ण शब्द हैं! जिस दीवांत-संस्कार पर महात्मा जी ऐसे शब्दों का प्रयोग जिस दीवांत-संस्कार पर महात्मा जी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे, उस के हृद्यमाही दृश्य की कल्पना करना कुछ करते थे, उस के हृद्यमाही दृश्य की कल्पना करना कुछ करते थे, उस के हृद्यमाही दृश्य की कल्पना करना कुछ

सम्बत् १६६७ में कांगड़ी-गांव का गुरुकुल का वह स्थान बहती हुई आवश्यकताओं के लिये इतना अपर्याप्त जंचने लग गया था कि कुछ श्रिगियों को दूसरे स्थान पर ले जाने के लिये इसरे स्थान की खोज की जाने लगी थी, किन्तु शाखा-गुरुकुलों के खुलने का उपक्रम शुरू हो जाने से वह प्रश्न बिना किसी किठनाई के हल हो गया।

### ४ गुरु-शिष्य-सम्बन्ध

गुरुकुल का प्रवन्ध शुरू से ही पञ्जाब की श्रार्थ-प्रतिनिधि सभा की श्रन्तरंग-सभा के आधीन है। पर श्रांतरिक प्रबन्ध की सब जिम्मेवारी मुख्याधिष्ठाता पर है श्रौर शिक्षा का प्रबन्ध श्राचार्य के श्राधीन है। सम्वत् १६६६ में श्रध्यापक-सभा श्रौर उपाध्याय-सभा की स्थापना की गई। इन सभाश्रों से न केवल प्रबन्ध श्रौर पढ़ाई की व्यवस्था में ही सहायता मिलती थी, किन्तु गुरुकुल के लिये चन्दा इक्हा करने के काम में भी

mann

गर् की

कि तुम

ने कुल

कार्ग अक्रम

हूं कि

य कोई

महारे

Fहारी

नवश्य लिये

ाग्य-

न हुई । न से

दृढ

इ के

वयों

कर

पने

1 1

ार

मुख्याधिष्टाता के नीचे प्रत्येक श्रेगी पर दिन-रात चौबीस घराटों के लिये एक अधिष्ठाता रहता है, जो कि थोड़ा-बहुत पढ़ाई का काम भी करता ही है। यह अधिष्ठाता मुख्याधिष्ठाता का ऐसा प्रतिनिधि होता है कि प्रत्येक ब्रह्मचारी अपने को मुख्याधिष्ठाता के ही आधीन समम्मता है। सात-आठ वर्ष की आयु में माता-पिता को छोड़ कर शहरों से दूर उस जङ्गल में जाकर रहना, दो-चार दिन में ही माता-पिता आदि सब को भूल जाना और उनके अभाव को कभी स्वप्न में भी अनुभव न करना

छोटे से चारी से न होकर की तरह हि सव लगाने ममता का सब श्रम्य जी ही पस्या, वारी विशिस बहुत ष्ट्राता को की न में भूल

ना

इस पितृ-प्रेम का ही परिणाम समम्तना चाहिये, जो उनको गुरु-कुल में मुख्याधिष्ठाता के प्रतिनिधि श्रिधिष्ठाताश्रों से मिलता है। अधिष्ठाता आर्थों का अपने शिष्यों के प्रति स्नेह, समता और अपनापन गुरुकुल-शिन्ता-प्रगाली की अन्तरात्मा है। महात्मा मुन्शीराम जी तो उस प्रेम, ममता अप्रैर अपनेपन की सान्तात् प्रतिमा थे। ह्रोटे-ह्रोटे बालकों के साथ वे बालकों की तरह ही मिलते श्रीर इनमें जाकर अपने को भी भूल जाते थे। बड़े ब्रह्मचारियों के साथ ही नहीं, छोटों के साथ भी गेंद, कबड़ी, कोटला-इपाकी श्रादि खेलना आपको अपने बड्प्पन के प्रतिकृल नहीं मालुम होता था। गुरुकुल के उत्सव पर प्रायः सभी ब्रह्मचारियों के संरक्तक-सम्बन्धी उनसे मिलने के लिये गुरुकुल आते हैं। सातवीं श्रेणी का ब्रह्मचारी ब्रह्मदत्त अपने किसी भी संरत्तक के न आने से एक बार बड़ा उदास हो गया। महात्मा जी ने यह समाचार मालूम होते ही उसको अपने पास बँगले पर मिलने के लिये बुलाया। ब्रह्मचारी बहुत हँसता हुआ लौट कर आया और श्राकर श्रपने साथियों से बोला—'हम भी श्रपने पिता जी से मिल श्राये।' ऐसी श्रनेक घटनाएं प्रायः घटती रहती थीं। इस पितृ-प्रेम का ही यह परिगाम हुआ कि स्नातक होने के वाद भी ब्रह्मचारी आपको 'पिता जी' के नाते से ही पत्न लिखते थे और अपने को 'आपका पुत्र' लिखने तथा कहने में विशेष गर्व श्रनुभव करते थे। हवन-सन्ध्या, भोजन, स्नान, खेल श्रादि ब्रह्मचारियों के सब दैनिक व्यवहार का वे स्वयं ही निरी ज्ञाण किया करते थे। विशेष श्रः तसरों पर होने वाले खेलों का निरी ज्ञाण श्रोर संचालन तक स्वयं करते थे। विजयदशमी पर होने वाले तीन-चार दिन के सब खेलों में आप बराबर उपस्थित होते थे। बाहिर से किसी टीम के गुरुकुल श्राने पर अथवा गुरुकुल की टीम के कहीं बाहर जाने पर आपका हृदय ब्रह्म चारियों की जीत का समाचार जानने के लिये बराबर उद्यक्तता रहता था। अपने खिला डियों की हिम्मत का आपको यह सबा गर्व था कि वे कहीं हार नहीं सकते।

आधीरात को उठ कर भी सब आश्रम का एक चक्कर श्राप अवश्य लगाया करते थे। ब्रह्मचारियों को अपने हाथ से भोजन कराने और भोजन के समय बराबर उपस्थित रहने में विशेष आनन्द अनुभव करते थे। गुरु-शिष्य का सम्बन्ध पिता-पुत से भी अधिक ज़िम्मेवारी का है। महात्मा जी इस ज़िम्मेवारी को जिस तत्परता के साथ निभाते थे, उसी का यह परिगाम होता था कि अधिष्ठाताओं तथा अध्यापकों को भी उसके निभाने में सदा तत्पर रहना पड़ता था। एक बहुत पुराने अधिष्ठाता कर्तव्यनिष्ठ होते हुए भी केवल इस किये गुरुकुल से अलग किये गये कि वे ब्रह्मचारियों को बेजा पीटते थे और बार-बार कहने पर भी उन्होंने अपने इस स्वभाव को नहीं बदला। एक दूसरे अधि-ष्ठाता को ब्रह्मचारियों के भोजन पर अनावश्यक प्रतिबन्ध लगा

E

T

1-

किये **र्** ने पर

यं ही निरी-खेलों का

दशमी पर ट उपस्थित

र श्रथवा

द्य ब्रह्म-: उद्घलता यह सन्ना

हर श्राप भोजन विशेष

-पुत्न से ारी को

र होता राने में

विष्ठाता

प्रधि-

लगा

C.O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar



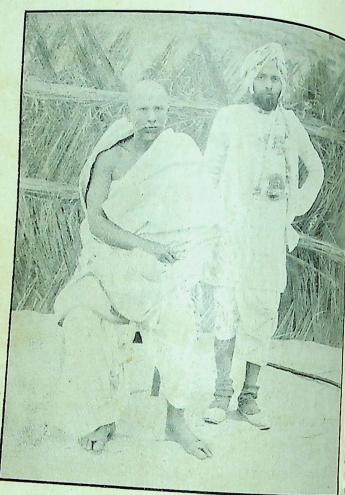

भी जिस् था सद्। कर्त्व

गये f भी ड

ष्ठाता

गुरुवर पं० काशीनाथ जी ख्रौर पं० भीमसेन जी

गुरुकुल-कांगड़ी के दर्शन त्रीर साहित्य के उपाध्याय सन् १६०४ में लिया हुत्रा चित्र हर कठोर व्यवहार करने के कारण पृथक किया गया था। हर कठोर व्यवहार करने के कारण पृथक करने का प्रश्न उपस्थित होने पर प्रतिविध-सभा में उनके पृथक करने का प्रश्न उपस्थित होने पर महात्मा जी ने इन कारणों को प्रगट करने में संकोच नहीं

किया । एक तिजी पत्र में आप ने अपनी गुरुकुल की दिनचर्या के सम्बन्ध में ठीक ही लिखा था- "मुभे एक पल का भी श्रव-काश नहीं है। प्रातः ४॥ बजे लिखना आरम्भ करता हूं। ११॥ वर्ज तक लिखने, डाक देखने और उत्तर लिखवाने में लगा रहता हूं। इसी बीच में दो घराटे पढ़ाता हूं। भोजन करके श्राध घराटा आराम करके फिर ५ चजे तक वही मेज पर बैठ कर काम । ५ बजे से फिर मिस्तरी-ख़ाना, इमारत, बाटिका, लेलों इत्यादि का निरीक्ताण करता हूं। रात के ६ बजे तक यही सिलसिला रहता है । यह एक बार लिखता हूं । इसिलिये नहीं कि शिकायत है, प्रत्युत इस लिये कि निजू पत्र न लिखने के कारण समम में श्राजावें।" सच कहा जाय तो गुरुकुल में महात्मा जी का निज् जीवन कुछ था ही नहीं। कई बार रात को उठ कर थएटों गुरुकुल के सम्बन्ध में विचार करते रहते थे स्रौर कभी कभी श्राप की श्रांखों से श्रांख तक वहने लग जाते थे।

किसी ब्रह्मचारी को कभी कोई कड़ी सज़ा देने का अवसर नहीं श्राता था। कभी एक-श्राध-बार ऐसा कोई श्रवसर श्राया भी तो श्राप को उसके लिये मर्मान्तक वेदना होती थी। ब्रह्म-

न जी

चारी को सज़ा क्या देते थे, साथ में श्रापने को भी सज़ारे रेते थे। सब से बड़ी सज़ा यह होती थी कि ब्रह्मचारी श्रमुभव करे कि उसने श्रपराध किया है श्रीर भविष्य में वैसा श्रपराध न करने का वह संकल्प करे।

3H

हो।

38

HE

थे,

After

से

M

धे

Ų

व

किसी ब्रह्मचारी के बीमार पड़ने पर महात्मा जी के लिये रात को सोना भी दूभर हो जाता था। उसके पीछे रात-ित एक कर देते थे। सम्बत् १६६५ में गुरुकुल में टाइफ़ाइड ही बीमारी फैली। ब्रह्मचारी नवीनचन्द्र का उसी बीमारी में देहां। भी होगया। श्रन्य कई ब्रह्मचारियों की श्रवस्था भी चिन्ताजन होगई थी। ४ भाद्रपद सम्वत् १६ ६५ के 'प्रचारक' में गुरुक्त समाचार के शीर्षक में ब्रह्मचारी नवीन की मृत्यु का जो दुःख पूर्ण समाचार लिखा गया था, उसकी कुद्ध पंक्तियों से पता चलता है कि ऐसी बीमारी के दिनों में महात्मा जी कितने चिन्तित रहते थे। वे स्वयं लिखते हैं—"१३ श्रगस्त के दिन को उसे, ब्रह्मचारी भीष्म को, दस्त लगे। मैं पहिली रात का जगा हुआ अभी दो घंटे ही सोया था कि फिर बुलाया गया। रात भर फिर जागते व्यतीत हुए। एक और ब्रह्मचारी को सन थे श्रीर दर्द कभी इधर कभी उधर। डाक्टर सुखदेव जी, जो ६० रातों के जागे हुए थे, बड़े ही कष्ट में रहे।"

एक बार ब्रह्मचारी परमानन्द पहाड़ी पर जंगल में वृत्त से गिर पड़ा। उसकी श्रवस्था इतनी श्रिधिक चिन्ताजनक होगई कि सज़ा दे ब्रह्मचारी में वैसा

के लिये रात-दिन फ़ाइड की में देहांत में देहांत गुरुकुल जो दुःख-से पता

रात का गा गया। को दस्त जी, जो

के दिन

ं वृत्त से रागई कि सिकं बचने की ब्राशा नहीं रही । उसके लिये ब्राप ने कितनी ही सिकं बचने की ब्राशा नहीं रही । उसके लिये का शिकार में ब्रह्मचार्क विताई । इसी प्रकार चीते के शिकार में ब्रह्मचार्क विताई । उसकी ब्रावस्था भी बहुत चिन्ताजनक सिन्द्र प्रायल होगया । उसकी ब्रावस्था भी बहुत चिन्ताजनक कितने ब्राप ने न मालूम कितने दिन एक सरीखी चिन्ता सिकं लिये ब्राप ने न मालूम कितने दिन एक सरीखी चिन्ता सिकं लिये श्राप ने न मालूम कितने दिन एक सरीखी चिन्ता सिकं लिये श्राप ने उत्सव मनाया गया था। वह उत्सव सिन्ता जी के महीनों बाद चिन्ता मुक्त होने की निशानी था। तिन सौ ब्रह्मचारियों में ब्राप प्रत्येक का नाम तो जानते ही जनमें से प्रत्येक के स्वास्थ्य ब्रीर उसकी पढ़ाई की सब लिये भी ब्रापकी जिन्हा पर उपस्थित रहती थी। ब्रह्मचारियों

भ्रमुक ब्रह्मचारी से मिलने आये हैं ?

ब्रह्मचारियों को खतरों से खेलने का आदी बना कर साहसी
वनने का आप विशेष ध्यान रखते थे। आस-पास की दुर्गम
पहाड़ियों की एक-एक चट्टान से ब्रह्मचारी परिचित थे। चारों
और के घने जंगलों का एक-एक पत्ता ब्रह्मचारियों ने द्वाना हुआ
या। गंगा की धारा-उपधाराओं की चप्पा-चप्पा गहराई-चौड़ाई
ब्रह्मचारियों ने नापी हुई थी। जंगलों और पहाड़ों में घूमते हुए

हे इतना श्रधिक परिचित रहते थे कि उनके संरचकों के गुरुकुल

माने पर उनकी चाल श्रथवा सूरत से ही उनको पहचान लेते

क्षेत्रीर परिचय देने से पहिले ही पूछ लेते थे कि क्या आप



कितनी ही बार ब्रह्मचारियों का सामना शेर-हाथी आहि हुआ। पर, वह घूमना कभी बन्द नहीं किया गया। वस्त बाढ़ की गंगा की तेज धारा में तैरते हुए कई बार ब्रह्मचारी ड़बते-डूबते बचे । कभी-कभी मगरमच्छों से भी मुक्क हुआ। पर, वह तरना बराबर जारी रहा। मळ्लियों के समा तरना ब्रह्मचारियों के लिये स्वाभाविक था। उसको सिखाने है लिये न कोई प्रवन्ध था ख्रौर न कोई यत ही करना पड़ता था। दसवीं श्रेगी का ब्रह्मचारी सत्यपाल बाढ़ के दिनों में बढ़ती है धारा के पार तो हो गया, पर लौट न सका। रात को नौक सोने के समय विस्तर ख़ाली देख कर उस की खोज की गी पता चला कि ब्रह्मचारी पार ही रह गया है। महाविद्यालयहे कुछ तैराक ब्रह्मचारी उसी समय पार गये ख्रीर सत्यपाल को लोग लाये। इधर किनारे पर आते ही महात्माजी ने ब्रह्मचारीके सता हस के लिये उसकी पीठ ठोकी। चगडी पहाड़ के ऊपर से शहतीं के बेड़े बना कर तैरते हुए आने का ब्रह्मचारियों को विशेष शौक़ था । कभी-कभी दिन भर ब्रह्मचारी पानी में है तैरते रहते थे। कई बार बाढ़ का भय इतना बढ़ जाता था। गुरुकुल का जीवन संकटापन्न हो जाता था। ब्रह्मचारी मिट्टी बी टोकरियां श्रौर फावड़े लिये हुए रातों जाग कर पानी का सामन करते थे। गुरुकुल के आस-पास के गांव फूंस के बने होने से अ में प्रायः आग लग जाती थी। कभी-कभी आधी रात को भी ऐसी

थी आदि । वरसाव र ब्रह्मचार् री मुकाबल यों के समान सिखाने के बढ़ती हुं को नौको ज की गई। विद्यालय है ाल को खोउ ारीके सत्सा को विशेष नी में ही नाता था बि री मिट्टी की का सामना होने से ज

को भी ऐसी

कृति हो जाती, तो ब्रह्मचारी 'एलार्म बैल' के बजते ही इकट्टे हो हुवेटना है। इस हो कि से मी ऐसी दुर्घटनाएं कई अर्था है। ऐसे अवसरों पर ब्रह्मचारी जान पर खेल कर भीषण श्रीकाएड का दमन बड़े साहस के साथ करते थे। एक समय त्रीवाबाद के जंगलों में डाकु ह्यों ने ह्यड़ा ह्या जमाया । चारों श्रो 'त्राहि-त्राहि' मच गई। गुरुकुल के पास से ही हो कर वे पड़ता था। हिंद्वार ब्रौर कनखल पर भी हाथ साफ़ कर ब्राया करते थे। गुरकुल श्राने का उन्हें कभी साहस नहीं हुआ। एक बार सुनने मं ब्राया कि कांगड़ी-गांव डाकुओं ने लूटना शुरू कर दिया है। बात में महात्मा जी ब्रह्मचारियों का एक दल साथ क्षेत्र वहां जा पहुंचे। संकट के ऐसे किसी भी समय में ब्रह्म-गिर्यों को कमरों में बन्द करके सुरिचत रखने का श्रापने विवार तक नहीं किया, श्र्यपितु ऐसे श्रवसरों को संकट का सामना र से शहतीं करते हुए ब्रह्मचारियों में सत्साहस पैदा करने का साधन बनाते है। सांप-बिच्छू तो गुरुकुल के कोने-कोने में बिखरे हुए थे। बिच्छू इसने की दुर्घटनायें प्रायः होती रहती थीं। जहरीले से जहरीले भहा भयानक काले फाणी नाग कितने ही ब्रह्मचारी पकड़ते श्रीर मारते थे, कई बार अजगर भी पकड़े श्रीर मारे गये, पर गुरुकुल के समस्त जीवन में कभी एक भी दुर्घटना सांप के डसने की नहीं हूं। न कोई कभी पानी में डूबा, न जङ्गल में किसी हिस्र पशु के ब्राक्रमण का कभी कोई शिकार हुआ ब्रौर न कभी ऐसी कोई

दूसरी ही दुर्घटना हुई । सब कुल वासी इसको महात्माजी है तपस्या का पुराय-प्रताप समस्तते थे। निःस्सन्देह, महात्माजी व्यक्तित्व, स्रात्म-विश्वास स्रोर श्रद्धा का ऐसा ही कुछ अनहों। प्रभाव था कि गुरुकुल ऐसे सब सङ्घटों से बरावर बचा हा अठारह वर्ष में तीन सौ ब्रह्मचारियों में केवल दो मृत्य हुईं। ह ब्रह्मचारी नवीन की, टाइफाइड़ की बीमारी से और दूसरी क्र चारी भीम की, टिहरी की यात्रा में पहाड़ पर से फिसल हा २५० फीट नीचे आ गिरने से। संकटों से चिरी हुई ऐसी जा में ऐसा निरापद जीवन बिताने का श्रिभमान सिवा गुरुक है श्रीर किस संस्था को है ?

TIE

) प्रत्ये

हीं

ग्राव

इत व

40-

頂田 बोर्र

में कु

ग्रावि

काल

कि

के द

ग्रीर

साद

श्रव

लाह

सक

गन्द

पदा

#### ५ लोकप्रियता

गुरुकुल के वार्षिक उत्सव गुरुकुल की बढ़ती हुई लोकप्रिया। की साची हैं। सन् १६०३ में १० मार्च से १३ मार्च क गुरुकुल का पहिला उत्सव हुन्त्राथा। उस में चार हज़ार ही पुरुष उपस्थित हुए थे, २० हज़ार चन्दा हुआ था और ११ ब्रह्मचारियों का वेदारम्भ संस्कार । दूसरा उत्सव २८ फर्की से २ मार्च तक सन् १६०४ में हुआ था, जिस में पचास हजार की उपस्थिति थी, २१ हज़ार चन्दा श्रोर २१ नये ब्रह्मचारी भरती हुए थे। क्रुठे उत्सव पर पचास हज़ार की उपस्थिति और ५४५०० रुपये का चन्दा हुआ था। सातर्वे पर साठ इजार

त्माजी के बार्क प्रतिकार के कि बार्क के कि बार के कि बार्क के कि बार के कि बा

किप्रियता मार्च तक ज़ार स्त्री गैर १६

फरवरी ( स हजार

ह्मचारी ति और

हज़ार

विश्व क्षिप्ति उपयो जिया हुआ था। वित्र अति वर इस उपस्थिति तथा चन्दे में साधारणतया वृद्धि श्या राष्ट्र प्रीर वैसे भी दानी-मानी सज्जन गुरुकुल की हाराण ज्ञावरयकतान्त्रों की निरन्तर पूर्ति करते रहे। इन उत्सवों की भी विशेषतायें हैं जिन का सम्बन्ध गुरुकुल के ही साथ है। विज्ञत्सवों का प्रवन्ध भारत के स्वराज्य का छोटा सा चित्र है। १०-५० हज़ार की भीड़ का प्रवन्ध पुलिस की सहायता के विना र्मता मुन्दर ब्रीर सन्तोषजनक होता है कि किसी की सुई तक बोरी नहीं जाती। अप्रस्तेय-भाव इस उत्सव के अवसर पर लोगों मं कुछ ऐसा जागृत होता है कि सोने-चांदी के आभूषगा, बदुए बादि गिरे हुए या कहीं छूटे हुए भी किसी को मिलते तो वह कार्लीलय में पहुंचा देता। एक बार एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी कि उस का ५०० रेपये का एक नोट, दस गिन्नी श्रौर पांच-पांच के दो नोट कहीं गिर गये हैं। थोड़े समय बाद दूसरा आया श्रौर वह सब रक्म कार्यालय में जमा करा गया। सतयुग की साज़ी देने वाली ऐसी कितनी ही घटनायें प्रति वर्ष उत्सव के श्रवसर पर प्राय: देखने ऋौर सुनने में ऋाती थीं। पुस्तकों ऋौर लाग पदार्थों के आलावा कोई दूसरी चीज उत्सव पर नहीं बिक सकती। पुस्तकों के लिये भी कुछ नियम हैं। श्रश्लील, भ्रष्ट श्रीर ग्ला साहित्य गुरुकुल की सीमा में त्र्याना वर्जित है। खाद्य पराथों में विदेशी चीनी के सामान की दुकान नहीं आ सकती श्रीर सब सामान का निर्धुनामा भी गुरुकुल की श्रोर से लिए किया जाता है। गुरुकुल के उत्सव इस की स्पष्ट साजी है है गुरुकुल का उत्सव श्रार्थसमाज के लिये कुम्भ का पर्व है औ गुरुकुल श्रार्थसमाज की विद्या एवं बुद्धि का केन्द्र है।

A

đị.

क

ध

का

मेर

दूं,

के

41

दा

वि

गु

वा

से

दा

गुरुकुल के उत्सव के ऐसे प्रवन्ध की प्रशंसा महात्मा गि ने सन् १६२४ में बेलगांव-कां ग्रेस के सभापति के श्रीला भाषगा में करते हुए उस को कांग्रेस के लिए आदर्श बताया था। श्रापने कहा था-"मेरी राय में प्रतिनिधियों के खाने श्रीर हो के ख़र्च के बारे में स्वामी श्रद्धानन्द जी से नसीहत लेनी चाहिये। ममे याद है कि उन्होंने श्रपने गुरुकुल के सन् १६१६ के उत्स पर आने वाले मिह्मानों के लिये जिस तरह के फूस के हुणा डलवाये थे, उस में दो हज़ार से अधिक खर्च नहीं हुआ था। भोजन के लिये दुकानें थीं। रहने के लिये किसी से कुछ भी खर्च नहीं लिया था । इस तरह कोई ४० हज़ार लोग गुरुकुल के मैदान में बिना दिकत श्रीर प्रायः बिना किसी खर्च के रह सं थे। चाहे कांग्रेस उसकी हरफ़ बे-हरफ़ नकल न करे, किन्तु अ को ही सामने रख कर बेहतर और ज्यादह सस्ता इन्तजाम कल निहायत ज़रूरी है।"

उत्सवों से तो गुरुकुल के प्रति आर्य-जगत् के बढ़ते हुए प्रेम और आकर्षण का सामुदायिक परिचय मिलता है, किंतु ऐसी घटनायें भी कुद्ध कम नहीं हैं जिनसे लोगों के व्यक्तिगत प्रेम और



३२१

र से निया ाची है र्व है और ात्मा गांधी के अन्तिम ताया था। श्रीर रहने चाहिये। के उत्सव के हापा हुआ था। कुछ भी पुरुकुल के रह सके केन्तु उस ास करना

हुए प्रेम नंतु ऐसी

प्रेम और

श्राक्षी की साची मिलती है। सम्वत् १६६८ के वैशाख मास भ्राक्ष्म जी को मुरादाबाद से महाशय लच्मीनारायण जी का वह आया कि—''मुक्त बुढ़ को यहां आकर दर्शन दीजिये और मध ही कुछ भेंट भी ले जाइये।" महात्मा जी वहां पहुंचे तो ह्य महाशय ने तीन हज़ार का चैक उनके चरगों में गुरुकुल की कें वहा दिया। इसी वर्ष २ ज्येष्ठ को आगरा के पेंशनर डिपुटी क्लेक्टर ईश्वरीप्रशाद जी गुरुकुल पधारे । गुरुकुल का निरीत्ताग करने के बाद महात्मा जी से कहा — "मुभे कुछ दान करना ॥। भारतवर्ष के सब विद्यालयों की रिपोर्ट श्रादि देखीं, किंतु कहीं भी वेदों की पढ़ाई का प्रबन्ध देखने में नहीं आया। यहां मेरा सन्तोष हो गया । बतलाइये किस काम में थोड़ा सा दान हैं, जो वेद पढ़ने वाले छालों के काम आवे ?" थोड़ी वातचीत के बाद ही आप ने सहात्मा जी के सामने ५१०० रुपए के पाउपड, नोट श्रादि का ढेर लगा दिया। ऐसे श्रद्धासम्पन्न सात्विक रानों की कितनी ही साज्ञियां यहां दी जा सकती हैं। कितनी ही विश्वा देवियों ने अपने भरगा-पोषगा की कुछ भी परवा न कर गुरुकुल को हज़ारों रुपया एक समय एक हाथ से दिया है। वाद में लाख-लाख की रक़म देने वाले और अपने अनुपम दान से गुरुकुल की एक-एक शाखा खुलवाने वाले भी कितने ही दानी पैदा होगये, पर फिर भी गुरुकुल आम जनता की संस्था है। सर्व-साधारण के भरोसे पर चलने वाली इतनी बड़ी कोई

दूसरी संस्था भारत में नहीं है। बढ़ते-बढ़ते गुरुकुल का एवं प्रति वर्ष लाख-सवा लाख तक पहुँच गया, किंतु उस सब क्ष पूर्ति के लिये आम जनता की उदारता का ही सहारा रहा है। गुरुकुल को अन्य संस्थाओं के समान न सरकारी कोष से क्यी कोई सहायता प्राप्त हुई, न किसी नरेश को 'राजिष' का मान देकर गुरुकुल ने उससे लाखों की याचना की और न किसी लखपित श्रथवा करोड़पित की थेली का मुँह ही गुरुकुल के लिंग खुला। सर्व-साधारण पर निर्भर करते हुए लाखों के खर्च को पूरा करना गुरुकुल की ऐसी विशेषता है, जो उसको अन्य सन संस्थाओं से ऊपर उठाये हुए है। यही विशेषता उसकी लोक प्रियता का सब से बड़ा प्रमाण है। इस लोकप्रियता की अपेर भी अधिक उत्कृष्ट साची यह है कि गुरुकुल के लिये जब भी कभी किसी सामान की ज़रूरत होती थी, 'प्रचारक' में सूचना देने पर वह सामान गुरु कुल पहुँच जाता था। थाली, लोटे, कटोरे अौर कपड़े तक की आवश्यकता की सुचनायें 'प्रचारक' में प्रायः पढ़ने में आती हैं। गुरुकुल सर्वसाधारण का है। इसीलिये उसको सर्वसाधारण के सामने श्रपनी छोटी से छोटी श्रावश्यकता को भी उपस्थित करने में कभी संकोच नहीं हुश्रा। इस प्रकार आवश्यकता-पूर्ति होने का एक दृष्टांत बहुत मनोरंजक है। सम्बत् १६४८ में, गुरुकुल की स्थापना के पहिले ही वर्ष में, गुरुकुल के लिये योग्य डाक्टर की आवश्यकता थी। 'प्रचारक'

का खुर्च सब की रहा है। से कभी का मान न किसी के लिये खर्च को अन्य सव की लोक-यता की नये जब ारक' में । थाली. सुचनारं ण का है, से ह्योटी हिम्रा। ानोरंजक

ही वर्ष

ाचारक'

में किसी ने लिख दिया कि यदि कोई डाक्टर अपनी सेवायें में किसी ने लिख दिया कि यदि कोई डाक्टर अपनी सेवायें बेक्स माव से अपना नहीं कर सकता तो आर्थ डाक्टरों को बेक्स माव में से डाक्टर का वेतन परा करना चाहिये। अपनी आमदनी में से डाक्टर का वेतन परा करना चाहिये। वस, पच्चीस-पच्चीस इपये प्रति वर्ष देने के लिये कई डाक्टर क्यार होगये।

गुरुकुल की शाखात्रों से भी उसकी लोकप्रियता का पता क्षाता है। सब से पहिले मुलतान में वहां के रईस चौधरी रामकृष्या जी की उदारता के फल-स्वरूप १३ फरवरी सन् १६०६ को गुरुकुल की पहली शाखा की स्थापना महातमा मुन्शीराम जी के कर-कमलों द्वारा की गई। चौधरी जो ने ५० हज़ार की ज़मीन, २५ हज़ार का बाग़, ५ हज़ार की कोठी श्रौर ३ हज़ार नक़द इस शाखा के लिये दिया था। इसलिये उनके गांव के नाम पर इस का नाम 'शाखा-गुरुकुल-देवबन्धु' रखा गया था। दो-तीन वर्ष बाद चौधरी जी का मन बदल गया। इसलिये शहर से तीन मील की दूरी पर ताराकुंड के समीप ६५॥ बीघा भूमि लेकर शाखा का प्रबन्ध किया गया। पहिले दसवीं श्रेगी तक की पढ़ाई का वहां प्रबन्ध था। श्रव केवल शाठवीं श्रेगी तक है।

दूसरी शाखा कुरुत्तेल में सम्वत् १६६६ की पहिली वैशाखको स्थापित हुई, इसकी आधारशिला की स्थापना भी महात्मा मुन्शी-रामजी ने ही की थी। यह थानेसर के रईस स्वर्गीय ज्योतिप्रसाद की शुभ कामना का सुफल था। उन्होंने इस कार्य के लिये दस हज़ार नक़द और १०४८ बीघा भूमि देने की उदारता की थी। एक वर्ष वाद ही उनका देहांत होगया। वे अपने लगाये हुए पीरे को बढ़ता और फलता-फूलता हुआ नहीं देख सके। यह गुरुक्त भी आठ श्रेगियों तक का ही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यहां काजल-वायु अत्युत्तम है। संन्यासाश्रम में प्रवेश करने के बाद दिल्ली रही हुए जब भी कभी विश्राम की आवश्यकता अनुभव होती थी, तब महात्मा जी यहां ही चले आते थे। उनको इस शाखा से दुब विशेष प्रेम था। 'आदिम-सत्यार्थप्रकाश' और 'आर्यसमाज का इतिहास' लिखने का उपक्रम यहां ही बांधा गया था। एक यूरी-पियन महिला ने आप को सी रुपये यह कह कर दिये थे कि आप वह रक़म अपनी किसी प्रिय संस्था को दे दें। आप ने वे

तीसरी शाखा गुरुकुल-इन्द्रप्रस्थ के नाम से सम्वत् १६७० में देहली से बारह मील की दूरी पर स्थापित की गई थी। स्वर्गीय दानवीर सेठ रम्पूमल जी ने अपने भाई की स्मृति में एक लाख की रकम प्रदान कर इसकी स्थापना महात्मा जी के ही हाथों से करवाई थी। यह शाखा एक पहाड़ी पर स्थित है। ऐसा सुन्दर विशाल हवादार एकान्त आश्रम सम्भवतः किसी और शिचाग-संस्था के पास नहीं है। ११०० बीघा गुरुकुल की अपनी भूमि है। इस शाखा को देहली-निवासी आर्थ पुरुषों का गुरुकुल

लोकप्रियता

कहा जाता है। यहां केवल मध्यम-विभाग, श्रर्थात् कठी से दसवीं श्रेणी तक, की पढ़ाई होती है।

बौधी शाखा गुरुकुल-मटिगङ्घ के नाम से हरियाणा-प्रदेश के रोहतक ज़िले में मटिगड़ गांव के पास जमुना नहर की एक शासा के किनारे अत्यन्त रमग्रीक और एकान्त स्थान में स्थित है। इसकी स्त्राधार-शिला की स्थापना सम्वत् १६७२ में महात्मा जी ने संन्यासाश्रम में प्रवेश करने के बाद रखी थी। यह संस्था स्वर्गीय चौधरी पीरूसिंह के दान, वहां के आर्थ पुरुषों के उत्साह भ्रीर गुरुकुल के सुयोग्य स्नातक श्री निरञ्जनदेव जी विद्यालंकार के सतत-परिश्रम का शुभ परिग्णाम है। यहां शिला निर्शुलक दी जाती है। संरक्तकों से किसी भी प्रकार का कोई खर्च नहीं लिया जाता। श्रपने ढंग की यह निराली संस्था है।

पांचवीं शाखा गुरुकुल-रायकोट लुधियाना ज़िले में है। श्राश्विन बदी द्वादशी सम्बत् १६७६ को संन्यासाश्रम में प्रवेश करने के बाद महात्मा जी ने ही इसकी आधार-शिला रखी थी। यह स्वामी गङ्गागिरी जी महाराज के अध्यवसाय का सुफल है। यहां केवल चार शिशायों की पढ़ाई का प्रबन्ध है। साथ में उपदेशक-विद्यालय भी है।

गुजरात-प्रान्त में स्थित गुरुकुल-विद्यामन्दिर-स्पा गुरुकुल की बढ़ती हुई लोकप्रियता का सब से श्रिधिक उज्ज्वल श्रीर

नये दस ती थी। हुए पौरे गुरुकुल

ली रहते थी, तब से कुछ

का जल-

ाज का वूरो-

थे कि

ा ने वे

0039 स्वर्गीय न लाख

हाथों

ऐसा श्रौर

श्चपनी

रुकुल

स्पष्ट साची है। माघ शुक्का त्रयोदशी सम्बत् १६८० तद्नुसार १८ फरवरी १६२४ को महर्षि दयानन्द की जन्मशताहित की समृति में, गुजरात की प्रसिद्ध सरिता पृर्गा के तीर पर, स्पा नामक माम के समीप, महात्मा जी ने ही संन्यासाश्रम में प्रवेश करने के बाद इसकी स्थापना की थी। यहां दशवीं श्रेगी तक की पता का प्रबन्ध है। गुजरात के उत्साही आर्य पुरुषों विशेषतः श्री दयालजी लल्लूभाई, श्री भीगाभाई देवाभाई स्रीर गुरुकुल के स्योग्य स्नातक डा० ईश्वरदत्त जी विद्यालंकार के अनथक परि श्रम श्रौर उत्साह की साची यह संस्था है।

इसके प्रालावा भटिएडा, भाजभार (रोहतक), कमालिया

( मिएटगुमरी ) आदि में भी गुरुकुल की शाखायें खुल चुकी है। इस समय देहरादून में स्थित कन्या-गुरुकुल भी गुरुकुल की शाखा है। उसकी स्थापना दानवीर स्वर्गीय सेठ रम्घूमल जी के एक साथ एक लाख ऋौर प्रति मास पांच सौ देने का संकल करने पर २३ कार्तिक सम्बत् १६८० तदनुसार ८ नवन्वर १६२३ को दीवाली के शुभ दिन देहली में द्रयागंज में एक कोठी किराये पर लेकर महात्मा जी द्वारा ही की गई थी। ंसंस्था के दुर्भाग्य से सेठ जी का शीघ ही देहानत हो गया और उन द्वारा उनके संकल्प के अनुसार संस्था को सहायता प्राप्त नहीं हुई। श्रव तक भी संस्था को श्रावश्यक स्थिरता प्राप्त नहीं

हो सकी है। फिर भी उक्त संस्था द्वारा आदर्श कार्य हो रहा है

तद्नुसार्।ताब्दि की (पा नामक वेश करने की पढ़ाई शेषतः श्री पुरुकुल के

थक परि-

कमा िलया चुकी हैं। रुक्त की रुक्त की रुक्त की रुक्त जी के संकल्प स्वम्बर में एक में एक में एक में एक में एक में एक में प्या श्रीर ता प्राप्त माप्त नहीं

रहा है

ब्रीट क्षी-शिचा के चेल में काम करने वाली श्रपने ढंग की यह क्षेत्री ही संस्था है।

हुकेला है। ता गुरुकुल-शिचा-पद्धति परीचिया की सीमा पार हम प्रकार गुरुकुल-शिचा-पद्धति परीचिया की सीमा पार कर स्मिक्लता प्राप्त कर चुकी है। स्वतन्त्र रूप में भी देश में कर सकलता प्राप्त कर है हैं। गुरुकुल के परीचिया की इस सफ-द्र्शनों गुरुकुल चल रहे हैं। गुरुकुल के परीचिया की इस सफ-क्षा और विस्तार का श्राय से इति तक का सब श्रेय महात्मा जो के ग्रनथक अम, श्रापूर्व साहस श्रीर श्रादृट धैर्य को ही है।

सम्बत् १६८० में गुरुकुल की पच्चीसवीं वर्ष-गांठ मनाई गई थी। उस समय तक २० लाख ७५ हज़ार रूपया गुरुकुल के जिये व्यय हो चुका था। ३४ ब्रह्म वारियों से गुरू होने वाले गुरुकुल में उस समय शाखाओं सहित कोई एक हज़ार वालक ग्रौर वालिकायें शिला प्रह्मा कर रहीं थीं। इस समय तक २२५ से श्राधिक स्नातक गुरुकुल से निकल चुके हैं, जिनमें से अधिकांश देश-सेवा के ही काम में लगे हुए हैं श्रौर उन्होंने धर्म-प्रचार, समाज-सुधार, राजनीतिक-प्रगति, शिला के विस्तार, साहित्य की उन्नति ख्रौर पत्नों के सम्पादन ख्रादि के तित्रों में यश सम्पादन कर गुरुकुल के नाम को गौरवान्वित किया है। गुरुकुल के सम्बन्य में तो महातमा जी का स्वप्न पूरा नहीं हो सका था, किंतु यह बिना संकोच के कहा जा सकता है कि स्नातकों ने देश, धर्म और समाज की सेवा करते हुए श्रपने त्यागमय उच्च चरित्र से महात्मा मुन्शीराम जी अथवा स्वामी अद्धानन्द जी को श्रपने सम्बन्ध में निराश नहीं किया। श्रिधिकतर कुलाजें के लिये उन को इतना गौरव श्रीर श्रिसमान था, जितना हि किसी भी पिता को श्रपने पुल के सफल जीवन के लिये हैं। सकता है।

## ६ भ्रम और विरोध

अलप रूप में आरम्भ किये गये इस महान् कार्य को सफलता तक पहुँचाने के लिये महात्मा जी को श्रादि से श्चन्त तक बराबर विरोधी परिस्थितिमें से ही होकर गुज़ता पडा था। एक तो गुरुकुल को कालेज-दल वालों ने अपने मुका बले में खडी की गई संस्था समम्त कर उसके सम्बन्ध में भ्रम फैलाने ख्रौर उसका विरोध करने में कोई बात उठा नहीं रखी। गुरुकुल की स्थापना होने के बाद पहिले ही वर्ष में पंजाब में कुछ इस प्रकार की निराधार बातें फैलाई गई थीं कि गुरुकुल में भोजन का ठीक प्रबन्ध नहीं है, मकानों में नमी बहुत श्रिधिक है, बीमारों की देखरेख का कोई प्रवन्ध नहीं है, सब ब्रह्मचारियों के पेर कुल आये हैं, दस ब्रह्मचारियों की सृत्यु हो चुकी है और ध सैंकड़ा इस वर्ष में काल के यास हो जायेंगे। ऐसी निराधार बातों का निराकरण 'प्रचारक' द्वारा निरन्तर किया जाता रहा। उनसे हानि तो श्रवश्य हुई, किंतु ऐसी हानि नहीं हुई जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती थी।

व

ार कुलपुत्री जितना कि जिये ही

कार्य को प्रादि से गुज़रना ने मुक़ा-में भ्रम

में कुछ भोजन बीमारों

के पेट र ७५ राधार

रहा। समकी

विरोधी दल वालों की ध्रापेचा श्रापने ही दल के लोगों ब्रा विरोध निस्सन्देह ऐसा था, जो गुरुकुल की उन्नति श्रीर असके विकास के लिये वास्तव में बाधक साबित हुआ। कुछ क्षीं तो सभी स्थानों में ऐसे होते हैं, जिनको भले कार्यों का विरोध किये विना सन्तोष नहीं होता । सम्भवतः ऐसे ही कुछ क्षेगों ने गुरुकुल की स्थापना होते ही उसके मार्ग में कांटे विषेति ग्रुह्त कर दिये थे। महात्मा जी पर ग्रवन श्रीर कई क्में बैजा खर्च करने का भी दोष लगाया गया था। सन् १६०५ तक के प्रतिनिधि-सभा ऋौर गुरुकुल के आय-व्यय हो लेकर सन्देह, भ्रम तथा विरोध का इतना बड़ा तृफ़ान खड़ा किया गया कि २७ मई १६०५ की प्रतिनिधि-सभा में सभा के प्रधान होते हुए भी उनके प्रतिकृत इस आशय के प्रस्ताव उप-थित किये गये कि-- "सात प्रतिनिधियों द्वारा पेश की गई निमलिखित बातों के लिये जांच-कमेटी नियुक्त की जाय-(१) लाला मुन्शीराम इस योग्य नहीं हैं कि उन पर सार्वजनिक कार्मों के लिये दान में दिये जाने वाले रुपये के सम्बन्ध में विश्वास किया जा सके, क्योंकि उन्होंने आर्य-प्रतिनिधि-सभा के १४ हजार रुपये का ग्रवन किया है; श्र्योर (२) न लाला मुन्शीराम किसी भार्मिक-संस्था के ज़िम्मेवार श्रोर विश्वसनीय पद के श्रिधिकारी वनाये जाने के योग्य हैं, क्योंकि, श्रापने विरोधी सज्जनों पर सूठे दोष लगाने तथा उनको गढ़ने की उनकी ष्राद्त है, जिससे सर्व- साधारण में उनके विरोधियों की कुछ प्रतिष्ठा न रहे। प्रितिनिधि सभा में विरोधियों की दाल नहीं गली। ४४ के किए १७ सम्मतियों से यह प्रस्ताव गिर गया। उसके बाद विरोधियों ने समाचार-पत्नों में गन्दगी फैलाना और पैम्फलेट हाएक वंटवाना शुक्त किया। विरोधियों की हरकतें जब अति पर पहुंच गई, तब महात्मा जी ने 'दुखी दिल की पुरदर्द दास्तान' के नाम से कोई छ: सौ पृष्ठ की पुस्तक लिख कर उस विरोध के प्रमान को शान्त किया। इन विश्व-सन्तोषी लोगों का दल बाद धवन-पार्टी की विमूर्ति के नाम से मशहूर हुआ, जो 'आई प्रवन-पार्टी की विमूर्ति के नाम से मशहूर हुआ, जो 'आई प्रविका' द्वारा समय-समय पर गुरुकुल पर प्रायः धव वोलता रहा।

विरोध और भ्रम पैदा करने वालों में ऐसे लोग भी कुछ का नहीं थे, जो गुरुकुल से किसी कारणवरा पृथक किये गये थे। ऐसे श्रलग किये हुए कई श्रध्यापकों तथा श्रधिष्ठाताश्रों ने का खल-हरिद्वार में महीनों डेरा जमा कर गुरुकुल की जड़ों को उखाड़ने का यत्न किया। पर, वे भी श्रपने यत्नों में सफल नहीं हो सके। महीनों महात्मा जी की गोद में बच्चों की तरह पर्ल वाले, श्रार्थसमाज की शरण में श्राकर मियां से श्रार्थ वर्ल वाले श्रब्दुलगफूर डर्फ 'धर्मपाल' ने भी गुरुकुल के विरुद्ध कुछ कम उपद्रव नहीं मचाया। श्रार्थसमाज में उसने जो गन्त्री फैलाई थी, उसमें कमीनेपन की हह कर दी गई थी। गन्त्री

न रहे। हैं। क्षित्र का वैसा उदाहरण कहीं ढ़ंढने पर भी मिलना ४४ के कि क्षित्र मन नहीं। गुरुकुल से ग्रंथन के अपराध में निकाले गये हि करतृतों से मौकूफ़ हुए नारायण्दास किट काप के क्षिपन पहिले हि इस पटाटोप पेदा करने में कोई कसर नहीं कि त्यान के कि व्याप के त्यान के कि व्याप के त्यान सहादमा जी ने बरसने से पहिले ही इस घटाटोप के त्यान के कि त्यान सहादमा जी ने बरसने से पहिले ही इस घटाटोप के त्यान के त्यान

इस प्रकार किये जाने वाले अधिकांश आ दोप मनोरंजन की ही सामग्री होते थे, किन्तु उनके भी निराकरण के लिये महात्मा की को 'प्रचारक' के कई पृष्ठ काले करने पड़ते थे। सम्वत् १६६४ में ऐसे आदोप किये जाते थे कि गुरुकुल के ब्रह्म- बारी मुद्ध-दाड़ी मुंडवाते और वाल सँवारते हैं, उनको घोड़ों की सवारी सिखाई जाती है, वे साबुन लगाते हैं, उनको अंग्रेज़ी खाई जाती है, वे अंग्रेज़ी ढंग के खेल खेलते हैं, उनको इतिहास तथा भूगोल पढ़ाया जाता है, साइन्स की पढ़ाई पर अधिक खर्च किया जाता है, अध्यापक ही परीक्षा लेते हैं और शिक्षा मुफ़त नहीं दी जाती। इन आद्मेपों के उत्तर में महात्मा जी को सम्वत् १६६४ के ८ शावण के 'प्रचारक' में कोई ४ पृष्ठ का लेख लिखना पड़ा था। वैसे भी प्रत्येक वर्ष में एक बार तो उनको बिरोधियों के प्रतिकृत्ल खड़्झहस्त होना ही पड़ता था।

ध के त्राव दल वाद्वें जो 'श्रावें गायः धाव भी कुछ का रूपे गये थे। श्रों ने कन तरह पलने नार्य बनने वरुद्ध कुछ ो गन्दगी

। गन्दगी

ही ऐसे विश्वासघाती पुरुष विद्यमान हैं, जिन्होंने अपने को गुरुकुल का हितैषी प्रसिद्ध करते हुए उस को का उखाड़ने का बीड़ा उठा लिया है। स्वार्थ ने ऐसे प्रमाश अन्धा कर दिया है।" सम्बत् १९६७ के माघ माम 'प्रचारक' में १४ पृष्ठ का लेख ऐसे ही आचोपों के निराक्त के लिये लिखा गया था, जिस का शीर्षक था-"बड़े से हो जत्थों के ब्राक्रमण से भी परमातमा ने गुरुकुल की रचा की हैं। श्रीर उसुका श्रीरम्भ किया गया था 'मन्युरसि मन्युं मि भि की वैदिक प्रार्थना से, जिस से पता लगता है कि उस समा ये आत्तेप सूर्भ्यता की मर्यादा का भी अतिक्रमण कर गरेशे उस लेक्की प्रारम्भिक पंक्तियां ये थीं—"ब्रह्मचर्याश्रम ह उद्धार के लिये जिस दिन गुरुकुल की पाठविधि तथा आहे प्रचन्धं सम्बन्धी नियम हाथ में लेकर सेवकों ने काम क्ला श्रारम्भ किया था, उसी दिन से गुरुकुल पर वज्र-प्रहार क्र हो गये थे। अपनों और बेगानों, आयों और अनायों सी प्रकार के पुरुषों ने उस को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिये नान है प्रकार के प्रयत्न किये। किंतु जन गंगा-तट पर पहुंच कर क्रि

चारियों के समूह ने इस जंगल को वेदमन्तों की खिति है

K

गुंजाना शुरू किया, तब से तो आक्रमणों की कुछ गिनती है

जिस लेख की ब्रोर ऊपर संकेत किया गया है, के

आरम्भ में महात्मा जी ने लिखा था—"श्रार्थसमाज के

गया है, कि हिं। हर तीसरे महीने गुरुकुल की समाप्ति-स्चक तमाज के अविज्ञ भविष्यवाणियां सुनने में श्राती रहीं। जत्थों पर जत्थे नि अपने भागी के लिये बने, आक्रमणों पर आक्रमण हुए, जिन उस को का तक्त इस के सेवकों के ही बदन चलनी-से बन गये, प्रत्युत ऐसे अभा के निशान गुरुकुल की संस्था और उस के प्रवन्ध माघ मास प्रामी प्रव तक लगे हुए हैं।" इन उद्धरणों से पता लगता है के निराका कि किस विरोधी परिस्थिति में लङ्का में विभीषण की तरह "वहें से हे बाला जी को गुरुकुल के संचालन का काम करना पड़ता रत्ता की वह उन के ही धेर्य अप्रीर हिम्मत का काम था कि ऐसे न्युं मिय के लिय में भी वे इतने वर्षों तक अपने कत्तेव्य पाद्धा में क्रिक्स के उस समा ने रहे।

७ गुरुकुल और प्रकाश-परि

तथा उस है इस धेर्य और हिम्मत के सामने तब सहसा ही सि काम कल जाता है, जब यह देखने में आता है कि गुरुकुल की स्वामिनी -प्रहार क्का प्रतिनिधि-सभा ऋौर उस की प्रबन्धकारियाी स्नन्तरंग-सभा भी नायों सहाता जी के लिये उतनी सहायक सिद्ध नहीं हुई, जितनी कि लिये नान ्रीनी चाहिये थी। गुरुकुल की समर्थक लाहौर की प्रकाश-च कर का पार्टी की भी गुरुकुल के प्रति प्रायः टेड़ी ही दृष्टि रही। गुरुकुल वित है का काम करते हुए यह शिकायत महात्मा जी को बराबर रही कि प्रतिनिधि-सभा त्रथवा श्रन्तरंग-सभा गुरुकुल को यथेष्ट समय

Gurukul Kangri Collection

कर गयेशे सचयित्रम है

गिनती ही

नहीं दे सकतीं। २८ वेशाख सम्वत् १६६८ के 'प्रवास है।"

'गुरुकुल के साथ सच्चे प्रेम का प्रमागा दीजिये' शीर्षक से क्षिकि गये लेख में आपने लिखा था—''जो माता शरद् भृतु में कि गीला हो जाने पर बच्चे का रोना सुन उसके मुंह, नाक, के और है को कपड़ों से वन्द कर के उस को छाती से जकड़ कर उसके वह गला घोंट देती है, उसे भी तो बच्चे से अगाध प्रेम होता । किंतु उस का प्रेम बच्चे में जीवन डालने के स्थान में उसका का ही तमाम कर देता है। .... अब गुरुकुल प्रतिनिधिसमा स्ता की श्रान्य कार्यवाहियों के साथ एक पुळल्ला-सा बना हुआ है। प्रतिनिधि की श्रंतरंग-सभा प्रचारादि अन्य विषयों के विचारों जितना समय लगाती है, उस का चौथाई समय भी गुल्ला सम्बंधी बड़े से बड़े गम्भीर विषय के विचार के अर्पण नहीं का सकती। सभा के सभासद इस त्रुटि को जानते हैं किन्तु गुरु के साथ उनका इतना श्रगाध प्रेम है कि वे उस को श्रपने से थों काल के लिये भी जुदा करने को तय्यार नहीं, भले ही ह थोड़े समय की जुदाई से उन के प्यारे गुस्कुल को गुद्ध बगु है सेवन से बल मिलने तथा स्वस्थ होने की ही सम्भावना स्थीर हो। प्रतिनिधि की अन्तरंग-सभा को वैदिक धर्म के प्रवार शुद्धि, शास्त्रार्थ आदि विषयों पर बहुत ध्यान देना है, उस को

赥

विष

एक

सम

के

क्र

ला

Ţ

H



न शिक्ता सम्बन्धी विषयों पर विचार करने के लिये समयही

मिलता है ऋौर न वह उन पर ठीक प्रकार विचार ही कर सकती

भवास है। जापने कर्नेट्य-प्राच्या के रि कि हे किए हम समय श्रापने कर्त्तव्य-पालन से गिरे हुए हैं।" इस उसे कि हैं शिकायत महात्मा जी को यह थी कि प्रतिनिधि-समा नाह, के ब्रोर प्रन्तरंग-सभा के सभासद लाख-सवा-लाख का वजट तो कर स्म विस्त देते हैं, किन्तु उस की पूर्ति के लिये कभी कोई भी न होता । इस शिका-उसका का किताई को दूर करने के लिये आपने सभा में यह तिनिधिसमा के ही आधीन हुआ है । हु के प्रबन्ध के लिये एक घ्रालग प्रबन्धकर्जी-सभा नियत की विचार । अया करे, जो गुरुकुल के विषय में सोचा तथा काम किया भी गुला हो। उस सभा में प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों, संरक्तकों, स्नातकों ग्रीर दानदातात्रों आदि के प्रतिनिधि तथा वैदिक-साहित आदि विषयों के मर्मज्ञ विद्वान् रखने का आपका प्रस्ताव था। वह समा ए नहीं श न्तु गुस्स क प्रकार से विद्या-प्र्यार्थ-सभा ही होती, जो गुरुकुल की प्रबन्ध-ने से थोरे सम्बन्धी श्रावश्यकतात्र्यों की पूर्ति के साथ-साथ प्रतिनिधि-सभा ले ही इस के श्राधीन शिद्या-सम्बन्धी सभी संस्थाश्रों का प्रबन्ध किया द्ध वायु है। करती। इस प्रस्ताव की उपयोगिता के सम्बन्ध में महात्मा जी ना क्योत ते कितने ही लेख लिखे थे। दस-बारह वर्षों से भी श्रिधिक ने प्रचार लम्बे समय तक यह प्रस्ताव प्रतिनिधि-सभा के विचाराधीन , उस को प्रतावों की फ़ाइल में पड़ा रहा। ईस्वी सन् १६११ की २७ समय ही मई की प्रतिनिधि-सभा के वार्षिक-श्रिधिवेशन में उस पर केवल न्र सकती

8

एक बार वाद-विवाद ही हुआ था, सम्मतियां उस अधिवेसको भी नहीं ली गईं थीं।

उक्त श्रिधिवेशन में हुआ वह विवाद कई दृष्टियों में मनोरञ्जक है श्रीर महात्मा जी के मार्ग की कठिनाइयां पर उससे अच्छा प्रकाश पड़ता है। श्री पिएडत विश्वम्भरनाय है बी० ए० ने, जो महात्मा जी के संन्यासाश्रम में प्रवेश कर्त के बाद गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता नियुक्त हुए थे, उस निवाह कहा था- "प्रतिनिधि-सभा का प्रथम उद्देश्य वेद तथा ग्रन् प्राचीन श्रार्ष प्रन्थों के लिये विद्यालय खोलना है। इसमें गुरु कुल को एक शिल्तगाशाला ( एज्केशनल इन्स्टीट्यशन)कहा ग्व है, ऐसी किसी भी शिचग्रशाला के खोलने का अधिकार अ सभा को नहीं है। " यह याद रखना चाहिये कि विश का फैलाना प्रतिनिधि सभा का कोई उद्देश्य नहीं है।" महासा कृष्ण जी बी० ए० ने ऊपर की बातों का समर्थन करते हुए कहा था- 'गुरुकुल के अधिकारी गुरुकुल को युनिवर्सिटी बनान चाहते हैं, यह बहुत बुरा है ऋौर सभा के उद्देश्यों के सर्वश बाहर है।" लाला काशीराम और महता जैमिनी आदि ने भी ऊपर के विचारों का समर्थन किया था। इन विचारों से यह सए है कि अन्तरङ्ग-सभाका एक दल, जिसको इसी विवाद में महाशय कृष्णा जी ने 'प्रकाश पार्टी' का नाम दिया था, गुरु को केवल वेद पढ़ाने की छोटी-सी चटशाला बनाये



। उसको महाविद्यालय प्रथवा विश्व-विद्यालय बनाने के वह विरुद्ध था। महात्मा जी ने इसी विवाद में बहुत साफ़ शब्दों में कह दिया था—"गुरुकुल जिस मार्ग पर चल रहा है, उससे वह एक विश्वविद्यालय ही बनेगा। म्बतक भी वह बहुत कुछ उसी स्रोर वढ़ा है। वेदों स्रौर वेदांगों की पढ़ाई के मुख्य रहने पर भी वहां श्रन्य विद्याश्रों की पढ़ाई को स्थान दिया जायगा। कारगा इसका यह है कि सव प्रत्य विद्यायें वेदों के समस्तने के लिये साधन-रूप हैं। गुरुकुल में कृषि-विज्ञान, पदार्थ-विज्ञान, रसायन तथा अन्य सब कलायें एवं विज्ञान सिखाये जायेंगे त्र्यौर सिखाये जाते हैं। यदि प्रति-तिधि-सभा इसे ऋपने उद्देश्यों के प्रतिकृत सममती है, तो उसे इसी समय वर्तमान गुरुकुल को बन्द कर देना चाहिये। जो सज्जन कार्यकर्तात्रों पर यह दोष लगाते हैं कि वे भविष्य में गुरुकुल को यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं. उन्हें समक्त लेना चाहिये कि इस समय भी गुरुकुल यूनिवर्सिटी ही रहा है।"

गुरुकुल को संस्कृत की चटशाला अथवा विविध विषयों के अध्ययन के लिये एक आदर्श शिलगालय बनाने के दृष्टिकीया में भेद बढ़ता चला गया। समाचार-पत्नों में भी उस दृष्टिभेद की चर्ची होने लगी। 'प्रकाश' में गुरुकुल के उद्देश्य के सम्बन्ध में महाशय कृष्णा जी ने कई लेख लिखे। 'प्रचारक' में 'प्रकाश और

त्र्यधिवेशन

त्यों से वह इयों पर भी म्भरनाथ जे प्रवेश करते । विवाद में

तथा भ्रम्य इसमें गुरू )कहा गया धेकार इस

िक विद्या '' महाशय

करते हुए स्टी बनाना

के सर्वधा

दि ने भी ने यह स्पष्ट

विवाद में

, गुरुकुल

ा बनाये

首

a

हार

ते

"मु

वर्त

हों

H

लि

दि ही

36

羽

4

गुरुकुल' के शीर्षक से लिखे गये लेखों में उनका उत्तर हिंग गया श्रीर महाशय कृष्ण जी के श्रान्दोलन के तरीके 'भयानक प्रकार' बताया गया, किन्तु उनका यह 'भयानक प्रकार' स्मातार कई वर्षों तक जारी रहा। २२ कार्तिक सम्वत् १६६६ के 'प्रकाश' में गुरुकुल के उद्देश्यों के विषय में कई एक काल. निक परिभाषांचें घड़ कर गुरुकुल के कार्यकर्ताओं पर रोषश्र प्रगट किया गया स्रोर यह भय भी प्रगट किया गया कि गुरुक्त ब्राह्मणा न पैदा कर के वैश्य पैदा करने में लग रहा है। उसी समय 'प्रचारक' में लिखा गया था— "प्रकाश के सम्पादक महाराय कृष्या जी गुरुकुल की स्वामिनी श्रीप्रतिनिधिसमा के सभासद् हैं, गुरुकुल की प्रबन्धकारिसी अन्तरंग-सभा के भी वे सदस्य हैं श्रीर इससे भी बढ़ कर श्राप उसके उपमन्ती हैं। यदि गुरुकुल के विषय में आपको कोई शिकायत है और गीर गुरुकुल के वर्तमान कार्यकर्ताओं की किन्हीं चेष्टाश्चों से आप रू हैं तो आपके लिये कई रास्ते खुले हैं और वे कई रास्ते झ बर्तमान रास्ते से बहुत प्रिय, बहुत लाभदायक और वहुत मुल्म हैं।" पर, प्रकाश-सम्पादक ने प्रिय, लाभदायक श्रौर सुलभ मार्ग का अवलम्बन न करके 'प्रकाश' के कालमों का अप्रिय, हानिकारक तथा जटिल मार्ग ही पकड़े रखा। सम्वत् १६७१ के माघ मास में फिर 'प्रकाश' में यह भय प्रगट किया गया कि गुरुकुल वेद की पढ़ाई को श्राप्रधान बना कर लुहारी-तरसानी

के काम में कहीं न लग जावे। इस भयावह कल्पना के आधार क्ष भयातक चित्र खींच कर सर्वसाधारण को भ्रम में इलने की निन्दनीय चेष्टा की गई थी। इस पर महात्मा जी क्षेत्रस्वत् १६७१ के २ फाल्गुन के 'प्रचारक' में लिखा था— "मुक्ते आश्चर्य है कि यदि महाशय कृष्णा जी को गुरुकुल की वर्तमान गित में कुछ सन्देह है तो म्वामिनी-सभा के मन्त्री होते हुए, उन्होंने उस सभा द्वारा संशोधन कराने के स्थान में समाचार-पत्र की शर्या क्यों ली ?" इसके बाद महात्मा जी ने लिखा था-"मैं महाशय कृष्ण तथा आर्य जनता को निश्चय दिसाता हूं कि यदि वैदिक-धर्म के पुनरुजीवन का काम मेरी दृष्टि में गौगा बन जायगा तो मैं इस गुस्कुल में एक पल भी ठहरना पाप समर्भूतगा।" इसी लेख में श्रापने एक बार फिर श्रायुर्वेद, कृषि-व्यापार श्रीर लुहारी-तरखानी श्रादि की पढ़ाई का समर्थन करते हुए स्पष्ट शब्दों में घोषगा की थी-"पहिली पाठिवधि के श्रमुसार, जिसका प्रामाियाक खराडन प्रतिनिधि-सभा ने मेरे ज्ञानमें नहीं किया, कृषि-महाविद्यालय खोलना भी गुस्कुल का कर्तव्य है। मैं दो वर्षों से उसके लिये विशेष परामर्श करता रहा हूं और अब समय आया है कि कृषि का काम आगामी वर्ष के श्रारम्भ से शुरू किया जायगा । उसके साथ 'लुहारी-तरखानी' का कारखाना भी खोला जागया, जिसका कुछ सामान तीन वर्षों से श्राया पड़ा है । यदि इसके सम्बन्ध में मन्त्री जी अथवा अन्य

. ७१ कि

ानी

र दिया

रीक़े को

प्रकार<sup>9</sup> १६ ई८

काल्य-

रोष भी

गुरुकुत

उसी

म्पाद्क

र-सभा

के भी

शी हैं।

यदि

प रुष्ट

इस

मुलभे

नुलभ

प्रिय,

किन्हीं सभासदों को गुरुकुल अपने उद्देश्य से गिरता दिखाई दे ने सभा में इस प्रश्न को रख कर पहले ही इसका निश्चय करा लें। महात्मा जी के इतने स्पष्ट लेखों के बाद भी 'प्रकाश' के सम्पाक श्रीर उनकी पार्टी की यह शिकायत बराबर रही कि 'उपदेशक नहीं मिलते।' सम्बत् १६७३ के श्रावरा मास में 'प्रकाश'ने यहां तक लिखा था कि "न पंजाब में ऋौर न संयुक्तप्रान्त में कोई ऐसी पाठशाला है, जहां उपदेशक तय्यार किये जा रहे हो। ऐसी हालत में सवाल तो काबिल-ग़ौर यह है कि उपदेशक कहां से आयें ?" पाठक यह समभ सकते हैं कि इस लेख में संयुक्त प्रान्त का उल्लेख करके गुस्कुल पर चोट की गई थी। इस प्रकार सदा ही 'प्रकाश' ऋौर उसके दल की गुरुकुल पर बक दृष्टि रही, जिसका परिचय कभी-कभी आज-कल भी मिल जाता है। इस प्रकरण को इतना खोल कर इस लिये लिखा गया है कि इसका सम्बन्ध चरित्रनायक की जीवनी के साथ कई जगह श्राता है ऋौर गुरुकुल की उन्नति तथा उसके विस्तार में यदि कोई सब से बड़ी बाधा थी तो यही थी कि उसके संचालकों श्रौर मालिकों की दृष्टि में गुरुकुल के उद्देश्य की पूर्ति के साधनों में पूर्व-पश्चिम का-सा भेद था। इस भेद को लेकर कई वर्षों तक समाचार-पतों में जो चर्चा हुई, वह उसके लिये त्रीर भी श्रिषक बड़ी बाधा सिद्ध हुई।

H

## द्र, सरकार की तिरछी नज्र

इस सब बाधा-विरोध के रहते हुए एक और बाधा गुरुकुल के मार्ग में सरकार की सन्देहास्पद दृष्टि थी। गुरुकुल का मरकार से विलकुल स्वतन्त्र होना ही उसके सन्देह के लिये पर्याप्त श। ब्रार्यसमाज पर राजद्रोही होने का जो सन्देह था, उस से भी गुस्कुल के सम्बन्ध में इस सन्देह को विशेष पृष्टि मिली। उस सन्देह की उत्पत्ति के इतिहास में न जाकर यहां एक गुप्त सरकारी लेख की पंक्तियां इसलिये दी जाती हैं, जिस से उस सन्देह का रूप पाठकों के सामने आ जाय। उस लेख में लिखा गया था—''ग्रार्यसमाज के संगठन में ग्रभी जो महत्व-पूर्ण विकास हुन्रा है वह वास्तव में सरकार के लिये बहुत बड़े संकट का स्रोत है। वह विकास है गुरुकुल-शिचा-प्रणाली। इस प्रांत में गुरुकुल की उत्पत्ति के इतिहास का विवेचन अगले प्रध्याय में किया जायगा, किन्तु आर्यसमाज की धर्म के रूप में आलोचना करते हुए भी उस की आर निर्देश करना आव-श्यक है। इस प्रयाली में चाहे कितने ही दोष क्यों न हों, किन्तु भक्तिभाव और बलिदान की उच भावना से प्रेरित जोशीले धर्मपरायगा व्यक्तियों का दल तय्यार करने का यह सबसे सुगम श्रौर उपयुक्त साधन है, क्योंकि यहां आठ बरस की ही आयु में वालकों को माता-पिता के प्रभाव से भी विलकुल दूर रखकर

बाई दे तो हरा लें।" सम्पादक उपदेशक

काश' ने प्रान्त में हि हों। क कहां

संयुक्त-प्रकार टेरही,

ता है।

जगह यदि जर्की

(पक) |धनों |तक

तक धिक 8

त्याग, तपस्या और भक्तिभाव के वायुमगडल में उन के जीक को कुछ निश्चित सिद्धांतों के श्रानुसार ढाला जाता है, जिस है उन के रग-रग में श्रद्धा श्रीर श्रात्मोत्सर्ग की भावना घर का जाती है। यदि इस प्रकार की शिक्ता का क्रम आर्यसमाज सुयोग्य श्रौर उत्साही नेताश्रों की सीधी देख-रेख में बालकों की उस संत्रह वर्ष की श्रायु तक बराबर जारी रहा, जो कि मनुष्य के जीवन में सब से अधिक प्रभावयाही समय है, तो इस पद्धी से जो युवक तथ्यार होंगे, वे सरकार के लिये असन्त भयानः होंगे। उनमें वह शक्ति होगी, जो इस समय के आर्यसमाजी उपदेशकों में नहीं हैं। उन में पैदा हुआ उयक्तिगत दृढ़ विश्वास श्रीर अपने सिद्धांत के लिये कष्ट-सहन करने की भावना, श्रीपत समय ब्राने पर प्राणों तक को न्यौद्धावर कर देना, साधारण जनता पर बहुत गहरा प्रभाव डालेगा । इससे उन को अनायास ही ऐसे अनिगनत साथी मिल जायेंगे, जो उन के मार्ग का श्रवलम्बनं करेंगे श्रीर उनसे भी श्रिधिक उत्साह से काम करेंगे। यह याद रखना चाहिये कि उन का उद्देश्य सारे भारत में एक ऐसे जाति-धर्म की स्थापना करना होगा, जिस से सारे हिन् एक भ्रातृभाव की शृंखला में बंध जायेंगे। वे सब द्यानद् के 'सत्यार्थप्रकाश' के ग्यारहवें समुझास की इस आज्ञा का पालन करेंगे कि श्रद्धा श्रौर प्रेम से श्रापने तन, मन, धन-सर्वस को देश हित के लिए अर्पण कर दो।"

के जीवन जिस से घर का समाज के ालकों की के मनुष्य स पद्धति भयानक र्यसमाजी विश्वास , अपित **नाधार्**ण अनायास मार्ग का करेंगे। में एक रे हिन्दू ानन्द के पालन

र्वस्व को

इस लेख की अगली पंक्तियों का सीधा सम्बन्ध गुरुकुल क्रांड़ी के साथ है। वे पंक्तियां ये हैं— "सरकार के लिये सब से प्रिधिक विचारगीय प्रश्न यह है ि इस समय श्रार्थसमाज के गुरुकुल में शिला प्राप्त करने वाले उपदेशकों का शिना समाप्त करने के बाद सरकार के प्रति क्या रुख़ होगा ? इस समय के उपदेशकों की अप्रेपेक्ता वे किसी और ही ढांचे में ढले हुए होंगे। जिस धर्म का वे प्रचार करेंगे, उस का श्राधार व्यक्तिगत विश्वास एवं श्रद्धा होगी, जिस का जनता पर सहज में बहुत प्रभाव पहेगा। उन के प्रचार में मकारी, सन्देह, सममौता ब्रौर भय की गन्ध भी न होगी ब्रौर सर्वसाधारण के हृद्य पर उसका सीधा श्रासर पहिगा।" गुरुकुल के सम्बन्ध में पैदा हुए सन्देह को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिये इस लेख का लेखक कहां तक पहुंचा था, इस का णता स्रगली पंक्तियों से लगता है, जिनमें उस दौरे का उल्लेख किया गया है, जिस में महात्मा जी ने गुरुकुल के लिये तीस हज़ार रुपया जमा किया था। लेखक लिखता है-"पञ्जाब की पुलिस की रिपोर्टीं में यह दर्ज है कि सन् १८६६ में जब लाला मुन्शीराम श्रमृतसर के पंडित रामभजदत्त के साथ गुजरात, सियालकोट श्रीर गुजरांवाला का दौरा करते हुए धन संग्रह कर रहे थे, तब उन्होंने सरकार की निन्दा शरारत से भरे हुए शब्दों में श्रन्य बातों के साथ यह कहते हुए की थी कि सिपाही कितने मूर्व हैं जो सत्तह-श्रठारह मेल यहां हिंह

रूपयों पर भरती होकर अपना सिर कटवाते हैं। गुरुका शिक्तित होने के बाद ऐसा करने वाले श्राद्मी सरकार के नहीं मिलेंगे।" गुरुकुल के जिन उत्सवों का पीछे कुछ क्षी किया गया है, उन के सम्बन्ध में इस लेख में लिखा गया है—"कांगड़ी में मनाये जाने वाले गुरुकुल के वार्षिकोत्सव पर कोई साठ-सत्तर हज़ार आद्मी प्रति वर्ष इकट्ठा होते हैं। कं दिनों तक यह उत्सव होता है। पुलिस, स्वास्थ्यरचा आदिका सब प्रबन्ध गुरुकुल के श्राधिकारी स्वयं करते हैं। बंगाल में मेलों पर जिस प्रकार स्वयंसेवक सब प्रबन्ध करते हैं, वैसे ही यहां ब्रह्मचारी स्वयंसेवकों का सब काम करते हैं। संगठन की हिष्ट से यह काम बिलकुल हिट-रहित है। उत्सव पर इकड़ा होने वाले लोगों का उत्साह भी आश्चर्यजनक होता है। वही बड़ी रक़में दान में दी जाती हैं अप्रीर अच्छी संख्या में उपस्थित होने वाली स्त्रियां आभूषगा तक देती है।" गुरुकुल के उद्देश की मीमांसा करते हुए उस के तपस्वी, कठोर, संयमी और निर्भीक जीवन का रोना रोते हुए फिर लिखा गया है—''विचार-ग्गीय विषय यह है कि गुरुकुल से निकले हुए इन संन्यासियों का राजनीति के साथ क्या सम्बन्ध रहेगा ? इस सम्बन्ध में गुरुकुल की, महाशय रामदेव की लिखी हुई, एक रिपोर्ट की भूमिका बड़ी रोचक है। उस के अन्त में लिखा है कि गुरुकुल में दी जाने वाली शिला सर्वीश में राष्ट्रीय है। श्रार्थसमाजियों

पुरुक्त में रकार को क्र वर्णन वा गया त्सव पर हैं। क प्रादिका गाल में वैसे ही ाठन की इकहा । वड़ी पस्थित उद्देश्य ो और विचार-गसियों बन्ध में र्ट की

पुरुकुल 1 जियों



श्री हरिश्चन्द्र जी विद्यालंकार श्री मुन्शीराम जी के बड़े पुल



हा बाइविक 'सत्यार्थप्रकाश' है, जो देशभक्ति के भावों से श्रीत है। गुरुकुल में इतिहास इस प्रकार पढ़ाया जाता ब्रावन्त्राः है हिस से ब्रह्मचारियों में देशभक्ति की भावना उदीप्त हो। हा जिल्ला है। । उदाहर्गा दोनों से देश के लिये उत्कट प्रेम का किया जाता है। इस में कुछ भी सन्देह नहीं कि गुरुकुल विकासी के ऐसे राजनीतिक संन्यासियों का दल तय्यार किया वारहा है, जिसका मिशन सरकार के स्प्रस्तित्व के लिये भयानक संकट पैदा कर देगा।" इसी प्रकार एक गुप्तचर ने श्रपनी डायरी हैं गुरुकुल के सम्बन्ध में ये पंक्तियां लिखी थीं—"गुरुकुल की हैवारों पर ऐसे चित्र लगे हुए हैं, जिन में श्रंगरेज़ी-राज से वहले की भारत की श्रावस्था अभैर श्रंगरेज़ों के कलकत्ता आने की भ्रवस्था दिखाई गई है। लखनऊ के सन् १८५७ के राज-बिहोह के चित्र भी लगाये गये हैं । विजनीर के डिस्ट्रिक्ट मिंग्रिट मि॰ ऐफ॰ फोर्ड ने जोन आफ आर्क का भी वह वड़ा चित्र गुरुकुल में लगा हुआ देखा था, जिसमें वह अंगरेजों के किछ सेना का संचालन कर रही है।"

इस प्रकार गुरुकुल की हर एक दीवार के पीछे से सरकारी लोगों को राजद्रोह की गंध आती थी। यज्ञशाला के नीचे उन की दृष्टि में एक तह खाना बना हुआ था, जिस में उन की समम के अनुसार गोला-बारूद बनाने की ब्रह्मचारियों को शिक्षा दी जाती थी। सरकारी गुप्तचरों का गुरुकुल में तांता बंधा रहता

था। वे संन्यासी, साधु, बाबू आदि के वेश में बिरे भेद लेने की सदा कोशिश किया करते थे। जब क्रा

सरस्वती-यात्रा पर गुरुकुल से बाहर जाते थे, तब भी गु

की एक सेना उन के आगे पीछे चकर काटा करती

साधारण गुप्तचरों की बात ही क्या है, बड़े-बड़े साक्ष

श्रापने उन से पूछा—'क्या श्राप ने हमारे सब भेदों का पत

लगा लिया ?' बेचारे डिपुटी कलेक्टर पानी-पानी हो गये।

उन्होंने स्वीकार किया कि गुरुकुल में सन्देह की कोई वार

नहीं है। बिजनौर के डिस्ट्रिक्ट मजिष्ट्रेट की कहानी भी वहुत

रोचक है। उन्होंने गुरुकुल श्राकर ब्रह्मचारियों के कुरते उत्तरव

कर द्वाती और भुजाओं के पुट्टों की परीचा की। इस परीच

के बाद उन के चेहरे के भाव देखने ही लायक थे। उन से यह कहे बिना न रहा गया कि "सुम्त को बताया गया था कि श्राप





श में कि धनुर्विद्या में प्रवीगा हैं श्रीर श्राप का मुख्य उद्देश्य जब के पहलवान बनाना है। मुक्त को पता लग गया कि यह तब भी गा विक्र है। तिस्सन्देह खुली वायु में रहने के कारण उन का टा करती के बाहर के स्कूलों के खड़कों की अपेता अच्छा है। हैं-बड़े साक्ष कि वे बहुत कुशल घुड़सवार ने की बात श्राकाश में ऊंचे उड़ते हुए पत्ती को श्राचुक निशाना मार न में अपने इस तीचे गिरा देते हैं।"

जी को जा इंगलियड के वर्तमान प्रधान-मन्ती श्रीर समस्त संसार के उन के कि तानीति हों के श्रम्या सममे जाने वाले मि० रैम्जे मेकडा-ल्डिका इस सम्बन्ध का वह लेख बहुत ही सुन्द्र है, जो , उन्होंने सन १६१४ में गुरुकुल देखने के बाद भारत से विलायत हीट कर वहां के 'डेली क्रानिकल' में लिखा था। लेख को इहोंने इन पंक्तियों से ही प्रारम्भ किया था-"भारत के राज-होह के सम्बन्ध में जिन्होंने कुछ थोड़ा-सा भी पढ़ा है उन्होंने गुरुल नाम अवश्य सुना होगा, जहां कि आर्यसमाजियों के बालक शिला प्रहण करते हैं। आयों की भावना और सिद्धान्तों का यह अत्यन्त उत्कृष्ट मृत्ते रूप है। इस उन्नतिशील धार्मिक संस्था श्रार्यसमाज के सम्बन्ध में जितने भी सन्देह किये जाते हैं, वे सब इस गुरुकुल पर लाद दिये गये हैं। इसी लिये सरकार की इस पर तिराद्धी नज़र है, पुलिस श्राफ़सरों ने इसके सम्बन्ध में गुप्त रिपोर्ट की हैं ऋगैर ऋधिकांश एंगलो-इग्रिडयन लोगों ने

ने वे हाइवेशी ह्मचारियों हो हात्मा जी भी हां पहुंच का नेदों का पता ती हो गये। कोई वात नी भी वहुत रते उतरवा

स परीवा

उन से यह

कि आप

इसकी निन्दा की है।" सरकार की तिरही नज़र के की की मीमांसा करते हुए उस लेख में गुरुकुल का बहुत ही हैं।

चित्र ऋंकित किया गया है। उसमें लिखा गया है—"सह लोगों के लिये गुरुकुल एक पहेली है। श्राध्यापकों में हुः

श्रंप्रेज़ नहीं है। श्रंप्रेज़ी साहित्य की पढ़ाई श्रीर उच शिवा

लिये पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा नियुक्त पुस्तकें भी यहां काम

नहीं लाई जातीं, सरकारी विश्व-विद्यालय की परीका के कि

शिचा के चेत्र में यह पहिला ही प्रशस्त यत्न किया गया है। उस लेख के परिगामों से प्रायः सभी भारतवासी ऋसन्तुष्ट हैं।

किन्तु जहां तक मुमको माल्लम है गुरुकुल के संस्थापकों के सिवा किसी झौर ने उस झसन्तोष को कार्य में परिणत करते हुए शिला के ज्ञेत में नया परी ज्ञांग नहीं किया है।" लेख के अन्त में

उन्होंने लिखा था—"मैं स्वप्न में किसी को यह कहते हुए मुन रहा हूं हम केवल यह चाहते हैं कि शान्ति से हम को ईश्वर

यहां से किसी भी विद्यार्थी को नहीं भेजा जाता और विद्याकि को विद्यालय से श्रपनी ही उपाधियां दी जाती हैं। सचमुच म सरकार की श्रवज्ञा है। यबराये हुए सरकारी श्रिधिकारी है मुंह से इसके लिये पहली बात यही निकलेगी कि यह स्पष्ट राज् द्रोह है। परन्तु गुरुकुल के विषय में यह अन्तिम राय नहीं है। सकती। सन् १८३१ के प्रसिद्ध लेख में भारत की शिला है। सम्बन्ध में मैकाले के सम्मति प्रकट करने के बाद भारत है

र भारत के ों के सिवा

हुए सुन

को ईश्वर

भर के का अभवत करने दो। क्या यही राजद्रोह है ?" मि० भेकडानल्ड पहन के सम्बन्ध में लिखे गये लेखें बहुत ही कि बह लेख सम्भवतः गुरुकुल के सम्बन्ध में लिखे गये लेखों है—"सरक सर्वात्तम है। कों में कि इंड के सुप्रसिद्ध पत्न 'दि न्यू स्टेट्समैन' के २० जून सन् उच रिका १६१४ के प्राइ में आर्यसमाज के सम्बन्ध में लिखे गये यहां काम क्षेत्र में गुरुकुल के लिये लिखा गया था—"द्यानन्द-रीत्ता के क्षेत्रांचेदिक कालेज से भी श्राधिक प्रसिद्ध हरिद्वार का ौर विद्याकि गुरुकुल सम्भवतः समस्त संसार में शिचा के चेल में सब से सचमुच मार्ग क्रिक मनोरंजक परी चार्या है। गंगा के मनोहर दृश्यों के वीच, श्रिधिकारी है हिमान्छादित चोटियों के नीचे, सांसारिक वाता-ह स्पष्ट राज आर्या से बहुत दूर एक आश्रम बना हुआ है। केवल जीवन-निर्वाह राय नहीं हो ए ब्राचार्य, उपाध्याय श्रीर सब श्रध्यापक काम करते हुए ो शिजा है सिन्ह्या से ग़रीबी का जीवन बिताते हैं, यद्यपि उनमें से बहुत से बाल-बचों वाले गृहस्थी हैं। सात वर्ष की आयु में ा गया है। वालकों को लिया जाता है ऋीर २५ वर्ष तक रखा जाता है। प्रसन्तुष्ट हैं विच में एक बार भी घर नहीं जा सकते। न वे किसी स्त्री का दर्शन कर सकते हैं ऋगैर न कोई स्त्री ही उनको देख सकती हुए शिका है। वे दिन-रात अपने अध्यापकों के निरीक्तगा और संगित में श्रन्त में रहते हैं। पहिले सात वर्ष तक उनको केवल संस्कृत श्रीर वैदिक-साहित्य की शिक्ता दी जाती है। फिर दूसरी भाषायें तथा विज्ञान सिखाया जाता है। हिंदी में ही सब शिला दी जाती है।

२१ वर्ष की श्रायु में समस्ता जाता है कि वे देश के प्रे बन गये हैं। भारतीय दृष्टि से उक्त संस्था की सब से क्री महत्वपूर्ण विशेषता जात-पात के भेद-भाव को मिटाना है। ३०० बालकों में ब्राह्मण से लेकर मेहतर तक सभी जाति ह वालक हैं। सब का एक-सा जीवन, एक-सा रहन-सहन जात-पात का भेद भारत में खूब गहरी जेंड़ें पकड़ा हुआ पश्चिम की शिचा ख्रौर ख्रादशीं के सहारे भी उसकी जहाँ ह खोदना कठिन है। परन्तु यहां गुरुकुल में उसकी जहें हैं सफलता के साथ काट दी गई हैं, पश्चिम के नाम पर को है श्रमुकरण में नहीं किन्तु पूर्व के पुराने श्रीर सुन्दर श्राद्शीर पुनर्जीवित करने की दृष्टि से । आर्यसमाज के शिचा के कार्यका यह नमूना है ऋौर शिचा का यह कार्य उस महान् समाज से के कार्य का छोटा-सा हिस्सा है, जो आर्यसमाज उत्तरीय भार में कर रहा है। आध्यात्मिकता एवं नैतिकता से प्रार रहित प्रतिभाशुन्य बृटिश आधिकारी एकाएक घबरा जाते हैं। वे नहीं समम सकते कि ये लोग क्या कर रहे हैं ? इसिल्वें। उसमें 'राजद्रोह' का सन्देह करने के आदी होगये हैं।"

इसके बाद सरकारी अधिकारियों का रुख गुरुकुल के सम्बन्ध में बदलता है। उसके बदलने में दीनबन्धु ऐराडरूज़ का बहुत अधिक हाथ या। उस समय के संयुक्तप्रान्त के लैफ्टिनेसट-गर्बन



श के हो हा बीन ह्यवेट ने महात्मा जी को मिलने के लिये देहराहून सब से क्ष कर कहा कि गुरुकुल के सम्बन्ध में उनका सब सन्देह टाना है। उनके बाद के लिफ्टिनेग्ट-गवर्नर सर (इस भी जाति समय के 'लार्ड') जेम्स मेस्टन १६१३, १६१४ और १६१६ रहन-महन है बार गुरुकुल आये। सन् १६१३ में गुरुकुल की ओर ड़ा हुआ। हिंदो गये मान-पत्र के उत्तर में आपने कहा था—"न केवल उसकी जहाँ हुस प्रान्त में किन्तु समस्त भारत में गुरुकुल एक बिलकुल निकी नहें मीलिक श्रीर कुतृहलपूर्या परीचाया है। मैं यहां श्राकर उन लोगों म पर को हे भी मिलना चाहता था, जिनको सरकारी रिपोर्टों में निस्सीम, श्राक्तीं। ब्रह्मातं श्रीर भयानक त्र्यापत्ति का स्रोत बताया गया है।" इसके ा के कार्यक्र वाद कर्मचारियों के त्याग तथा सेवा की भावना, प्रवन्ध तथा शिता (समाअसे की व्यवस्था ऋौर ब्रह्मचारियों के स्वास्थ्य की प्रशंसा करते हुए त्तरीय भार प्रापने कहा था — "एक त्र्याद्शे विश्व-विद्यालय के लिये मेरा ता से प्रार्श गुरुकुल है।"

लखनऊ के 'एवोडकेट' के संचालक स्वर्गीय राव बहादुर रा जाते हैं। ? इसिल्वें। वाद्यांगाप्रसाद जी वर्माने सन् १९१३ के प्रप्रेल मास में संयुक्तप्रान्तीय-लेजिस्लेटिव-कोंसिल में सर जेम्स मैस्टन के गुरुकुल पधारने पर जो भाषगा दिया था, उससे भी पता लगता है कि सरकारी श्रिधिकारियों की गुरुकुल के प्रति कैसी धारणा थी ? उन्होंने उस भाषणा में कहा था-"में श्रीमान् को उस राजनीतिपूर्ण श्रीर साहसपूर्ण कार्य के

का बहुत गट-गवर्म

के सम्बन्ध

177

लिये बधाई देना चाहता हूं, जो आपने उन देशभक्त रिक् दर्शन देकर किया है, जो महात्मा मुन्शीराम जी के नेतृत्त्र संरक्षकता में राष्ट्रीत ढंग पर शिक्ता के क्षेत्र में अलौकिक पी कर रहे हैं ऋौर जिन्होंने पश्चिम की अच्छाइयों को क्ष श्रादशों के साथ एक कर दिया है। मैं श्रीमानों के गुरुकुल पक को इस लिये साहसपूर्ण कार्य कहता हूं, क्योंकि मुमको माल कि इस प्रान्त के अधिकतर अफ़सर क्तुठी और स्वार्थपूर्ण क्लि के आधार पर आपके हृद्य में यह सन्देह पैदा कर रहे के गुरुकुल भारत के शान्त विकास में विव्व पैदा करने वाले लो के पैदा करने में लगा हुआ है। आपके गुरुकुल पधारने क्र वहां की गई घोषगा से आशा है ऐसे लोगों के विचार गुल्ल के सम्बन्ध में, बद्ल जायंगे। आपने उन लोगों को सच्छा प्रोत्साहन दिया है, जो जनता की नैतिक श्रीर श्राध्यािक उन्नति में लगे हुए हैं। इससे वे लोग गवर्नमेंग्ट के श्रधिक समी आजायंगे, जिनके हृद्य मातृभूमि को फिर से पुरातन गौर प्राप्त किया हुआ देखने को उतावले हो रहे हैं।" इस भाषण वर्मा जी ने गुरुकुल के आदर्श का चित्र भी बहुत सुन्दर शबों अंकित किया था।

सन् १६१६ में २१ श्राक्तुबर को उस समय के वाक सराय लार्ड चेम्सफ़ोर्ड भी लेडी चेम्सफ़ोर्ड, सर जेम्स मेस्न श्रीर श्रान्य सरकारी श्राधिकारियों के साथ गुरुकुल पधारे थे।



ब्रापने गुरकुल की शिला, प्रबन्ध और ब्रह्मचारियों के स्वास्थ्य ग १र्ग सन्तोष प्रकट किया । के नेतृत

कहा जाता है कि उच अधिकारियों के इस प्रकार गुरुकुल में ग्राने का एक कार्गा यह था कि किसी प्रकार गुरु-कुल को सरकार की सुनहरी ज़ंजीरों में जकड़ा जाय। यदि गुरु-कुल के संचालकों की स्रोर से कुछ थोड़ा-सा भी संकेत मिलता तो जो सरकारी सहायता दूसरी संस्थाओं को नाक कड़ते और हाथ-पैर जोड़ने पर भी नसीब नहीं होती, वह ग्रनायास ही गुरुकुल को सिल जाती। पर, गुरुकुल अपने श्राद्शे पर दृढ़ रहा अोर उसके संचालक, विशेषतः महात्मा जी, इस जाल से बचे रहे। उन्होंने महारागा प्रताप का भूख-प्यास का जङ्गली जीवन पसन्द किया श्रीर स्वाभिमान को खोकर मानसिंह के भोग-विलास के जीवन की श्रोर श्रांख भी नहीं केरी। सम्भवतः इसी अ्रोर संकेत करते हुए महात्मा जी ने लिला था-"गुरुकुल अपने जन्म-दिन से अब तक, नौकरशाही के जाल से वचा हुआ, अपना काम करता आया है। इसके संचालकों को क्या-क्या प्रलोभन नहीं दिये गये ? जिन सुनहरी जंजीरों को जातीयता का अभिमान करने वाले अन्य शिक्तगा-लयों ने वड़ी ख़ुशी से पहिन लिया, मन लुभाने वाली वे ज़ंजीरें न जाने कितनी बार उनके सामने पेश की गई। परमेश्वर ने जनको ऐसी दासता से वचने की बुद्धि दी।" सरकारी अधिका-

उरुकुल प्या मको मालुर ार्थपूर्ण लिहे कर रहे थे हैं। ने वाले लो पधारने क्री चार गुरु को सच्मुर आध्यातिह प्रधिक समीप रातन गौत स भाषण में

भक्त शिक्त

नौकिक परीह

इयों को को

य के वाय-1 नेम्स मेस्टन पधारे थे।

दर शब्दों में ।

रियों का रुख बदलने से इतना लाभ अवश्य हुआ कि गुम्मों की सन्देह-दृष्टि से गुरुकुल की कुछ समय के लिये रहा है। गई श्रीर उस के अधिकारी एवं संचालक संशयात्मक वृति है उपर उठ कर सर्वतोभावेन गुरुकुल की सेवा में लग गये।

## ६. आकर्षण और विशेषतायें

गुरुकुल एक ऐसा परीचारा था, जिस की कृतकार्यता और सफलता पर शुरू से ही सन्देह प्रगट किया जाता था। श्रीयत रेम्ज़ मैकडानल्ड की पीछे दी हुई सम्मति बिलकुल ठीक है कि मैकाले के १८३५ के उस सुप्रसिद्ध लेख के बाद, जिस द्वारा भारत में वर्तमान नैतिकता-श्रून्य सरकारी शिचा का सुत्रपात हुआ था, केवल गुरुकुल ही एक परीचार्या है जो उस के प्रतिकृत किया गया है। धारा के ठीक विपरीत तैरने वाले की सफलता पर किस को विश्वास हो सकता है ? गुरुकुल की भी ऐसी ही स्थिति थी। जंगल में माता-पिता से श्रलग सोलह वर्ष तक बालकों के रहने की कल्पना तक लोगों के लिये विश्वास से बाहर की बात थी। पर, महात्मा सुन्शीराम जी की श्रद्धा, विश्वास ऋौर तत्परता ने गुरुकुल की सफलता के रूप में श्रस म्भव को भी सम्भव बना कर दिखा दिया। उस की जिस लोकप्रियताका पीत्रे उहेख किया जा चुका है वह उस की सफलता का परिचय देने के लिये पर्याप्त है। इस प्रसंग में



कि गुप्तचरों तये रचा हो त्मक-वृत्ति से राये।

मार्थता और या। श्रीयुत ठीक है कि जिस द्वारा जिस द्वारा के प्रतिकृत्व वे सफलता के प्रतिकृत्व वे सफलता के सफलता के सफलता के सफलता के सफलता के सफलता के सिंक्स के सिंकस के सिंकस

उस की

प्रसंग में

इस की सफलता की एक ख्रोर साची दी जायगी श्रोर वह है
उस की सफलता की एक ख्रोर साची दी जायगी श्रोर वह है
उसक का आकर्षणा। इस ख्राकर्षणा से आर्य जनता तो गुरुकुल
की और ऐसी खिचती चली गई कि गुरुकुल उस के लिये ऐसा
तीर्थ बन गया, प्रति वर्ष उत्सव के समय जिस के दर्शन करना
श्रार्य जनता श्रपना कर्त्तेव्य समस्तिती है। आर्य जनता के ख्रलावा
कहर सनातनी, ईसाई, मुसलमान, यूरोपियन—न केवल
श्रंप्रेज किन्तु अमेरिकन, फेंच, जर्मन आदि भी—गुरुकुल की ओर
श्राक्षित होते गये हैं। समाज-सुधार, मान्न-भाषा हिन्दी के
पुनरुद्धार और मौलिक शिचा के विस्तार आदि की दृष्टि से
गुरुकुल निस्सन्देह आदर्श संस्था है, इसलिये ऐसे लोगों का
उस की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक है; किन्तु ऐसे लोग
भी गुरुकुल की छोर आकर्षित हुए, जिन का गुरुकुल के साथ
कोई सीधा सम्बन्ध नहीं था।

श्रलीगढ़-मुस्लिम-यूनिवर्सिटी का कमीशन गुरुकुल श्राया श्रीर उस पर मुग्व हो गया । डाक्टर श्रन्सारी श्रीर वैरिस्टर श्रासफ़श्रली सरीखे निष्पत्त मुसलमान गुरुकुल गये श्रीर उस पर लट्टू हो गये। जो मुसलमान गुरुकुल को साम्प्र-दायिक संस्था सममते हुए यह सोचते थे कि उनको वहां श्रपने वर्तन में कोई पानी तक नहीं पिलायेगा, जब ब्रह्मचारियों श्रीर श्रध्यापकों ने उनके साथ बैठ कर भाई-भाई की तरह भोजन किया तब उनकी श्रांखें खुलीं श्रीर गुरुकुल ने उनके हृदयों में घर कर लिया । कलकत्ता-यूनिवर्सिटी कमीशन के प्रधान मि

सैडलर श्रीर श्री श्राशुतोष मुकर्जी गुरुकुल श्राये; उन पर गुरुक

का जो असर हुआ, वह सैडलर कमीशन की रिपोर्ट में दर्ज है।

मि० सेडलर ने गुरुकुल का खूब गहरा श्रवलोकन करने के बाद कहा था—"मातृभाषा द्वारा उच शिला देने के





श्राकर्षित किया श्रीर सब के हृद्यों में श्रपने लिये एक-सा स्थान

बनाया। ज़िले के मजिस्ट्रेट, प्रान्त के गवर्नर और भारत के

वायसराय के लिये भी गुरुकुल में कुछ त्राकर्षण था। रुड़की के

ज्वाइग्रट मजिस्ट्रेट मि० आर. सी. हावर्ट ने ठीक ही लिखा था-"गुस्कुल एक श्रद्भुत संस्था है, जिसका प्रवन्ध श्रत्युत्तम है। प्रधान मि पर गुरुक्त में दर्ज है। किन करने ता देने के हुई है। नाला लाज-न जी नेहरू त्रीय सरीखे से भी बड़ी भद्धासम्पन्न ानी नायडू नक विश्व-जगद्बन्द भेन्न रुचि पनी ऋोर सा स्थान भारत के रुड़की के

वा था-

त्तम है।

इसको देख कर मुक्तको चेस्टर-हाउस का अपना विद्यार्थी-जीवन इसको देख कर मुक्तको चेस्टर-हाउस का अपना विद्यार्थी-जीवन सहसा याद आगया। गुरुकुल में अपनी मौलिक पद्धित के सार्थ विलायत के सार्थ जिनक स्कूलों की अच्छाई का मिश्रण क्षिण गया है। शिचा का माध्यम हिन्दी है और जनता की आम किया गया है। शिचा का वास्तविक माध्यम है। मैंने भारत में कहीं और ऐसे स्वस्थ और प्रसन्न वालक नहीं देखे। अध्यापक शिर्ध है और अपने शिष्यों के चरित्र-गठन का पूरा ध्यान स्थित है।" सरकारी अधिकारियों की ऐसी सम्मतियों से गुरुक्त की सम्मति-पुस्तक भरी पड़ी है।

विलायत से भारत के सुप्रसिद्ध स्थानों की यात्रा के लिये श्राने वाले विदेशी यात्री गुरुकुल अवश्य श्राते थे। यूरोप के कई समाचार-पत्रों के प्रतिनिधि मि० नेविन्सन ने विलायती पत्रों में गुरुकुल की इतनी प्रशंसा की थी कि कितने ही विदेशी यात्री उनके लेख पढ़ने के बाद ही गुरुकुल श्राये थे। श्रामेरिका के प्रसिद्ध शिचाा-विज्ञ विद्वान्-वकील मि० मायरन् एच० फेल्प्स ने गुरुकुल की प्रशंसा में इलाहाबाद के 'पायोनियर' में बहुत से विस्तृत पत्र लिखे थे। वे इतने प्रभावशाली पत्र थे कि 'पायोनियर' का वही सम्पादक लेखमाला के श्रन्त में गुरुकुल की प्रशंसा करने के लिये वाध्य हुआ, जो पहिले उनको प्रकाशित तक करने में संकोच करता था। फैल्प्स गुरुकुल के साथ इतने तन्मय होगये थे कि उनका नाम गुरुकुल में पं० दयानारायण रख



लिया गया था। वे धोती-कुरता के वेष में पूरे काश्मीरी पंहि ही जान पड़ते थे। वे प्रायः कहा करते थे कि यदि मेरा लड़का होता तो मैं उसको गुरुकुल में भरती करता प्रथवा ही यदि आठ वर्ष की आयु प्राप्त कर सकता तो गुरुकुल भरती हो जाता। विलायत के 'डेली मेल' के प्रतिनिधि मैक्सक इङ्गलैंड की सार्वजनिक-सदाचार-समिति के प्रमुख सदस्य एवं सदाचार की समस्या के अध्ययन के लिये ही समस्त संसार की याता पर निकले हुए जी० एन० फ़ीक्सपिट, इंगलैंड की लिवरल क्कब के सदस्य तथा सुप्रसिद्ध लेखक विलियम आर्थर, भारतभक्त दीनबन्धु मि० एगड्रूज़ श्रौर उनके साथी मि० पियरसन, मि० ऐच० हालैंड, इस समय के इंगलैंड के प्रधान-मन्त्री मि० रैसे मैकडानल्ड, लार्ड इसर्लिगटन, सर थियोडोर मारिसन, मि स्काट, मि० एफ० टी० ब्रुक, जर्मनी के मि० बे, हालैंड के मि॰ कैरीयर, जापान के प्रोफ़ेसर किसूरा इत्यादि कितने ही विदेशी यात्री गुरुकुल आये और उसकी प्रशंसा के गीत गाते हुए वापिस लौटे। मि० हालैंड ने 'मार्डन रिव्यू' में गुरुकुल को न केवल भारत किन्तु समस्त संसार की श्राशा का केन्द्र लिखा था। मि॰ मैकडानल्ड की सम्मति पीछे दी जा चुकी है। गुरुकुल में दिये व्याख्यान में भी श्राप ने कहा था- "गुरुकुल का उद्देख भारतीयों को सरकारी यूनिवर्सिटियों की तरह दोगले श्रंगरेज़न बना कर पूर्ण भारतवासी बनाना है।" लार्ड इसलिंगटन भारत

ाश्मीरी पंहित दि मेरा को ता अथवा है ो गुरकुल है तिधि मैक्सवेल सदस्य एवं स्त संसार् की की लिवरत र, भारतभक यरसन, मि॰ मि० रैस्ने रेसन, मि॰ लैंड के मि॰ ही विदेशी हुए वापिस न केवल ाथा। मि॰ ल में दिये का उद्देश्य श्रंगरेज न टन भारत

में सन् १६१३ में आये हुए रायल कमीशन के सभापति थे। ब्राप ने ब्रापने भाषणा में गुरुकुल को बहुत मनोरंजक संस्था कहा था क्रीर कहा था कि पश्चिमीय सभ्यता नगरों से उत्पन्न हुई है श्रीर पूर्वीय सभ्यता जंगलों से । श्राप यहां जंगलों में बैठे हुए मृतप्राय पूर्वीय सभ्यता में फिर से प्रागा-प्रतिष्ठा कर रहे हैं। ज्ञापान के प्रसिद्ध विद्वान् ऋौर वहां के विश्वविद्यालय के अध्यापक श्री किम्रा गुरुकुल से बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। उन्होंने कहा था—"थोड़े से समय के निवास में ही मैंने यहां से अनेक शिजायं प्राप्त की हैं, जो मेरे देश के लिये भी बिलकुल नवीन है। ब्राशा है, भविष्य में जापान के बहुत से विद्यार्थी यहां श्राकर भारत की प्राचीन संस्कृति का अध्ययन किया करेंगे।" इस प्रकार गुरुकुल पश्चिमीय लोगों को भी अपनी सफलता श्रीर विशेषतात्रों पर मुग्व करने में कृतकार्य हुआ। वहां का बातावरण ही कुछ ऐसा था कि बाहिर के लोग उससे प्रभावित हुए विना नहीं रह सकते थे। गुरुकुल ने एक फैल्प्स को ही पंडित द्यानारायण नहीं बनाया, किन्तु कितनों के ही जीवन श्रीर विचारों में गुरुकुल ने क्रांति पैदा की थी। मि० एगड्रूज़ का मांसाहार छुड़ा कर उन को शाकाहारी बनाने का गौरव गुरुकुल को ही प्राप्त है। महात्मा जी के साथ मि॰ एगड्रूज़ का इतना अपनापन था कि दोनों का आपस का पत-व्यवहार 'माई डियर राम' तथा 'युम्रर डियर

चालीं' ऋौर 'माई डियर चालीं' तथा 'युश्चर डियर राम के शब्दों में होता था। वह इतना उपयोगी श्रीर किला पल-व्यवहार है कि यदि श्रव भी जितना प्राप्त है उत्त ही प्रकाशित किया जा सके तो एक शिचाप्रद पुस्तक क काम दे सकता है। उस पत्र-व्यवहार से यह प्रगट होता है भारत को ईसाई बनाने के सुख-स्वप्न देखने वाले पादिखों है गिरोह में से एगड्रूज को निकाल कर उनको भारतभक्त और दीनवन्धु बनाने का श्रेय भी गुरुकुल एवं महात्मा जी को ही है। श्रीयुत एगड्रूज संसार के किसी भी कोने में रहे, महात्मा जी को बराबर पत्न लिखते रहे। प्रिटोरिया (दिचाग अफ्रीका) से एव पत्र में दीनबन्धु ने महात्मा जो को लिखा था—''मुक्तको इलहाम हुआ है कि भारत पहिले से भी अधिक गहरे अथीं में मेरी मातृभूमि है श्रौर भारतमाता के प्रति श्रपने प्रेम के द्वारा ही में श्रपनी स्वर्गीया माता की श्रात्मा को सन्तुष्ट कर सक्नुंगा। में पिता जी से मिलने के लिये इंगलैंड जा रहा हूं और वहां अपनी माता की क़बर पर फ़ुल चढ़ाऊंगा। परन्तु उसकी श्रात्मा तो वहां न होगी । वह तो भारत में है. जो भारत लौटने पर बड़े प्रेम के साथ मेरा स्वागत करेगी।" शिमला से महात्मा जी को लिखे हुये एक पत्न में लिखा है:-"यहां श्राने पर मुम्तको मालूम हुन्ना कि जब से मैंने श्रपनी स्थिति स्पष्ट की है, तब से बिशप ऋौर दूसरे लोग मुक्त से बहुत



डियर राष मौर विल्ल है उत्ता पुस्तक का होता है हि ाद्रियों है तभक्त और ने ही है। नहात्मा जी हा) से एक ने इलहाम में मेरी ारा ही में कुंगा । मैं हां श्रपनी गत्मा तो लीटने ामला से है:-**अ**पनी से बहुत

ब्रमन्तुष्ट हैं। उनका कहना है कि मैंने ईसाइयत को त्याग दिया श्रम उनको कह दिया है कि मैं पहिले की अपेचा अधिक सच्चा ईसाई बन गया हूं । यही मैं बनना चाहता था। इंगलैंड हे भी इस सम्बन्ध में बहुत पत्र आये हैं। उनमें मेरे पिता जी हा पत्र सब से श्राधिक दुःखपूर्ण है। यह जान कर कि मैं पादरी हीं रहा, उनका तो हृदय टूट गया है । वे बहुत वृद्ध हैं । इन बातों को वे नहीं समम्त सकते । मैंने उनको बहुत दुःख पहुँचाया है। में स्वयं इसके लिये दुः स्वी हूं। परन्तु में जानता था कि यह सबतो होगा ही ऋगेर उसको सहन भी करना होगा। मुमको ग्राप के ब्रान्यतम प्रेम का पूरा भरोसा है।" डरविन से भी इसी ब्राशय का लिखा हुन्या एक पत्र है । गुरुकुल के सम्बन्ध में ग्राप सदा ही चिन्तित रहते थे। इंगलैंड से श्राप ने एक पत्र में लिखा था- "श्रीयुत गोखले से मिलकर मुमको बड़ी चिन्ता हुई। उनको भय है कि गुरुकुल पर पुलिस की नज़र है और वहां तलाशी आदि होने की सम्भावना है। सर वेलेएटाइन शिरोल ने भी इस अगेर संकेत किया है। मैंने उससे कुछ विस्तार में जानना चाहा । पर, वह चुप साध गया । परमात्मा से मेरी यह प्रार्थना है कि आप पर कोई आपत्ति न आये और पुलिस आप के जीवन तथा कार्य को संकटमय न बना सके।" गुरुकुल के प्रति आपका प्रेम इतना अधिक था कि आप अपने साथी मि॰ पियर्सन के साथ महीनों गुरुकुल आ कर रहते थे। गुरुकुल को आप दोनों ने अपना घर बना लिया है मि॰ एएडरूज़ के सौ से अधिक पत्रों में से अपर केवल तीन है की कुछ पंक्तियां दी गई हैं। इनसे स्पष्ट है कि दीनबन्धु एएडरू महात्मा जी को अपना पथप्रदर्शक मानते थे।

कलकत्ता के विशप-कालेज के पाद्री अध्यापक मि० क्रा जीं मिलवर्न मि पियर्सन की प्रराा से हिन्दी सीलते इच्छा से सन् १९१४ के फरवरी मास में गुरुकुल पधारे है श्राने से पहले श्राप ने महात्मा जी से गुरुकुल श्राने की श्राह मांगते हुए लिखा था-"में पाद्री-ऋध्यापक हूं। शायद भा गुरुकुल में एक ईसाई पादरी का रहना पसन्द नकरें। यदि आ मुक्त से यह प्रतिज्ञा चाहें कि मैं वहां आकर ईसाई-धीं सम्बन्ध में किसी के साथ कोई बात नहीं करूंगा, तो मैं के प्रतिज्ञा करने को भी तय्यार हूं। मैं आपको वचन देता हूं हि यदि कभी कोई बालक मुक्त से ईसाई-धर्म के सम्बन्ध में कु पृद्धेगा, तो भी मैं ईसाई-धर्म के सम्बन्ध में चुप रहूंगा। मैं भारत की भाषा और भारत के धार्मिक जीवन का श्रध्यक करने के लिये ही गुरुकुल आना चाहता हूं।" महात्मा जीने लिखा—"श्राप जब चाहें श्रा सकते है। यहां श्राते हुए एक ही प्रतिज्ञा करनी होगी। वह यह कि यहां रहते हुए मांसाहार नहीं करना होगा। ईसाई-धर्म के प्रचार के सम्बन्ध में श्राप गर्हा आकर देखेंगे कि उदारता का दावा करने वालों की भ्रपेण



ता लिया कहीं श्रिधिक उदार हैं।" मि० मिलवर्न गुरुकुल श्राये। केवल तीन हैं मिला वहां रहे। हिन्दी सीख गये श्रौर साथ में भारत के नवन्धु एएक धार्मिक जीवन का इतना प्रभाव ले गये कि कलकत्ता जाकर पाइरीपन' को तिलांजिल दे दी।

इसी प्रकार मद्रास के संस्कृत के माने हुए विद्वान् श्रीयुत् न्दी सीक्षते कृत्यामा वार्य सरस्वती-सम्मेलन के सभापति हो कर इस शर्त पर कुल पधारे । अपे कि उनका अपना रसोइया साथ में आयेगा और वे सब गाने की श्राहर से श्रलग बन्द कमरे में श्रापना भोजन किया करेंगे। चार-पांच शायद् 🔊 दिन वैसा क्रम चला । पर जाने के एक दिन पहिले महाविद्यालय-भण्डार में उन्होंने ब्रह्मचारियों ख्रीर महात्मा जी के साथ एक ईसाई-धर्म गंकि में बैठ कर भोजन किया । महात्मा जी के व्यक्तित्व श्रौर गुरुकुल के वातावरणा में कुछ ऐसा ही प्रभाव था कि जो वहां प्राया, कुछ न कुछ उसके रंग में रंग कर ही गया। जिस संस्था में शाम को मेहतर तक रामायण का पाठ करते हों, ऊंची श्रेणियों के ब्रह्मचारी घोबियों तथा मेहतरों के बालकों को भी मुशिन्तित करना अपना कर्तव्य सममते हों, श्रौर जिस संस्था द्वारा चारों स्त्रोर दूर-दूर तक गांव-गांव में प्रारम्भिक विद्यालय लोल कर शिचा का प्रसार किया जाता हो, उसके वातावरण में ऐसा जादू का-सा श्रासर होना कोई बड़ी बात नहीं है।

ऐसी सफल संस्था की विशेषतात्रों पर भी थोड़ा प्रकाश इस लिये डालना आवश्यक है कि उसकी सफलता का रहस्य पाठकों

हुए एक ही साहार नहीं श्राप यहां की श्रपेता

तो में बैसे

न देता हं हि

म्बन्ध में कुत

रहूंगा। मैं

का श्रध्ययन

हात्मा जी ने

को मालूम हो जाय और चरित्रनायक के जीवन के आँग महान् कार्य के साथ उनका पूरा परिचय हो जा कि विशेषताओं की व्याख्या यहां इस लिये नहीं की जाला शिष्ठ ले पृष्ठों में यत्र-तत्र उनका उल्लेख किये विना की प्रमार्थ व्याख्या हो गई है।

सन् १६२० में महात्मा गान्धी द्वारा असहयोग-श्राम हिल्ल

शुरू किये जाने पर जिस स्वतन्त्न-शिक्ता-प्रगाली के लि हुन उ पागल हो उठा था, गुरुकुल उसका जीवित चित्र है। कि जीवित अपने जन्मकाल से स्वतन्त्र रूप में अपना काम करता आ शिक्ता है। न उसको सरकार की किसी प्रकार की कोई सहायता ज्यहा है । न उसको सरकार की किसी प्रकार की कोई सहायता ज्यहा है और न किसी सरकारी विश्वविद्यालय के साथ उसका है। व प्रकार का कुक्क सम्बन्ध है। यही गुरुकुल की सब से बड़ीई हु है पहली विशेषता है। प्राचीन ब्रह्मचर्याश्रम-पद्धति तथा गुरुकि सम्बन्ध सम्बन्ध को पुनरुज्जीवित करना दूसरी विशेषता है। हि तो विश्वदास, स्वाभिमान, नैतिकता और आस्तिकभाव गुरुक्त दूसरी संस्थाओं द्वारा समाप्ति हो रही है, उसको फिर से प्रस्का महार

पित करना तीसरी विशेषता है। भारतीय सभ्यता के मुलान गरि

सादा जीवन तथा उच्च विचार को जीवन का एक हिस्सा को जनत

हुए नष्टप्राय भारतीय-संस्कृति का पुनरुद्वार करना चौथी कि पार षता है। मातृभाषा अथवा राष्ट्रभाषा हिन्दी द्वारा उच से क यदि शिला देना गुरुकुल की अपनी ही विशेषता पांचवीं है। पिक कर

8

के साथ भारत के वैदिक-संस्कृत-विज्ञान का मिश्रण हो का क्री ब्रीट वैदिक साहित्य का पुनरुद्धार करना क्रिठी विशेषता () ी जाज आर्थ को जीवन के साथ तन्मय करते हुए रूढ़ि तथा विना भी जिल्ला की जड़ काटना सातवीं विशेषता है। वाल-विवाह और वत-पात सरीखी हिन्दू-समाज में घर की हुई कुरीतियों का योग का विकास है। उच्च से के लि हुई जाति के बालकों के साथ नीच से नीच सममी जाने वाली है। किसी भेदभाव के एक साथ रहते श्रौर करता श्राप्त करते हैं। समान भोजन, समान वस्त्र श्रीर समान सहाया। ज्वहार गुरुकुल की आठवीं विशेषता है। धनी-निर्धन के भेद-उसका कि ता को भी गुरुकुल ने मिटा दिया है। सब से बड़ी विशेषता से वड़ी इंग्ह है कि आर्यसमाज द्वारा संचालित होने पर भी गुरुकुल ा गुरुकि माम्प्रदायिक-संस्था नहीं है, श्र्यपितु ऐसी श्रादर्श राष्ट्रीय-संस्था है, ॥ है। है जो किसी भी राष्ट्रीय-संस्था के लिये नमूना हो सकती है। स्तिकभारः गुरुकुल के दस वर्षीं का सिंहावलोकन करते हुए 'प्रचारक' में तर से प्रक्र महात्मा जी ने लिखा था—''मेरा यह विश्वास है कि सब मत-के मूलमा वादियों के मतगड़ों से दूर पले हुए ये गुरुकुल-निवासी आर्य-हिस्सा का जिनता के पुत ही सनातनी, आर्थ, मुसलमान और ईसाइयों के चौथी कि गरस्परिक भागड़ों को मिटा कर शान्ति की स्थापना करेंगे। उच से अ यदि इस पर भी किसी के मन का सन्तोष न हो, तो उसे प्रतीचा है। पिक करनी चाहिये।" इसी उदार दृष्टि से महात्मा जी गुरुकुल का संचालन करते थे। इसी लिये गुरुकुल साम्प्रदायिक संस्था हो कर राष्ट्रीय-संस्था बन गया है। महात्मा गांधी ने गुरुका किता सम्बन्ध में यह बिलकुल ठीक कहा है कि—"आर्यसमाज के को कि का सर्वोत्तम परिगाम गुरुकुल की स्थापना है। यह सम्रे क्री इत में राष्ट्रीय-संस्था है, जिस का शासन स्रौर प्रवन्य स स्त्रायत्त है।" 🕶 ३ कितं

गुरु

वहां

सच

ह्प

मुन का

3

गुरुकुल का सार्वजनिक जीवन भी गुरुकुल की अपनी है जि विशेषता है । पढ़ाई के साथ अध्यापकों के निरीक्तगा में कार् वाली विवादात्मक-सभार्थों के अलावा आश्रम में त्रह्मचारी गित्र अपनी सभायें और पत्र-पिल्ङायें स्वतन्त्र रूप में चलाते हैं। है सभात्रों में पार्लमेंट, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, कविता-सम्मेल, तिकेत कांग्रेस आदि के कितने ही अधिवेशन ब्रह्मचारी खयं करते हैं। वीरों इन में जिन्होंने ब्रह्मचारियों को भाषरा तथा विवाद करते हा सुना है और पत्र-पितकाओं में उन के लेख पढ़े हैं, उन्होंने उन भृमि की भाषगा-शक्ति, विचार-सरगा और लेखन-शैली की मुख कगठ से प्रशंसा की है। उत्सव पर होने वाले सरस्वती समे लनों का आयोजन ब्रह्मचारियों की सभा 'साहित्य-परिषद' की त्र्योर से ही होता है। इस परिषद् की त्र्योर से कुछ प्रची साहित्यिक पुस्तकें भी प्रकाशित की गई हैं। गुरुकुल में श्राने वाले सम्माननीय दशकों का आतिथ्य-सत्कार ब्रह्मचारी वर्ष स्वतन्त्रता के साथ स्वयं ही करते हैं। इस स्वाभाविक प्रेम-पूर्ण

संस्था की गुरुकुल में श्राया हुआ व्यक्ति कभी भूल नहीं प्राकृति । उन को चिपट जाते हैं। उन को सन्तुष्ट किये के को विन उन से छुटकारा पाना सम्भव नहीं होता। गुरुकुल के सुयोग्य स्नातक श्री शङ्करदेव जी विद्यालङ्कार कतने सुन्दर शब्दों में अपनी कुल-भूमि का चित्र अंकित च स्व मनी है। वे लिखते हैं — 'गुरुकुल आर्यसमाज की सर्वश्रेष्ठ विभृति में को है। वह इस युग में भारतभूमि में सब से पहला राष्ट्रीय-ज्ञान-त्रह्मचारी भित्र है। धर्भ, राष्ट्रीयता ऋोर ब्रह्मचर्य की वह तीर्थभूमि जाते हैं। ब्रात्मिक ख्रीर मानसिक शान्ति के यात्रियों का वह शान्ति-सम्मेल, तिकतन है। सत्य श्रीर धर्म की वेदी पर श्रात्मार्पण करने वाले शीं का वह सत्यायह-आश्रम है। शानित की पवित्र मन्दाकिनी हां वह रही है। आत्मवीर ऋषि श्रद्धानन्द की वह तपो-नरते है। करते हुए भूमि है।" न्होंने उन

ऐसी विशेषतात्रों से सम्पन्न गुरुकुल की कल्पना को प्रत्यच सर्वाई सिद्ध कर देना ऋथवा उस को विचार-कोटि से मूर्त ह्य में लाकर परींचा की संजिल से पार पहुँचा देना महात्मा मुन्शीराम जी के जीवन का इतना बड़ा काम है, जो उनके सब मुन्शीराम जी के जीवन का इतना बड़ा काम है, जो उनके सब मामों के इतिहास के पृष्ठों पर से मिट जाने पर भी नालिन्दा ग्रीर तन्त्रशिक्षा के विश्वविद्यालयों के समान सदा याद किया जाता रहेगा।

द्र श्रच्छी में श्राने वारी पूर्ण प्रेम-पूर्ण

की मुक

ती सम्मे

रिषद' की

# १०. गुरुकुल और महात्मा गांधी

गुरुकुल के साथ जगद्वन्य महात्मा गांधी का सम्बन्ध क ऐतिहासिक घटना है। उस का उल्लेख स्वतन्त्र रूप में ही कि जाना चाहिये। गुरुकुल के प्रति महात्मा गांधी के आकर्षण्य एक इतिहास है। जंगल में शहरी जीवन से दूर रहते हैं भी गुरुकुल के ब्रह्मचारियों में देश के कष्टों को अनुभव कर श्रीर उन के प्रतिकार के लिये कुछ-न-कुछ त्याग करने हं श्रद्भुत भावना घर किये हुए है | सम्वत् १६६४ के दुर्भित्र ब्रह्मचारियों ने अपना दूध बन्द कर के उस की बचत दुर्भिक पीडित भाइयों की सहायतार्थ भेजी थी । सम्बत् १९६५३ दिचिया-हैदराबाद और सम्वत् १६६८ में गुजरात में दुभि पड़ने पर भी ब्रह्मचारियों ने अपने त्याग का योग्य परिचय िया था । सम्वत् १६७०, ईस्वी सन् १६१३-१६१४, में ज महात्मा गांधी ने अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लि सत्यायह का धर्मयुद्ध छेड़ा हुआ था और भारत में स्वर्णी गोखले उस के लिये चंदा एक लित कर रहे थे, तब गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने भोजन में कुछ कमी करके श्रीर श्रिधिकतर हरिद्वार के दूधिया बांध पर ठिठुरती सरदी में कठोर मजूरी करके १४०० रुपया उस धर्मयुद्ध की सहायतार्थ भेजा था। यह रुपया श्रीयुत गोखले के पास तब पहुंचा था, जब वे हताश हो कर गहरी

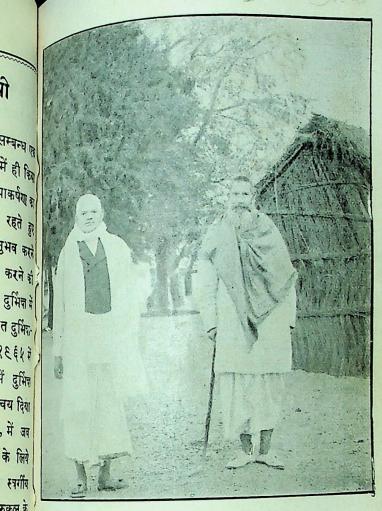

गे

गकर्षण ह

रहते हु उभव करहे करने ही दुभिन में

त दुभि 44338 रें दुर्भिन वय दिया , में जब

के लिये स्वर्गीय रुकुल के

हरिद्वार

8400

श्रीयुत

गहरी

#### गुरुकुल-कगड़ी का पारम्भिक दृश्य

महात्मा मुन्शीराम जी त्रापने जीवन-संगी भगडारी श्री शालियाम जी के साथ गुरुकुल-कांगड़ी की स्थापना के समय वनाई गई कोंपडियों के पास विल के वृद्ध के नीचे खड़े हैं।

गुरुकुल-कांगड़ी का महाविद्यालय-भवन



विता में पड़े हुए थे। कहते हैं, उन्होंने उस रक्म को १५ विता समका था और वे प्रसन्नता में कृतीं पर से उद्घल पड़े थे। श्रीयुत गोखले ने महात्मा मुनशीराम की ता० २७ नवम्बर सन् १९१३ को देहली से एक पत में इस सम्बन्ध में लिखा था—"मुभे रैवरेगड ऐगडरूज़ श्रीर रण विश्वनद्र ने बताया है कि किस प्रकार गुरुकुल के ब्रह्म-वारी दिल्या-श्राफ्रीका के सत्याग्रह के लिये घी-दूध छोड़ कर श्रीर साधारण कुलियों श्रीर मज़ूरों की तरह मजुरी करके रुपया क्ट्ठा कर रहे हैं। दिल हिला देने वाले इस देशभक्तिपूर्ण कार्य के लिये में उनको क्या धन्यवाद दूं ? यह तो उनका वैसे ही श्रुपना काम है, जैसे कि आपका श्रीर मेरा है । वे इस प्रकार भारतमाता के प्रति इपने ढंग से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। फिर भी भारतमाता की सेवा के लिये त्याग श्रौर श्रद्धा का जो आद्शें उन्होंने देश के युवकों तथा वृद्धों के सामने अस्थित किया है, उसकी अन्तः करण से प्रशंसा किये बिना मैं नहीं रह सकता । में आपका अत्यन्त कृतज्ञ होऊँगा यदि आप मेरे ये भाव किसी तरह उन तक पहुंचा देंगे।" इसी पत्न में ग्रापने लिखा था— "प्राप मुभे गुरुकुल ग्राने के लिये प्रायः कहते हैं। मुम्मको अप्रत्यन्त खेद है कि मैं अब तक भी गुरुकुल नहीं श्रा सका। यदि अवस्था अनुकृल रही तो जनवरी १६१६ में वहां आऊंगा। मैं त्र्यापके प्रति आद्र व्यक्त करता हुआ संस्था



स्वामी श्रद्धानन्द

1

1

F)

N

30

F

स में

羽 नि

N

गा

गु

छ

भ

मु

का सब प्रकार से श्रभ्युद्य चाहता हूं।" यह पल श्रीयुत गोल का श्रपने हाथ से लिखा हुआ है। इससे गुरुकुल के प्रति आहे प्रेम का भी परिचय मिलता है। गुरुकुल न आ सकने का हुन आपको श्रन्त तक बना रहा श्रीर गुरुकुलवासी भी श्रापके की से वंचित रहना श्रपना दुर्भाग्य ही सममते थे।

ब्रह्मचारियों के त्याग की इस भावना ने गान्धीजी को गुह्य का प्रेमी बनाया था। मि० एगडरूज़ भी इस सत्याग्रह में गार्थ जी के सहायक थे। उन्होंने भी आपके दिल में गुरुकुल के लि प्रेम श्रीर श्राकर्षण पदा किया था। २१ श्रक्तूबर सन् १६१४ को फोनिक्स-नैटाल से गान्धी जी ने मुन्शीराम जी को निक लिखित सब से पहिला पत्न अंग्रेजी में लिखा था:—

"प्रिय महात्माजी.

मि० एएडरूज़ ने श्रापके नाम श्रीर काम का मुसको परिच दिया है। मैं श्रनुभव कर रहा हूं कि मैं किसी श्रजनवी के पत्र नहीं लिख रहा। इसलिये आशा है आप मुभे आफो 'महात्माजी' लिखने के लिये जमा करेंगे। मैं श्रीर मि॰ एएडहा आपकी श्रीर श्रापके काम की चर्चा करते हुए श्रापके लिये इसी शब्द का प्रयोग करते हैं। मि० एगडरूज़ ने मुक्तको यह भी बताय है कि आप, गुरुदेव और मि० रुद्रा से वे किस प्रकार प्रभावान्ति हुए हैं। आपके शिष्यों ने सत्यामहियों के लिये जो काम किया

है, इसका वर्गान भी उन्होंने मुम्म से किया है। गुरुकुल के जीवन का जी चित्र उन्होंने खींचा है, उससे में यह पत्र लिखते हुए प्राप्त को गुरुकुल में ही बैठा हुआ समम्मता हूं। निस्सन्देह उन्होंने मुम्मे उन तीनों संस्थाओं को देखने के लिये आधीर बना दिया है और मैं उन संस्थाओं के संचालकों, भारत के तीनों सपूर्तों, के प्रति श्रपना आदर व्यक्त करना चाहता हूं।

त्र्यापका-मोहनदास के० गान्धी"

गान्धीजी के भारत आने से पहिले ही आपके फोनिक्स के सत्याग्रह-स्राश्रम के विद्यार्थी भारत स्रा गये थे स्रौर स्रहमदाबाद में श्राश्रम की स्थापना का अभी निश्चय नहीं हुआथा। इसलिये श्रापने श्रपने विद्यार्थियों के लिये सर्वोत्तम स्थान गुस्कुल ही नियत किया था ऋौर ऋापके विद्यार्थी सम्वत् १६७१ में गुरुकुल भाकर महीनों वहां रहे भी थे। सम्वत् १६७२ के कुम्भ पर गान्धीजी हरिद्वार आये थे और विना किसी पूर्व सुचना के गुरकुल भी एकाएक पधारे थे । इतने महान पुरुष में नम्रता इतनी थी कि गुरुकुल आने पर उसने मुन्शीरामजी के चरण वृकर नमस्कार किया था। इस समय गुरुकुल आने से पहिले श्रापने पूना से जो पल महात्माजी को लिखा था वह श्रापकी ही भाषा में यहां दिया जाता है:-- "महात्माजी, श्रापका तार मुमको मीला था। उसका प्रत्युत्तर तार से मेजा था। वो आपको मीला होगा। मेरे वालकों के लीये जो परिश्रम श्रापने उठाया

हो निम

युत गोल

प्रति आपं

का दुःव

पके दर्शने

ने गुस्क

में गान्वी

न के लिं

8838

परिचय वी को स्थापको

गडरूज़ । इसी वताया ।

ान्वित किया

À

3

SI

मु

न

स

भू

कु

R

J

श्रीर उन्हों को जो प्यार बतलाया उस वास्ते श्रापका उपकार मानने को मैंने भाई एएडरूस को लीखा था। लेकिन आएक चरणों में सीर फुकाने की मेरी उमेद है। इसलीये विना श्रामन्त्रण श्राने की भी मेरी फरज समस्ता हुं। मैं बोलपुर से पीछे फीरं उस वखत आपकी सेवा में हाजर होने की मुतह रखता हूं। —आपका सेवक—मोहनदास गान्धी।" पत्र का एक एक शब्द नम्रता की स्याही में कलम डुबोकर लिखा गया था। उसके वाद मायापुर-वाटिका में विशेष मग्डप सजा कर गुरुकुलवासियों की स्रोर से ८ स्रप्रैल सन् १६१४ को गान्धीजी का विशेष स्रभिनन्द्न किया गया था और ब्रह्मचारियों की श्रोर से श्रापको एक मान-पत्न भी श्रापित किया गया था । श्राज गान्धीजी जिस 'महात्मा' शब्द से जगद्विल्यात हैं, उसका सर्वप्रथम प्रयोग आपके लिये गुस्कुल की ओर से दिये गये इस मान-पल में ही किया गया था। उसके पहले श्रौर बाद भी महात्मा गांधी को सैकड़ों मान-पत्न मिले होंगे, किलु उस मान-पत्न की मिठास श्रीर श्रपनापन किसी श्रीर मान-पत में श्रापको श्रनुभव नहीं हुश्रा होगा। वह मान-पत्र गुरकुल के ब्रह्मचारियों के भावों को भी श्रमिठयक्त करता था। उसके कुद्र प्रारम्भिक शब्द ये थे— "मातृभूमि के वस्त्र फटे हुए हैं, दिन-दिन कुराता घेर रही है, शरीर कांटों से छिदा हुआ है, रुधिर बह रहा है। ऐसे समय में आप ही की ओर वह स्नेह और आशा

हेर्ष रही है। स्त्राप ही दूसरी जातियों में उसका मुख उज्ज्वल करते वाले हैं। आप स्वाधीनता के दिव्य मन्त्र में दी जित हैं। जातीयता की नौका के कर्गाधार हैं। देशभक्तों के सर्वस्व हैं। इस कुल के पूजनीय अतिथि हैं।" गांधी जी ने उसके उत्तर में कहा था—"में हरिद्वार केवल महात्मा जी के दर्शनों के लिये ब्राया हूं। मैं उनके प्रेम के लिये कृतज्ञ हूं। मि० एगडरूज़ ने मुमको भारत में अवश्य मिलने योग्य जिन तीन महापुरुषों का नाम वताया था, उनमें महात्मा जी एक हैं। ब्रह्मचारियों की सहायता के लिये में उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने फ़ोनिक्स के विद्यार्थियों के प्रति जो प्रेम दिखाया है, उसको में कभी नहीं भूलंगा। मुभे श्रिभिमान है कि महात्मा जी मुझको भाई कह कर पुकारते हैं। मैं अपने में किसी को शिक्ता देने की योग्यता नहीं सममता, किन्तु देश के किसी भी सेवक से मैं खयं शिला लेने का श्रभिलाषी हूं।" व्याख्यान का एक-एक शब्द नम्रता श्रौर कृतज्ञता के भाव में सना हुन्ध्रा था। कुम्भ के बाद फ़ोनिक्स के विद्यार्थी दुवारा फिर गुरुकुल में रहे थे श्रीर श्रहमदाबाद का स्थान तय हो जाने पर ही यहां से वहां गये थे। गुरुकुल के चौदहवें वार्षिकोत्सव पर ४ चैत्र सम्वत् १९७२ को भी फिर गांधी जी गुरुकुल पधारे थे । उस आवसर पर आपने अपने भाषगा में कहा था—"इस समय में महात्मा जी का बन्दा बन कर यहां आया हूं। महात्मा जी मेरे बड़े भाई हैं। जब मैं विदेश में था तब मेरे

उपकार

श्रापके विना

नपुर से मुराद त्र का

गया कर्

न्धीजी गरियों

गया

ख्यात र से

श्रौर केन्तु

भन्तु ा-पत्न

कुद्

न के

दिन बह

शा

38

38

fe

हैं।

चि

N'

चि

41

हो

वि

उ

Z

उ

Z

लड़के यहाँ रहे थे। महातमा जी उनके पिता और ब्रह्मचारी को भाई थे। अब भी मेरे लड़के मुभे महातमा जी के पितृवत् का हार और ब्रह्मचारियों के भातृवत् व्यवहार के विषय में प्राक्ष कहा करते हैं। मैंने चौदह वर्षों से देखा है कि आयों में स्वार्थता, शिला और भारत के हित का भाव है। अतएव में इनका सत्सा करना चहता हूं।"

मुन्शीराम जी के प्रति गांधी जी का यह आकर्षण गुस्क के कारण था श्रीर उसका कारण था बहाचारियों का त्याग तपस्या तथा कष्ट-सहन, जो गुरुकुल की एक महान् विशेषता है। गांधी जी को जैसे मुन्शीराम जी ने 'महात्मा' बनाया, वैसे ही मुन्शीराम जी को स्वामी श्रद्धानन्द होने के बाद गांधी जी 'सत्याम्रही' बना कर राजनीतिक चेल में ले आते हैं। गी दोनों भाई श्रन्त तक मिले रह सकते तो देश के राजनीतिक चेत के लिये दोनों एक बड़ी शक्ति सिद्ध होते। देश का यह दुर्भाय ही समम्मना चाहिये कि अन्त में दोनों अलग-अलग हो गये श्रीर देश उनकी सम्मिलित शक्ति के लांभ से वंचित रह गया। म्वामी श्रद्धानन्द जी के देहली के बलिदान के बाद श्रनाथ गुरु कुल की जब रजत-जयन्ती मनाई गई थी, तब भी गुरुकुल पधार कर गांधी जी ने उसको सनाथ कर अनुगृहोत किया था। महातमा गांधी सरीखे श्रालीकिक महापुरुष को श्रापनी श्रोर श्राकर्षित कर लेना भी गुरुकुल के लिये गौरव की बात है और

अस्मीरव का सब से अधिक श्रेय महात्मा मुन्शीराम जी के अस्मीरव को है, जिसके लिये मि० मेकडानल्ड ने ठीक ही अस्मिल्य था—"एक महान् भव्य और शानदार मूर्ति, जिसको हैस ही उसके प्रति आद्राद्र का आव पैदा होता है, हमारे आगे हम से मिलने आती है। आधुनिक चित्रकार ईसामसीह का चित्र तथ्यार करने के लिये उसको अपने सामने रख सकता है और मध्यकालीन चित्रकार उसको देख कर सेग्ट पीटर का चित्र तथ्यार कर सकता है, यद्यपि उस मिळहारे की मूर्ति की मूर्ति आधिक भव्य और प्रभावोत्पादक है।"

#### ११, असिद्ध स्वप्त

गुरुकुल के स्वप्न को मृतिरूप देकर सफलता तक पहुंचा देने पर भी महात्मा जी की महत्वाकां जा उस के सम्बन्ध में पूरी नहीं हो सकी। श्रापके स्वप्न का एक बड़ा हिस्सा श्रध्रा ही रह गया। गुरुकुल से श्रलग होते हुए श्राप ने उस की श्रोर संकेत भी किया था, किन्तु श्राप के बाद के श्रधिकारी एवं संचालक भी उस को पूरा नहीं कर पाये। उस के पूरा न होने का एक कारणा श्रार्थिक कठिनाई था श्रोर दूसरा वह मतभेद, जिस का पीछे, उहेख किया जा चुका है। गुरुकुल की स्वामिनी सभा में एक श्रन्छा बड़ा दल गुरुकुल को केवल उपदेशक पैदा करने की फैक्टरी श्रथवा संस्कृत की चटशाला बनाये रखना चाहता था।

गरी उन्हें वत् न्यहः में प्रायः त्रार्थसाम्

ा सत्संग

गुरुक त्याग, वता है। वैसे ही

धी जी। यदि क चेत्र

हुर्भाग्य हो गये गया।

पधार था।

श्रोर श्रोर इस दृष्टिभेद से पैदा होने वाला संघर्ष भी गुरुकुल की योग

उन्नति श्रौर महात्मा जी के गुरुकुल सम्बन्धी स्वप्न की पृतिहें

बाधक सिद्ध हुआ। 'भारतवासियों पर गुरुकुल के अधिकार' को बताते हुए महात्मा जी ने गुरुकुल के लिये पचीस लाह रूपये के स्थिरकोष की अपील की थी और उस अपील में उस स्वप्न का पूरा चित्र श्रंकित किया था, जो उन की श्रांबों के सामने सदा नाचा करता था। महाविद्यालय-विभाग को आप कहीं श्रालग ही रखना चाहते थे, जिस के लिये एक लाख की आवश्यकता व ाई थी। कृषि-विभाग को आप अच्छे पैमाने पर चलाना चाहते थे, जिस के लिये दो लाख की आवश्यकता थी। कला-भवन के लिये दो लाख, कताई-बुनाई श्रादि सर्वी। पूर्ण बनाने के लिये एक लाख आरे उस के मकानों के लिये एक लाख-सब चार लाख चाहिये था। आयुर्वेद-विभाग को सम्भूण बनाने के लिये, जिस में श्रायुर्वेद-भवन तथा श्रायुर्वेद-वाटिका भी शामिल थी, साढ़े चार लाख की ज़रूरत थी। स्नातकों को विदेश भेजकर गुरुकुल में अध्यापन के लिये पूर्णतया योग्य वनाने के लिये एक लाख, सदा ८० ब्रह्मचारियों के निःशुल्क शिना प्राप्त कर सकने के लिये चार लाख और विद्यालय-विभाग तथा

शास्ता गुरुकुलों की स्थिरता के लिये चार लाख चाहिये था। इन आवश्यकताश्रों का उल्लेख करने के बाद आपने लिखा था-"इस

प्रकार पचीस लाख रुपयों की गुरुकुल-विश्वविद्यालय-कांगड़ी

की यथेष्ट ही द्वितं में अधिकार' से लाख ज में उस आंखों के जास्त्र की जास्त्र की

लेये एक सम्पूर्ण

वश्यकता

सर्वीग

चाटिका तकों को

ग्रुवनाने शिचा,

ग तथा

–''इस कांगड़ी को स्थिर करने के लिये आवश्यकता है। यदि इस की बुनियाद ब्रार्थिक दृष्टि से सुदृढ़ हो जाय और यहां के कार्यकर्ताओं को ब्रार्थिक दृष्टि से सुदृढ़ हो जाय और यहां के कार्यकर्ताओं को ब्रार्थिक दृष्टि से सुदृढ़ हो जाय और यहां के कार्यकर्ताओं को ब्रार्थित भीखा के लिये बाहर न निकलना पड़े, तो इस संस्था से वे काम हो संकेंगे, जो कोई दूसरी संस्था एक करोड़ का शिर कोष जमा करके भी नहीं कर सकेगी।" युद्ध के समय हिंगासलाई महंगी होने पर गुरुकुल में दियासलाई बनाने का कारखाना खोलने का विचार भी आप ने 'प्रचारक' में प्रगट किया था।

केवल गुरुकुल कांगड़ी को ही श्राप इतना उन्नत, विशाल एवं स्थिर नहीं बनाना चाहते थे, किन्तु श्राप देश भर में उस की शाखाओं का जाल विद्या देना चाहते थे। श्राप ने लिखा था—"यदि मेरे पास पद्धत्तर लाख रुपया हो तो गुरुकुल की सौ शाखायें तत्काल खोल सकता हूं।"

ये सब आकां चायं अधूरी ही रह गई, तो भी गुरुकुल-शिता-प्रणाली की सचाई इस रूप में कायम हो गई कि आर्य-समाज के अतिरिक्त सनातनी और जैनी आदियों ने भी गुरुकुल सोलने गुरू कर दिये। कोरी कल्पना का विषय लोंगों के व्यवहार का विषय बन गया। इसी लिये इस में सन्देह नहीं कि गुरुकुल के नाते महात्मा मुन्शीराम जी 'क्रांतिकारी शिक्तक' और 'भारत की राष्ट्रीय शिका के पिता' के नाम से भारत की शिता के इतिहास में सदा याद किये जायेंगे।

## १२ गुरुकुल से जुदाई

AE

त्स

98

ग्र

y:

स

महात्मा मुन्शीराम जी श्रापस के संघर्ष को टालने में का चतुराई से काम लिया करते थे। गुरुकुल को संस्कृत की चटराक बनाने किंवा विश्वविद्यालय बनाने का सतभेद दिन पर-दिन की पकड़ता गया। यदि महात्मा जी गुरुकुल में बने रहते हैं सम्भव था कि वह मतभेद संघर्ष में परिगात हो जाता और क गुरुकुल के लिये भी भयानक सिद्ध होता। प्रकाश-पार्टी सर्वेसर्वा महाशय कृष्ण जी प्रतिनिधि-सभा के मन्त्री थे। सम में तो महात्मा जी के सामने उन की ऋछ चलती नहीं थी, किल 'प्रकाश' में गुरुकुल एवं उसके सम्बन्ध में महात्मा जी के श्राक्ष की आलोचना करने का कोई अवसर उन्होंने खाली नहीं जाने दिया। प्रकाश-पार्टी के लोग गुरुकुल का काम भी पार्टी-लाज़ पर चलाना चाहते थे अोर वे महात्मा जी से भी यह अपेता रखते थे कि वे भी उन की पार्टी के सभासद् हो कर सब कार्य उन की मन्त्रणा से ही करें। महात्मा जी को इस प्रकार की पार्टी-बन्दी पसन्द नहीं थी । गुरुकुल की स्वामिनी-सभा के मन्त्री होने से महाशय कुष्या अपने को गुरुकुल के मुख्या धिष्ठाता से ऊपर का अधिकारी सममते ये। उस उच्चाधिकार का भी वह खुला प्रयोग करने लगे। गुरुकुल के उपाचार्य भी रामदेव जी की सहानुभूति भी सभा के मन्त्री के साथ थी।

हिल्ला जी ने इस अवस्था को भांप लिया श्रीर बिना संघर्ष पैदा ति में कि पिट्टी हिया । संन्यासाश्रम में परे ही चटराकि विकार करते हुए आपने गुरुकुल से छुट्टी लेने का निश्चय किया। र-दिन को श्रापने प्रतिनिधि-सभा के उस रहते हो प्रधान श्री रामकृष्या जी को लिखा—"वैदिक धर्म ा और ही ब्री ब्राज्ञा शिरोधार्य समस्त कुछ काल से उसके पालन का श-पारी विवार मेरे अन्दर उठ रहा था। अब ऋषि द्यानन्द के लेखा-त्सार वह समय आ गया है, जब कि उस आज्ञा का उहुंघन थे। सभा हीं किया जा सकता। मेरा दृढ़ संकल्प हो गया है कि श्रव थी, किन्तु के आतं में संन्यासाश्रम में प्रवेश करूंगा । कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी सम्वत् १६७२, ६ नवम्बर १६१४, के दिन में शिखा-सुतादि के बन्धनों नहीं जाने हे मुक्त हो कर पिता परमात्मा की शरण में पूर्णतया म्राजाऊंगा।" इसके बाद उक्त श्रवधि तक गुरुकुल का उचित प्रवन्य करने के लिये लिखा गया है। श्री रामकृष्ण जी ने श्रपने सरल स्वभाव के अनुसार लिखा—"श्रापके गुरुकुल से अलग होने पर गुरुकुल की बहुत हानि होगी। ७५ वर्ष की आयु तक संन्यासाश्रम में प्रवेश न किया, तब भी कोई दोष नहीं है। आर्थ-समाज श्रौर गुरुकुल दोनों की सेवा एक साथ हो सकती है। प्रथ्री प्रवस्था में गुरुकुल को छोड़ना उचित नहीं है। आशा है, भाप पुनः विचार करेंगे।" कई मास तक यह पत्र-व्यबहार होता

राटी-लाइन यह श्रपेता सब कार्व प्रकार की मेनी-सभा मुख्या चाधिकार ाचार्य श्री ाथ थी।



रहा। २१ आषाढ़ को महात्मा जी ने त्यागपत ही जिल के परन्तु प्रधान जी फिर भी श्राप पर गुरुक में रहते के द्वाव डालते रहे । महात्मा जी का मानसिक सन्ताप इतना है गया कि श्रावण मास में श्रापने प्रधान जी को लिला-समम लिया कि मेरा यही भाग्य है। सहायकों के विप्र का हुए भी यथाशक्ति काम करूंगा। .... ऐसे सौभाग्यशाली वि के आने से पहिले ही यदि प्राणान्त हो गया तो भी आनत् क्योंकि श्रान्त्येष्ठि-संस्कार तो कुल-पुलों के हाथ से हो जाया। सम्वत् १६७२ और १६७३ के दोनों वर्ष इसी पतं चयवहार निकल गये। जब परिस्थिति बहुत बिकट हो गई, तब महालाई ने १८ चेल सम्बत् १९७३, ३० मार्च सन् १९१७, को प्रक जी को इस सम्बन्ध में अनितम पत्र लिखा। उसकी कुछ पंचि इस प्रकार हैं-- "ऋगपका तथा भक्तराम जी का सन्देश पहुंचा भक्तराम की इच्छा तो स्वाभाविक है, परन्तु क्या श्राप सच्हा मेरे शरीर का भला वाहते हैं ? यदि ऐसी इच्छा श्रापकी है। जो कष्ट ऋौर कठिनाइयां मुक्ते म० कृष्ण मन्त्री, म० रामते उपाध्यत्त श्रोर लाला नन्दलाल स० मुख्याधिष्ठाता की कृपारे उठानी पड़ी हैं, उनको भूल कर आप मेरी निवृत्ति के मार्ग में रोड़ा क्यों श्रटकाते हैं ? मैं तो श्रव शरीर का नाश कर चुका मुभे तो यही अभीष्ट था कि चुपचाप किसी एकान्त स्थान है रह कर धर्मप्रन्थों पर विचार करता श्रौर यदि कुद्ध जनता की

इनः

HF

जर्

मुभे

उस

गुर

गुर

एहते के अध्यान प्राप्त होता तो उसको उनके आगे एख ्रिक क्षेत्र वर्त्तु मुक्ते अपनी निर्वेलताओं का फल मिल रहा है।
ताप हत्त्वा के सेने अपराण खरीता उन्हें ने लिखा को निये मैंने अपयश खरीदा, उन्हीं के द्वारा मुक्तको दाहरण श्रानत् वार्ते से में गुरुकुल में कुछ भी काम नहीं कर सका हूं श्रीर मेरा ह्यां वैठना निरर्थक है। मैंने, इस लिये कि मेरे मार्ग में विघ्न तं च्यवहार वाले ब्रोर मेरे पग-पग पर रुकावटें डालने वाले हाम के ब्रयोग्य न हो जावें, एक शब्द भी लिख कर पब्लिक हीं किया। ऐसी अवस्था में मेरे लिये श्रेय मार्ग वही है, जहां विश्वासघाती ऋौर मित्रद्रोहियों की कियाओं को भूल कर तके लिये भी परमात्मा से कल्याण की प्रार्थना कर सकुं। समाव है कि आप अन्तिम युक्ति यह सोचें कि आप गुरुकुल के असते पर आर्वे ही नहीं । यदि आपने ऐसा भी किया, तब भी मुमे ११ अप्रैल के प्रातःकाल यहां से चले ही जाना है।"

महात्मा है

, को प्रधान

कुछ पंचित्र

देश पहुंचा।

गप सचम्ब गपकी है ते

म० रामदेव

ी कृपा से के मार्ग में

कर चुका।

न स्थान में

जनता की

पत्र इतना स्पष्ट है कि उसके सम्बन्ध में कुछ भी लिखना असको प्रस्पष्ट ही करना होगा। इस प्रकार महात्मा जी ने गुरुकुल के पन्द्रहोंवं उत्सव के बाद गुरुकुल से विदाई लेकर गुल्लुल के सम्बन्ध में संघर्ष को टाला श्रौर उन के ही कन्धों प गुरुकुल का काम छोड़ दिया, जो आप से रुष्ट थे। Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri र्देश

अपने लिये तो आपने सम्राट् से भी ऊंचा परिजाट् का



## तीसरा भाग

द् का

ख.

# श्रार्यसमाज श्रीर सरकार

सरकारी कोप का कारण, २. कुड
 उदाहरणा, ३. मुन्शीराम जी का
 सराहनीय कार्य।









त्राचार मुन्शोराम जी
याचार्य तथा मुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल-विश्वविद्यालय-कांगडी

### १ सरकारी कोप का कारण

"क्या हवा का रुख़ यह नहीं बतला रहा कि वास्तव में भारतवर्ष का वर्तमान इतिहास बनाने वाला आर्यसमाज ही है; फिर यदि गवर्नमेराट के कर्मचारी व्याकुल होकर आर्यसमाज पर कृठे दोषारोपण करें तो आर्थ्य क्या है ?"—ये शब्द हैं जो महात्मा मुन्शीराम जी ने आर्यसमाज पर सरकारी कोप के कारणों की मीमांसा करते हुए सम्वत् १६ ई ५ में लिखे थे। क्युतः आर्यसमाज एक उठती हुई संगठित शक्ति था, जिस से सरकार का अयभीत होना स्वाभाविक था। पश्चिमीय देशों के राज्य के विस्तार और स्थिरता के साधनों में 'बाइबिल' का

1000

郊

H.

ला

के

का

हो

a

र्ल

भी प्रमुख स्थान है। सन् १८५७ के राजद्रोह का दमन के हुए श्रंगरेज़ भारत में श्रपने राज का यथेष्ट विस्तार कर की थे। उस के बाद वे उस को स्थिर बनाने में लगे। ईसाइगें दल के दल समुचे भारत को ईसाई बनाने के मनसूवे वांवक वैसे ही भारत में आ रहे थे, जैसे कि कोई राजा अपनी सेनाइ को दूसरे देश को विजय करने के लिये भेजता है। लाई क्लाइ के बाद लार्ड मैकाले का भारतीयों को दोराले श्रंगरेज़ बनाने हा मिशन शिचा-विस्तार की आड़ में सन् १८३५ से ही आपत काम कर रहा था। उस ने एक पत्र में अपने पिता को ठीक ही लिखा था कि पचीस वर्ष बाद बंगाल में एक भी श्रालि हिन्दू नहीं रहेगा। जो काम औरंगज़ेब की तलवार (!) हे मुगलों के आठ-नौ वर्ष के शासनकाल में नहीं हुआ था, उस को ईसाई चौथाई शताब्दि में करने का ऋटूट विश्वास किये हुए थे। ब्रह्मसमाज श्रौर प्रार्थनासमाज श्रादि को ईसाइयत की लहा इज़म कर चुकी थी। पर, आर्यसमाज उस के लिये चीन की दीवार साबित हुआ। आर्यसमाज के साथ टकराते ही ईसाई मिशनरियों का सुख-स्वप्न दूटा आरे उन्होंने देखा कि उन की स्वप्र-सृष्टि की 'उमंगों का पूरा होना सम्भव नहीं है। चोर को जैसे अपने पैर की आहट से भय लगता है, वैसे ही ईसाई , आर्यसमाज से घबरा उठे और उन के भरोसे भारत में अपने साम्राज्य की जड़ें पाताल में पहुंचाने की आशा लगाये हुए

क्रारिज भी व्याकुल हो गये। एंग्लो-इगिडयनों श्रीर ईसाई भारतीयों को आर्यसमाज के हर एक काम में राजद्रोह दीखने ला। सिखों श्रीर मुसलमानों की भरती को भी श्रार्थसमाज के प्रवार से चोट लगी। उन के चरागाह के द्वार बन्द हो ग्ये। इस पर उन्होंने भी आर्यसमाज के विरुद्ध ईसाई पादिखों के हाथ में हाथ मिलाया । श्राद्ध, मृतिपूजा, श्रवतार-वाद श्रादि का खराडन करने से पोंगापन्थी हिन्दू भी श्रार्थसमाज से नाराज हो विरोधी-दल के साथ जा शामिल हुए। वीर श्रभिमन्यु का व्य करने के लिये कौरव-दल के सभी महारथियों ने कमर कस ली। ईस्वी सन् १८८३ से ही ईसाई पाद्रियों ने आर्थसमाज को राजनीतिक संस्था कहना शुरू कर दिया था। मुन्शीराम जी ने इस सम्बन्ध में लिखा था-"श्रार्थसमाज के पोलिटिकल जमाश्रत होने का सारा सन्देह ईसाई मिशनरियों ने ब्रिटिश कर्मचारियों के दिलों में डाला था। गरीब हिन्दुओं को वाग्युद्ध में सदा पछाड़ने के अभ्यासी पादरियों को जब आर्थसमाज में पले बालकों तक से पटकनी पर पटकनी मिलने लगीं, तब वे श्रोही करतृतों पर उतर आये श्रीर उन्होंने सरकारी श्रवि-कारियों को विश्वास दिलाना आरम्भ किया कि आर्थसमाज से किश्चियन मत को तो कम भय है, श्रिधिक भय गवर्नमेयट को है।" इस सन्देह के लिये ऋषि दयानन्द के लेखों में काफ़ी गुञ्जायश भी थी। भले ही श्रार्यसमाज उस समय की कां प्रेसं

मन कर

वांध क्र सेनाओं

क्लाइव नाने का श्रपना

ो ठीक नास्तिक (!) से

इस को इए थे। लहर

नि की ईसाई

न की

साई प्रपने

हुए

CC O Guruk

222

तर्ह

H

तेत

प्रच

गरे

ग्रा

T

驭

हर

व

हर वि

स

ai

र्क

र्भ

Z

की नीति से सहमत नहीं था श्रीर चाहें इस समय की नीति है भी सहमत न हो; भले ही उस समय उस के नेताओं ने आई समाज को संन्यासी, धर्मीपदेशक, सुधारक एवं सार्वभौम धार्मिक-संस्था सिद्ध करने का यत किया था और चाहे का भी वैसा ही यत्न क्यों न किया जाता हो ; पर इस से इनकार नहीं किया जा सकता कि आर्यसमाज की आपीलों में धर्म के साथ-साथ देश का नाम भी वरावर लिया जाता था और अव भी लिया जाता है; ऋषि द्यानन्द के मिशन का लच्य सव संसार को वैदिक धर्म की शर्या में लाना क्यों न रहा हो, पर देश की दुर्दशा, द्रिद्रता एवं पराधीनता का द्र्रं उन के लिये श्चसहा था; श्चपने देश के लिये स्वराज्य, साम्राज्य और चकवर्ती राज्य की महत्वाकांचा पैदा करने वाले इस युग में वे पहले व्यक्ति हैं; ब्रह्मचर्य, वेद एवं धर्म ही क्यों न उस एकता का श्राधार हों, किन्तु देश में एकता स्थापित कर उस को अपना देशीय राज्य भोगते हुए देखने के लिये वे तरसते थे और अब भी उन के लेख राजनीतिक दृष्टि से भी मुरदा दिल में जान फूंकने वाले हैं। ऋषि द्यानन्द का धर्म देश-प्रेम, देशभक्ति श्रीर मातृ-पूजा के भावों से रहित नहीं था, श्रपितु मनुष्य के देह में रुधिर के समान उन से पूरी तरह ऋोत प्रोत था। भारतीय-संस्कृति के गौरव को देशवासियों में पदा करते हुए उन में स्वदेशाभिमान की स्फूर्ति पैदा करने वाला आर्यसमाज

वहीं तो ग्रीर कीन है ? बाइविल द्वारा भारत में श्रपने साम्राज्य को सदा के लिये स्थिर करने वालों के सुख-स्वप्न को श्रार्थ-समाज ने भंग नहीं किया तो किस ने किया है ? आर्यसमाज के क्षेत्राओं को गृह-कलह से जैसे ही छुट्टी मिली, वैसे ही वे वेद-प्रवार तथा गुरुकुल आदि के विधायक-कार्यक्रम में लग गये और सरकारी लोगों के मनों में सन्हेह के बादल और भी ग्रिधिक मंडराने लगे। उन को आर्थसमाज के हरएक काम में राजद्रोह, विप्लव ख्रीर राज्यक्रांति दीखने लगी। बंग-भंग के श्रास-पास के दिनों में देश में जब दमन का दौर-दौरा श्रुह हुआ, तव हिन्दुओं, सिखों और मुसलमानों ने आर्यसमाज को विलिदान का वकरा बना कर अपने को बचाने के लिये जो हरकर्ते कीं, उन से ऐसा मालूम होता है, मानो आर्यसमाज के विरुद्ध देश में कोई पडयन्त्र ही रचा गया था ग्रौर उस में सरकार के बड़े से बड़े ऋधिकारी भी शामिल थे।

गुरुकुल के प्रकरण में गुरुकुल के प्रति किये गये सन्देह का वर्णन किया जा चुका है। ब्रार्थसमाज के प्रति किये गये सन्देह की कहानी भी उतनी ही मनोरञ्जक है ब्रौर साथ ही निराधार भी। ब्रात्माराम सनातनी बहुत गन्दी ब्रौर ब्रक्कील भाषा में ब्रार्थसमाज के विरुद्ध प्रचार किया करता था। क्रृषि द्यानन्द ब्रौर ब्रार्थसमाज के लिये वह गन्दी से गन्दी ब्रौर ब्रक्कील से ब्रक्कील भाषा काम में लाया करता था। इस गदगी के लिये

CC-0 Gurukul Kan

ति से

र्वभौम श्रव

कार में के

श्रव सव

पर

लिये प्रौर

ों वे

ता ना

प्रव

न

के ।

ए

प्रमु

तें इ

प्रां

লাব

में र

हैं।

हठ

के

तेति

की

संग

सर

द्रय श्र

गर

उस के विरुद्ध सरकार की आर से सन् १६०२ में इलाहावाह में और सन् १६०५ में करांची में मुकदमा चलाया गया। इलाहाबाद में उस ने आयों को राजद्रोही और 'सत्यार्थप्रकाश' को राजद्रोह के लिये उकसाने वाला बताते हुए अपना वनाह पेश किया। करांची में उसने यह चाल चली कि 'सत्याई प्रकाश' को फ़ोश एवं राजद्रोही बता कर वहां के आर्थसमाज की तलाशी करवा दी श्रौर सन्त्री पर मुक्दमा दायर करवा दिया। दोनों जगह उस की दाल नहीं गली, किन्तु आर्यसमाज के प्रति पैदा हुए सन्देह की उसकी ऐसी हरकतों से पुष्टि प्रवस्य हुई। श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा की इंग्लैंड श्रीर फ्रान्स की राज नीतिक हलचलों को भी आर्थसमाज के माथे मढ़ा गया। लाला लाजपतराय जी का देशनिकाला सन्देह के लिये सब से प्रवल प्रमाण माना गया। सरदार अजीतसिंह का आर्यसमाज के साथ कुछ भी सम्बन्ध न होते हुए भी उस को श्रार्थसमाजी बताया गया। भाई परमानन्द जी के यहां तलाशी होने के बाद तो आर्यसमाज के विप्लवी होने में कोई सन्देह ही वाकी न रहा। वैलेगदाइन शिरोल की लम्बी नाक को अपृषि द्यानन्द के गोवध बन्द कराने के यत्नों तक में बृटिश-विरोधी-भावना की गन्ध आती थी। सन् १६०७ में रावलपिंडी के दंगे में पकड़े गए आयों के निरपराध छूट जाने के बाद भी शिरोल ने लिखा था—''पञ्जाब स्रोर संयुक्त प्रांत के राजद्रोही स्रांदोलन में श्रायों ने

प्रमुख हिस्सा लिया है। रावलपिंडी के सन् १६०७ के दंगों प्रमुख नेता थे ऋौर पिछले दो वर्षों के उस भयानक श्रीदोलन में, जिस के परिगामस्वरूप वास्तव में उपद्रव हुए, लाजपतराय त्र्यौर श्रजीतिसह दोनों श्रार्थसमाजी हैं "श्रन्त वं उस ने यहां तक लिखा था—"जहां-जहां आर्यसमाज का ज़ोर है, वहां-वहां राजद्रोह प्रवल है । श्रार्यसमाज का विकास हुठात् सिख-सम्प्रदाय की याद दिलाता है, जो सोलह्वीं शताब्दि के आरम्भ में नानक द्वारा प्रारम्भ किये जाने पर धार्मिक एवं तैतिक सुधार का आदिोलन था और पचास ही वर्षों में हरगोर्क्ट की आधीनता में वह एक शक्तिशाली राजनीतिक और सैनिक संगठन बन गया।" इस प्रकार पूरे व्यवस्थित तौर पर आर्थ-समाज को राजनीतिक संस्था सिद्ध करने का यह किया गया। द्यानन्द-कालेज-लाहीर में वंगाली प्रोफ़ेसरों की नियुक्ति का श्रीर एकांत जगल में गुरुकुल खोलने का भी यही श्रर्थ लगाया गया ।

२. कुछ उदाहरण

सिख रेजिमेन्ट का क्लार्क गुलाबचन्द आर्यसमाजी होने से ही नौकरी से अलग किया गया था। उस के नौकरी के प्रमाण-पत्र में भी यह स्पष्ट लिखा गया था कि आर्यसमाजी होना ही उस का सब से बड़ा अपराध है। करनाल ज़िले के एक ज़ेलदार

नाहाबाद गया।

प्रकाश' बचाव

तत्यार्थः समाज

करवा

समाज श्रवश्य

राज-

जाला प्रवल

ज के

गाजी

बाद

न इके

की

कड़े खा

ने

की डायरी पर ऊपर के किसी श्रिधिकारी द्वारा यह नोट चहान गया था कि "जेलदार तो बहुत श्रच्छा है, किन्तु श्रार्थसमाइ है। इसिलये उस पर निगरानी रखनी चाहिये।" काविनगे यह आर्डर निकाला गया था कि किसी भी आर्य को छावनी न आने दिया जाय, जिस से सेनाओं की राजभक्ति में खलता पैदा हो। मांसी में आर्यसमाज के मार्गोपदेशक दौलतरामण श्रवारागरदी की धारा १०६ में मुक्दमा चलाकर उस को सजा भी इसिलिये दे दी गई थी कि आर्यसमाज के अधिवेशन में उस के व्याख्यान में सेना के कुछ सिपाही पहुंच गये थे। उसके धर्मोपदेश को भी राजद्रोही आष्य बताया गया था। पञ्जाव के एक ब्रिगेड के कमांडिंग श्राफ़सर ने श्रार्थसमाज अथवा किसी भी राजनीतिक संस्था में शामिल न होने का हुक्म जारी किया था। एक सेना के एक फ़र्स्ट-क्लास-हास्पिटल-श्रसिस्टेन्ट को उस के श्रफ़सर ने श्रार्यसमाज से श्रलग होने के लिये कहा ही नहीं, त्रापितु स्वयं उस को त्याग-पत्र भी लिख कर दे दिया। उस की श्रोर से सरकार की धर्म के सम्बन्ध में निरपेल नीति की दुहाई भी दी गई, किन्तु अन्त में उस ग़रीब आर्यसमाजी को नौकरी से अलग ही होना पड़ा। रोहतक में एक बार डुगडुगी पिटवाई गई कि जिस किसी के पास आर्यसमाज की कोई भी पुस्तक मिलेगी वह ज़ब्त कर ली जायगी। मुखतान ह्यावनी के समाज के मन्त्री की ख्रोर से कमेटी के मन्त्री को आर्थसमाज के

11/19

प्रती

समाज

मिन्दिर

मकती

के हेंड

के प्रध

पत दे

ग्राने

'ग्रो

स्थान

कुछ

भी

से ह

जाव

थे।

कोई

मुस

शा

उस

जह

विकर्सस्था होने से टैक्स साफ़ करने को लिखा गया। कमेटी के क्षाण के प्रमुख के । उन्होंने उत्तर में लिख दिया—"श्रार्थ-क्षाज पूर्णतः धार्मिक संस्था नहीं है । इसलिये चर्च, चेपल, मित्र या मसजिद के समान उसका टैक्स माफ़ नहीं किया जा सकता। इन्दौर की स्टेट-पुलिस के इन्स्पेक्टर-जनरल के आफ़िस के हेंड-एकाउन्टेयट श्री लच्मग्राराव शर्मा को स्थानीय श्रार्थसमाज कं प्रधात-पद से श्रालग न होने के कारण श्रापनी नौकरी से त्याग-वह देने के लिये विवश किया गया। जोधपुर में वायसराय के श्राते पर इसलिये समाज-मन्दिर पर से साइन-बोर्ड श्रौर श्लोशम्' का भत्रां जवरन उतार दिया गया कि समाज का श्वान वायसराय की सवारी के रास्ते में पड़ताथा। सेना में से क़्र जाटों को संयुक्त-प्रान्तीय-जाट-सभा के विरोध करने पर भी केवल इसलिये ध्यलग कर दिया गया कि उन्होंने श्रार्थसमाज से प्रलग होना स्वीकार नहीं किया। डिपुटी-कमिश्नर गांवों में जाकर श्रार्यसमाजियों को तंग करने के लिये लोगों को उकसाते थे। यदि कोई मुसलमान या सिख भी कभी स्वाभिमान की कोई वात किसी अफ़सर से कह बैठता था, तो उसको आर्थ-मुसलमान या आर्थ-सिख कह कर उसका मुँह वन्द किया जाता था। साम्प्रदायिक लोग भी ऐसे व्यक्तियों को 'श्रार्य' कह कर उसके जात-बाहर करने का फ़तवा दे डालते थे। कोमागातामारू-जहाज़ के वीर नेता बाबा गुरुद्त्तसिंहजी को तब भी आर्थ ठहरा

टि चढ़ाया विसमाजी विनयों हे

द्रावनी में खलल न तराम पर

को सज़ में उस उस के

पञ्जाव । किसी

न्ट को हा ही

किया

। उस ति की

नी को गडुगी

ई भी नी के

ज के

दिया गया था, जब कि उन्होंने श्रपने जहाज़ का नाम 'गुरुनेहिं। तहाज़' श्रोर कम्पनी का नाम 'गुरु-नानक-स्टीम-नेविगेशन हु कु

पटियाला की घटना आर्थसमाज के प्रति सरकार रुख़ को प्रगट करने वाली सब से अधिक ओही भी क्षिक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। सन् १६०६ के सितम्बर मह में पटियाला में वहां के सभी आर्यसमाजियों के घरों ए विश्व पुलिस ने एकाएक छापा सार कर उनके सब कागुज का वार् श्रौर पुस्तकें ज़ब्त कर लीं। उनको गिरफ़्तार करके पुलिस की क्रिया हाजत में, एक कैम्प बना कर, डाल दिया गया और समाज किसी मन्दिर पर ताला लगा कर पुलिस का पहरा बिठा दिया ग्व था। धारा १२४ स्र, १४३ स्र और १२१ स्र के स्रनुसार जन्म और ह मुक्दमा चलाने के लिये स्पेशल ट्रिब्यूनल की नियुक्ति की गई थी। भी बात रियासत के पी० डबल्यू० डी० के इंजिनियर, एकाउगटेग्ट और गर स्कुलों के हैडमास्टर तथा अध्यापक एवं साधारण से साधारण हा श्रार्यसमाजियों को भी उसमें फंसाया गया था । रियासत ही पुलिस का इन्स्पेक्टर-जनरल मि० बारबर्टन मुक़द्मे का इन-चार्ज (रा था। उसकी त्रोर से रियासत के सुपरिटेन्डिंग-इन्जीनियर राक प्रार्थस बहादुर (सर) गंगाराम सी० ऋाई० ई०, लाहौर की विध्वा-पुलिस विवाह सहायक-सभा एवं सर गंगाराम ट्रस्ट के संस्थापक, सरीले उच पदाधिकारियों की गिरफ़्तारी के लिये भी आप्रह किया गया

4

उपदेश

सिपाह

पुरुनाह विके सुप्रसिद्ध बैरिस्टर मि० प्रे पटियाला की श्रोर नेविगेरा रेक्ट्रमें की पैरवी के लिए नियुक्त किये गये थे। मि॰ नार्टन विश्वास्य वाम्ब केस के समान ही मि० ये ने मुक्दमे के त्रकार के थी। आर्यसमाज को राजद्रोही-संस्था साबित वि को लिये उसने चोटी से एडी तक का पसीना एक कर चर मा विशा ज़मानत का प्रश्न आने पर अवस्था का इतना संकटापन्न यरों म विश्वीचा गया और एक-एक आर्थ के सम्बन्ध में कुछ ऐसी ग्ज़ प्र विकही गई, जैसे कि सरकार का तख्ता एक दम ही उलटने उलिस हो होशा। महाराजा को सब क़ानूनों का क़ानून बता कर न समात क्षिती कार्न की परवाह की जाती थी ख्रौर न ट्रिव्यूनल का ही या ग्व हिं हुक्म माना जाता था। पूरी मनमानी से काम लिया गया र जना ब्रीर श्रार्यसमाज को राजद्रोही-संस्था सिद्ध करने के लिये कोई गईथी। बीबात उठा न रखी गई। महीनों मुक़द्मे का नाटक होने के यट और वह श्रार्यसमाजियों को रियासत छोड़ने का हुक्म देकर मुक़द्मा साधारण हुता लिया गया ।

पटियाला-राज्य में मुक़द्मा चलाने का नाटक तो न-चार्क (चा गया था, दृसरे स्थानों पर बिना मुक़द्मा चलाये ही र राक अर्थसमाज के रजिस्टरों में से आर्थसमाजियों के नाम ले कर पुलिस की दस नम्बर की लिस्ट तय्यार की जाती थी। उस के वेधवा-रपदेशकों श्रीर नेताश्रों के श्रागे-पीछे पुलिस के ख़ुफ़िया मिपाही चक्कर काटा करते थे। आर्यसमाज के अधिवेशनों पर

सत की

सरीवे

गया

निगरानी रखी जाती थी। उस के हरएक काम की कारी छान-बीन की जाती थी। महात्मा मुन्शीराम जी के रहा जी हर की स्था प्रार्थसमाजी 'श्राउट-ला' थे, जिन पर कोई भी बिना संक्षित और भय के निशाना साध सकता था। राजदएड की सब अपनि वालों को पूरा अभयदान मिला हुआ था। यह समय बार अपिर आर्यसमाजियों के लिये थी। उन पर निशाना साम की वालों को पूरा अभयदान मिला हुआ था। यह समय बार अपिर आर्यसमाजि के लिये संकट का समय था, जब कि आर्यसमाजि में चारों ओर त्रास फेला हुआ था। ऐसा प्रतीत होता था कि महारानी विकटोरिया की धार्मिक निर्पेक्तता की नीति की बोला कि आर्यसमाजि के लिये नहीं की गई थी।

# ३. मुन्शीराम जी का सराहनीय कार्य मा

ईस्वी सन् १६०० से १६१२ तक के बारह वर्ष श्रार्थसमा श्राप्तसमा के लिये संकट के वर्ष थे। समाज या संस्था पर ऐसा संश्राप्त उपस्थित होने पर ही उस के नेता या संचालक की परि शार होती है। श्रार्थसमाज के श्राधकांश नेताश्रों ने इस संकट होती है। श्रार्थसमाज के श्राधकांश नेताश्रों ने इस संकट होती वहादुरी का परिचय नहीं दिया, जैसा देना चाहिये था। मार्थ-प्रां वस्ती वहादुरी का परिचय नहीं दिया, जैसा देना चाहिये था। परिचय क्यां वस्त्र श्राप्त श्राप्त

म की मिलिगी; डलटे दृब्बूपन, कमज़ोरी श्रौर कायरता भ क्रिस्टिंग यथेष्ट मिलती हैं। ऋषि दयानन्द के इतने स्पष्ट लेखों विना कि वार-वार अप्रोर निरन्तर यह सिद्ध करने की चेष्टा की सह अला कि ग्रार्थसमाज राजनीतिक संस्था नहीं है, उस का शाना साक्षानीति के साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं है श्रीर वह केवल मय क्लानिएक संस्था है, सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। श्रार्थसमाज का विसमाजिक वेसा नैतिक पतन हुआ, जिससे वह अवतक भी संभल नहीं ता था अर्थ श्रार्थसमाज का सदा ही विरोध करने वाले बम्बई के की योग कियर समाचार' तक ने आर्यसमाज को यह सम्मित दी थी ं भ्रार्यसमाज को इधर-उधर की चोटों ने विचलित नहीं किया किन्तु पञ्जावी अप्रफ़सरों के टूट पड़ने पर वह विचिलत कार्य 🔊 है। उस ने सफ़ाई के इज़हार देने शुरू किये हैं कि श्रार्थसमा अर्थसमाज पोलिटिकल संस्था नहीं है, किन्तु धार्मिक सभा है। सा संग्रुप्रवंसमाज नाहक में फटफटा रहा है। वह अपने सिद्धान्तों में ती परी<sub>व</sub> शा रहे। उस का पत्त सत्य है तो उस के लिये घबराने का ं संकर के कारण नहीं । कर नहीं तो डर क्या ?" संयुक्त-प्रांतीय-हिये था। प्रार्थ-प्रतिनिधि-सभा के ता० २० सितम्बर सन् १६०७ के नाइयों की एक्यूबर नं० ४ को पढ़कर त्र्याज भी लजा से सिर नीचे भुक ही तुलता वि । मांसी में मार्गीपदेशक दौलतराम के मुकदमे की विल्या गावी करने के लिये प्रार्थसमाज में जैसे कोई वकील ही नहीं कहीं हो वा। मांसी-ऋायसमाज के उस समय के प्रधान वकील थे,

B

ज़मानत देने वाला भी भांसी में नहीं था। महाशय विष्णुति भी वकील जब अपील के लिये भांसी गये तो वहां के समाज के भी ने उन को लिख दिया—"मालूम हुआ है कि आप देखा। के मुक़हमें के मुत्रश्रिक तशरीफ़ लाये हैं, इसिलिये आप और समाज-मन्द्र में ठहरने की इजाज़त नहीं है। श्राप किसी की जगह ठहरें।" जब सरकारी अधिकारियों द्वारा समाउ सभासदों की सूची मांगी जाने लगी, तब कितने ही क्रीहैं ती समाजियों ने सभासदी से अपने नाम करवा कि कि लाला लाजपतराय ऋौर भाई परमानन्द जी को समाद् गढ़ व सभासद् तक मानने में संकोच किया जाता था। लाला की पड़ी मांडले से वापिस आने पर अनारकली-समाज को अपने समा मन्दिर में उनका व्याख्यान कराने का एकाएक साहस नहीं हुए अमृषि दयानन्द के स्पष्ट लेखों का विपर्यास केवल सरकारी ले को प्रसन्न करने के लिये किया जाने लगा। सरकारी प्राहा हम विरुद्ध समाज के साप्ताहिक अधिवेशन नहीं हो सकते थे। के सना भक्त द्यानन्द को राजभक्त बताने की कोशिश की गई। हैं कीन संकटापन्न, त्रस्त अौर सहज में नैतिकता से गिराने वाले सले हिन्दू में महात्मा मुनशीरामजी ने निस्सन्देह बड़े सत्साहस का पील है।"

दिया श्रोर श्रापने भभकती हुई श्राग की लपटों के साथ लेकर

दिखा दिया। 'प्रचारक' में 'क्या आर्यसमाज वेद-प्रचारिणी ह

आप

सव

किन्तु आर्थसमाज के काम के लिये नहीं। उस के लिये हैंग

के लिये हैं वितितिक सोसाइटी ?', 'श्रार्थसमाज श्रीर स्वराज्य', 'श्रव विष्णुः क्षा करता चाहिये', 'श्रार्थसमाज श्रीर त्रिटिश गवर्नमेण्ट' इत्यादि माज के भी कितने ही लेख इस सम्बन्ध में लिखे। लाला लाजपत-नाप दौका राय को निर्देष साजित करने के लिये श्रापने कमर कस ली लेये आता की कितने ही लेख केवल उनके लिये ही लिखे। लाला जी किसी के तिर्देश सावित करते हुए आपने यह भी जिखा था—"यदि ा समा क पल के लिये करपना कर लें कि लाला लाजपतराय राजद्रोही ने ही क्यां किर आर्यसमाज उनके कामों के लिये उत्तरदाता हो खा 🙀 सकता है ? कीन नहीं जानता कि बाबू विपिनचन्द्र पाल से समातः वह कर शोर मचाने वाला कोई भी एक्स्ट्रोमिस्ट नहीं है। यदि लाला के एसाव के कर्मचारियों की दलील ठीक है तो जिस ब्रह्मसमाज के प्रपने समा विपिन वावू मेम्बर हैं, उसको भी आर्यसमाज की तरह दूषित । नहीं हुइ हिराना चाहिये। सय्यद हैदररज़ा से बढ़ कर गवर्नमेगट के रकारी ले किछ किसने हांकी है ? फिर सब मुसलमानों को या कम से री श्राहा हम देहली के मुसलमानों को बागी क्यूंन समभा जाय? वे । के सनातनधर्म के रत्नक तिलक महाराज से वढ़ कर एक्स्ट्रीमिस्ट गई। है हैन है, जिनके सब चेले कहे जाते हैं। फिर क्यूं नहीं सारे वाले सक् हिन्दूसमाज को अत्याचारी समभा जाता ? इसका कारण स्पष्ट का पील है।" श्रार्थसमाजियों की उस समय की स्थिति के सम्बन्ध में थ लेल प्रभापने लिखा था—''यह बात छिपी हुई नहीं है कि पञ्जाब के रिगीस सब डिपुटी कमिश्नरों ने अपने आधीन तथा पराधीन सब कर्म-

हो वह

श्चार्यस

के आ

গুৱা ব

51 T

से भी

पुरुषों

सदी

होता ही है

का व

हए ह

नहीं

दिन

पाल

कठि

ऐसी

भित्त

श्रप

श्रा

दूसं

चारियों को समभा दिया है कि यदि वे आर्थसमाज के आ वेशन में सम्मिलित होंगे, तो उनको श्रपनी श्राजीविका से हा धोना होगा। ....राजपुरुषों ने एक श्रोर नौकरी को ए कर स्पष्ट कह दिया है कि यदि टकों से हाथ न धोना होने श्रार्यसमाज को छोड़ दो।" ऐसी स्थिति में श्रार्यसमाजियों श्रापने कहा था—''यदि तुम से यह कहा जाय कि अपने पर मात्मा श्रौर उसकी पित्रत्र वास्ती वेद से विमुख हो कर है प्रजा-धर्म का पालन हो सकता है, तो तुम स्पष्ट उत्तर हो है जिस श्रातमा पर संसार के चक्रवर्ती राजा का भी श्रिधकार हो हो सकता, उसको सांसारिक ऐश्वर्य पर न्यौद्धावर करने के लि तुम उद्यत नहीं हो।" "आर्थ पुरुषो ! क्या तुमको परमात्माण सचा विश्वास है ? यदि है तो फिर दो हाथ वालों की खील सहस्रवाहु का क्यों अनाद्र करते हो ? दो भुजा वाला जि रोज़ी को छीन सकता है, क्या सहस्रवाहु उस से बढ़ कर रोज त्रमको नहीं दे सकते ?" "संसार का सुख जिएक है, धर्म सा रहने वाला है। इस लिये संसार को धर्म पर न्यौद्यावर करत ही आर्यत्व है।" "जो सरकारी नौकर वैदिक-धर्म के गौरको नहीं सममते, उनको अपनी निर्वलता मान कर आर्यसमाज है जुदा हो जाना चाहिये। जहां वेद ऋौर 'इगिडयन पीनल कोई' का विरोध हो वहां श्रुति को धर्म का मूल मानना तथा जा परमात्मा की आज्ञा का सांसारिक राजा की आज्ञा से विशेष

विक्री परमात्मा की शार्या लेना यदि आभीष्ट न हो तो फिर हा वर भी क्या लाभ होगा ?" सम्बत् १६ ६४ ब्रायाह मास के 'प्रचारक' में श्रापने जिखा था—"सुम से क्षा जाता है—श्रव हम क्या करें ? ज़िलों के हाकिम हमें तक्क हर रहे हैं, आर्यसमाज के साप्ताहिक जलसों में सिम्मिलित होने क्षेमी सरकारी नौकरों को जबरदस्ती रोका जाता है, कायर क्षों ने इस डर से कई स्थानों में आर्यसमाज की सभा-सरी ते त्यागपत्र दे दिये हैं, वैदिक-धर्म का प्रचार सर्वथा बन्द होता दीखता है, इसका इलाज क्या करें ?" मेरे पास उत्तर एक ही है कि कायरों का वैदिक धर्म की सेवा के लिये उदात होने का क्या काम है ?" इस प्रकार आयों में शक्ति का संचार करते हए ब्रापने ब्रापने सम्बन्ध में घोषणा की थी—"दूसरों की मैं नहीं जानता किन्तु अपने विषय में निश्चय कर जिया है कि जिस दिन राजकर्मचारियों के आक्रमणों के कारण वैदिक धर्म का पालन स्वतन्त्र देशों की सरताज़ वृटिश गवर्नमेग्ट के राज्य में कित हो जायगा, उसी दिन इस भूमि को त्याग कर किसी ऐसी गवर्नमेग्ट की शर्गा लूंगा, जहां मुक्ते श्रपने परमात्मा की मिक ग्रपने विश्वास के श्रमुसार करने की श्राज्ञा हो श्रीर में श्रवनी तथा श्रवने साथियों की शारीरिक, मानसिक तथा श्रातिक उन्नति अपने संचे विश्वास के अनुसार कर सर्क् ।" इसरे वर्ष फिर श्राप ने लिखा था—''गत वर्ष मैंने एक बार यह

के श्रीव का से हार को ए

ता हो ते गाजियों हे अपने पर

र दो है

कार नहीं के लिये

गतमा पर खातिर ना जिस

कर रोजी वर्म सहा

र करन

ौरव को माज से

त कोड' ा जहां

विरोध

प्रिक्त

के प्र

सहन

सहन

ग्राव

को इ

कि वृ

गवन

को उ

कहा

का प

प्रदर्श

जाय

भांस

ग्रार्थ

में प्र

था ।

के ब

के

श्राष्ट्र

सम

विचार प्रगट किया था कि यदि अपने धर्म पर चलना भारता में वैदिक धर्मियों के लिये कठिन हो जावे, तो उनको किसी प्रन राज्य शासन का आश्रय लेना चाहिये, किन्तु आज मेरी सम्मी सर्वथा बदल गई है। मेरी सम्मित में दुःख-सुख सब इसी हथा। पर सहन करने चाहियें। इसी जनमभूमि के लिये कष्ट सहन इसी की सेवा में सारा पुरुषार्थ लगाना ऋौर इसी पर सर्वेत न्योद्घावर करना यदि एक एक भारतवासी श्रपना धर्म समम ले तो परमात्मा की भी उन पर असीम कृपा हो जाय। किन्तु क यही तो कमी है। ....हा! धर्म के सचे प्रचारक कहां है। सचाई की वेदी पर विश्वास से सिर रखने वाले कहां दिखाई है। हैं ? क्या श्रार्यावर्त की पवित्र भूमि धर्मवीरों से श्रुन्य ही हो गई है ?" सरकार को भी आर्थसमाजियों को राजद्रोही न वनाने की चुनौती देते हुए आपने लिखा था—"उस राजनीति पर मुभे शोह होता है, जो करोड़ों बे-जान ख़ुशामदियों की खातिर सकतं जानदार राजभक्तों को राजिबद्रोह की स्प्रोर धक्का देना आपना कर्तव्य सममती है। जहां आर्यसमाज में दस-वीस ही ऐसे छ आर्य हैं, जो गवर्नमेगट के अन्तिम न्याय और उसके कुछ कर्म चारियों की श्रधमता में भेद कर सकते हैं, वहां हज़ारों वैसे ही साधारण पुरुष हैं जो सच्चे राजभक्त बनने के लिये सची प्रजा-भक्ति के दृश्य की प्रतीचा रखते हैं।" "परमात्मा ने एक तृण की भी व्यर्थ नहीं बनाया और एक चिउंटी भी श्रपने अन्दर चेतन

#### मुन्शीराम जी का सराहनीय कार्य

803:

भारतको ज्सी अन्य ते सम्मति सी स्थान सहना, सर्वस समम हे

कहां है! खाई देते । हो गई

भे शोक संकड़ों श्रपना

नाने की

ऐसे दृढ़ इद्र कर्म-

वैसे ही

रृग्य को

चेतन

विक रखने के कारण निन्दनीय नहीं। फिर क्यों आर्यसमाज क्षेप्रत्येक निवेदन का निरादर किया जाता है ? आर्यसमाजी महन करना जानते हैं श्रीर इससे भी बढ़ कर अत्याचारों को सहत करेंगे, किन्तु राज्य प्रबन्ध को निर्विघ्न चलाने के लिये ब्रावरयक है कि लार्ड मिटो एक बार आर्यसमाज के अप्रियों हो बुला कर उन से खुली बातचीत करें। तब उनको पता लगेगा कि बृटिश गवर्नमेगट का राद्य कौन है श्रीर किस प्रकार उससे वर्तमेगट की रचा हो सकती है ?" जोधपुर के समाज के मन्त्री को जब साइन बोर्ड झौर 'ओ ३म्' का मत्यडा उतारने के लिये कहा गया था, तब आपने उसको सलाह दी थी कि उस आज्ञा का पालन न किया जाय ऋौर यदि पुलिस पाशविक शक्ति का प्रदर्शन करती हुई वैसा करे तो उसका प्रतिकार भी न किया बाय। दौलतराम के मुकदमे के सम्बन्ध में आपने न केवल मांसी-श्रायसमाज को ही फटकारा था, किन्तु संयुक्तप्रान्तीय-ग्रार्य-प्रतिनितिधि-सभा को भी ऐसी फटकार बताई थी कि श्रन्त में प्रतिनिधि सभा को उस मामले को अपने हाथ में लेना पड़ा था। सीमा प्रान्त के एबटाबाद के समाज के प्रधान धनीराम जी के अदालत में निद्धि साबित हो जाने पर भी उनको एक वर्ष के लिये सीमा प्रान्त से निर्वासित किये जाने के मामले को श्रापने प्रचराड श्रान्दोलन का विषय बना दिया था। श्रार्थ-समाजियों की लिस्ट मांगने के सम्बन्ध में श्रापने सलाह दी थी-

居

हेते

H

रत

वा

सर

को

प्री

ल

प्रव

क में

ग

Ų

₹

"बही पुलिस श्रीर तहसील वाले जो श्रपनी रिश्वतको श्रीर स्याहकारी के कारण स्पष्टवक्ता श्रार्यसमाजियों से कोण करते थे, श्राज जगह-जगह पर उनको धमकाने की चेष्टा करते हैं। जब श्रीर बस नहीं चलता तो सभासदों की सूची मोले लगते हैं। मेरी सम्मति में श्रार्यसमाज के किसी मन्त्री को भी सभासदों की सूची नहीं देनी चाहिथे।" करांची-केस के सम्प्र श्रापकी ही प्रराणा से प्रतिनिधि-सभा ने एक डिफेंस-फाइ के स्थापना की थी। सरकार से मिलने के लिये डेप्टरेशन ले जो की बात का श्रापने तीन्न विरोध किया था श्रीर कहा था कि बात का श्रापने तीन्न विरोध किया था श्रीर कहा था कि बात का खापने तीन्न विरोध किया था श्रीर कहा था कि बात का खापने तीन्न विरोध किया था श्रीर कहा था कि बात का खापने तीन्न विरोध किया था श्रीर कहा था कि बात का खापने तीन्न विरोध किया था श्रीर कहा था कि बात का खापने तीन्न विरोध किया था श्रीर कहा था कि बात का खापने तीन्न विरोध किया था श्रीर कहा था कि बात का खापने तीन्न विरोध किया था श्रीर कहा था कि बात का खायने खाने की जोई जरूरत नहीं। सरकार को बार-बार लाजकारा कि श्रार्थसमाज के विरुद्ध जो श्रीभोण हैं, उनकी खुली जांच की जाय।

पटियाला के मुकद्में के सम्बन्ध में की गई श्रापकी सेन समाज के इतिहास में चिरस्मरग्रीय रहेगी। गिरे हुए खास्य में भी श्राप पटियाला पहुंचे, लाहौर गये, श्रार्थसमाजियों के पटियाला के श्रार्थ भाइयों के प्रति कर्तव्य-पालन के लिये सके किया। श्रादि से श्रन्त तक श्री रोशनलाल जी के साथ मुक्से में उपस्थित रहे। परवी का बहुत-सा काम भी स्वयं किया और डिफ़ेंस-फगड़ के लिये श्रावश्यक चन्दा भी जमा किया। लाहौर के राष्ट्रवादी वकीलों श्रोर कौमी हमददीं का दावा करने वाले कालेज पार्टी के महारथियों के इनकार करने पर भी श्रापने वित्वारी से कोपा ष्टा करते ो मांगने नी को भी के समय फार्ड की ले जाते था कि सरकार अभियोग की सेवा स्वास्थ जेयों को सचेत मुकदमे या और लाहौर ने वाले

आपने

हिमात नहीं हारी। इस सम्बन्ध में आपने लिखा था—"लाहौर क्षेत्रमुख वकील सर प्रतुलचन्द्र चैटर्जी को ५०० ६० प्रति दिन क्रिप्रका वचन देकर मैंने उनको पटियाला का मुकदमा आर्थ-समाज की ऋोर से लड़ने के लिये कहा। पर, लेडी चैटर्जी ने वतको वह मुकदमा हाथ में नहीं लेने दिया। कुछ प्रमुख श्रार्थ-समाजी वकीलों से भी प्रार्थना की गई। पर, उन्होंने भी बहाने-वाजी करके टाल दिया। बाबू सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी की मार्फत सर ए० चौधरी से प्रार्थना की गई। वे सिर्फ पांच दिन देने को तथ्यार हुए ऋौर आने-जाने के दिन मिला कर १२५० रू० प्रति दिन मांगने लगे । केवल जालन्धर के राय बद्रीदास श्रौर लाहीर के लाला द्वारकादास ने हमारा साथ दिया।" इसी प्रकार दूसरी जगह लिखा था—"लालां लाजपतराय जी तो जाने को तय्यार थे किन्तु उनके सम्बन्धी फँसे हुए थे श्रौर पटियाला में उनके विरुद्ध बड़ा पद्मपात था। मैं पहले प्रतुलचन्द्र के पास गया, उन्होंने साफ़ जवाब दे दिया। तब मैं श्रीर श्री रोशनलास जी रा० व० लाला लालचन्द् के पास गये। उन्होंने सोचने का समय मांगने पर भी बाद में इनकार कर दिया। फिर मैं रा० ब० मुखद्यालु जी के पास गया, उन्होंने भी श्रस्वीकार किया। तब राय ठाकुरदास जी मुम्तको साथ लेकर भक्त ईश्वरदास जी एम॰ ए० एडवोकेट के पास गये। उन दिनों वे प्रादेशिक-सभा के प्रधान थे। सोचने का समय मांगने के बाद यह लिख मेजा—'राय नारायग्रदास एम० ए० अभी डिविजन जजी पर नियुक्त हुए। यदि मैंने पैरवी की तो शायद उनको हानि पहुंचे। भक्त जी को ५०० रू० प्रति दिन की फ़ीस भी कह दी गई थी। कालेज़-दल ने पटियाला-केस के लिये डिफ़ेंस-कमेटी वनाने साथ देने से भी इनकार कर दिया।

100

ग्री

AG

तेत

तक

HI

धा

य

g

á

पटियाला से स्रार्थ भाइयों के निर्वासित किये जाने पर क को पहिला आश्रय आपने गुरुकुल में दिया। स्वर्गीय नन्दलाल की मरारीलाल जी श्रौर लच्मगादास जी सरीखे श्रनथक सेक गुरुकुल को इन निर्वासित आर्थ पुरुषों में से ही मिले थे। इस बाद पटियाला में महाशय रौनकराम पर मुकद्मा चलने पर श्चाप ने खूब श्चांदोलन किया । श्चपना श्चमूल्य समय श्चौर ह्याते रुपया लगा कर आप ने 'आर्यसमाज एराड इट्स डिटेक्टर्स' ना की जो पुस्तक श्री रामदेव जी की सहायता से तय्यार ही थी और उस समय 'सिविल एगड मिलीटरी गज़ट' में जो लेख लिखे थे, वे आप के उन दिनों के महान् यत्नों के साज़ी हैं। लाहीर-श्रार्थसमाज के ३१वें श्रीर ३२वें उत्सव पर इस सम्बन में दिये गये आपके ऐतिहासिक भाषणों का भी समाज के इति हास में सदा उहेस्व किया जाता रहेगा। रत्ता के इन साधनों के श्रालावा बड़ा श्रोर महत्वपूर्या काम यह था कि श्रापने श्रार्थ समाजियों को दमन के इन दिनों में भी विचलित नहीं होने दिया। 'प्रचारक' द्वारा आर्थ पुरुषों के सन्मुख उनके कर्तव्यकां

नियुक्त ने हुंचे। भ

गई थी। वनानेहे

ने पर क दलाल जी क सेवर

थे। इसहे ने पर भी

र हजारी टर्स' नाम

यार की

जो लेख ाची हैं।

सम्बन्ध

के इति-धनों के

ने श्रार्थ-

हीं होने विय-कर्म

और वैदिक-सिद्धांतों को रखते हुए उनसे उनके पालन के लिये स्या अपील करते रहे ।

इसी सम्बन्ध में आप ने भारत-भूषण गोखले की सहायता क्षे बहुत बड़ा काम किया था। उस समय भारत के माने हुए क्षाओं में जिनकी पहुँच सरकार के ऊंचे से ऊंचे अधिकारियों क थी, सब से प्रमुख श्रीयुत गोखले ही थे। श्रीयुत गोखले के साथ ग्राप ने इस सम्बन्ध में बहुत श्रिधिक पत्र-व्यवहार किया श और उन पर ज़ोर डाला था कि वे सरकारी श्रिधिकारियों की ब्रार्थसभाज के सम्बन्ध की आंतिपूर्ण धारणा को बदलने का यल करें। इसी काम के लिये आप उनसे कई बार मिले भी क्षे। सन् १९१० में इलाहाबाद में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, उसके सभापति बुढ़े श्रंभेज़ सर विलियम वैडरवर्न थे। श्रीयृत गोखले का तार मिलने पर आप तुरन्त इलाहाबाद गये। वहां गोखले की उपस्थिति में भ्राप वैडरवर्न से मिले भ्रौर उनको श्रार्यसमाज के सम्बन्ध में सब स्थिति खोल कर सममाई । वंडरवर्न ने सब कुछ सुनकर कहा—'बस, श्राप मेरे साथ कल-कत्ता चिलये। लार्ड हार्डिंग को आर्थसमाज के डेपुटेशन से मिलना ही पड़ेगा।' गोखले ने कहा—'श्रच्द्रा हो कि श्राप पहिले उनको तय्यार करलें स्रौर वे फिर स्रार्यसमाज के डेपुटेशन से मिलं।' वैडरवर्न को सलाह पसन्द म्राई। वैडरवर्न ने फिर क्या किया ? इसका पता गोखले के एक पत्न से लगता है, जो

उन्होंने २४ मार्च सन् १६११ को महात्मा जी को लिखा था उसकी कुछ पंक्तियां यहां उद्धृत की जाती हैं। वे पंक्तियां येहैं "आर्यसमाज के बारे में सरकारी श्रिधिकारियों को जो सन्ते है, उस पर सर विलियम वैडरवर्न की नये वायसराय के सा बहुत-सी बातें हुई हैं। मैं ब्राप के मिलने पर उसका सारांश आ को बताना चाहता था। आप आ नहीं सके। फिर भी मैं आ को यह बताना चाहता हूं कि सर विलियम ने वायसाव पर बहुत ज़ोर डाला है कि सन्देह के कारण सम्म भारत के आर्यसमाजियों को जो शिकायतें हैं, वे श्रवश्य दूर हो जानी चाहियें। वायसराय ने बड़े ध्यान से सब बातें सुनीं औ प्रतिज्ञा की है कि वे शीघ ही जैसा उनको सुम्हाया गया है, वैसे कार्यवाही करेंगे। इसिलिये मेरा यह ख्याल है कि यदि श्रार्थ समाज की श्रोर से वायसराय के सामने सब बात रखी ज सके, तो श्रच्छा होगा।" पत्रव्यवहार तो बहुत है, पर प्रसंग को स्पष्ट करने के लिये एक ही पल का यह कुछ भाग काफी है। दीनबन्धु एएड्रूज़ की मार्फ़त भी आपने आर्यसमाज पर मंडराती हुई काली घटा को छिन्न-भिन्न कराने का बहुत यत्न किया था।

समाज

in A

सम

पैद

कि

क्री

(द

द्

के

र्न

इस प्रकार आपने सच्चे नेता श्रीर पथप्रदर्शक का काम करते हुए सरकार के दमन से आर्यसमाज की रचा की श्रीर उसको पथश्रष्ट होने से भी बचाया। उस काल में यदि आर्थ-

### मुन्शीराम जी का सराह्नीय कार्य

क्षां की नैतिकता की कुछ रत्ता हुई, तो उसका प्रायः सब क्षिमहात्मा मुन्शीराम जी को है। उन दिनों में आपके सामने अपने जीवन का यह ध्येय सदा उपस्थित रहता था :—

"प्रदीव वा मरगामस्तु युगान्तरे वा, न्यायात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः।"

ब्राप ने न केवल स्वयं धेर्य धारण किया, किंतु आर्थसमाज क्षेभी धेर्य धारमा कराचे रखा।

फलतः सरकार का रुख बदला । महात्मा जी को संयुक्तप्रांत के लिप्टिनैयट गवर्नर झौर भारत के गवर्नर-जनरल भी मिलने के लिये बुलाते रहे । आर्यसमाजी संस्थाओं का उन्होंने तथा ब्रन्य सरकारी श्र्यधिकारियों ने भी स्वयं निरीत्तगा किया। उनको ब्रापनी भूल मालूम हुई। उसका संशोधन किया गया।

यदि लाला लाजपतराय जी का यह लिखना ठीक है कि आर्थ-समाज की उठती हुई शक्ति को कुचलने के लिये ही उसमें गृह-कलह पैदा करने में सरकार का हाथ था, तो यह कहा जा सकता है कि जिस शक्ति को सात-स्थाठ वर्ष की गृह-कलह (भेद-नीति) कुंगिठत नहीं कर सकी ऋौर जिसको लगभग बारह वर्ष का दमन (र्गड-नीति) नहीं द्वा सका, उसको दो-एक वर्ष की साम श्रीर रान की नीति ने इतना मुरमा दिया कि संस्थापक के स्वराज्य के लिये स्पष्ट आदेश, 'सत्यार्थप्रकाश' के क्रिटे समुद्धास में राज-नीति का इतना विशद विवेचन और सन्ध्या में प्रति-दिन

नेखा था। यां ये हैं नो सन्दे के साव

रिश श्रा री में आ वायसराव

Ţ सम्ब य दूर हो ुनीं और है, वैसी

दि आर्थ रखी ज

र प्रसंग नाफी है।

मंडराती न किया

ना काम

ही और

दे आर्य-

दो बार 'श्रदीनाः स्याम शरदः शतम्' की प्रार्थना करते ह पर भी श्रार्थसमाज राजनीतिक दृष्टि से सोया पड़ा है, के देश की स्वाधीनता, स्वराज्य श्रीर राजनीतिक उत्कर्ष से का कोई मतलब ही नहीं है।



# तीसरा भाग

करते ह

ग

## विविध

१. ब्रार्थसमाज का प्रचार, २. ब्रार्थ-सार्वदेशिक सभा, ३. परोपकारिगाी सभा, ४. ब्रार्थकुमार-सम्मेलन,

१. हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन,
 ६. महान् व्यक्तित्व।



## १, आर्यसमाज का प्रचार

श्रार्थसमाज में प्रवेश करते ही महात्मा मुन्शीराम जी को श्रार्थसमाज के प्रचार की जो लगन लगी थी, वह गुरुकुल की श्रापना और उस के काम में पूरी तरह लग जाने के बाद भी ग्री रही। वैसे तो गुरुकुल भी प्रचार की ही भावना से खोला ग्राथा। आर्थसमाज को गुरुकुल से प्राप्त गौरव और ख्याति को यदि भुला भी दिया जाय, तो भी गुरुकुल से उस प्रचार को प्राप्त सहायता को नहीं भुलाया जा सकता, जिस की तुलना में प्रतिनिधि-सभा के कुछ माननीय महानुभाव गुरुकुल को भी ग्रितिनिध-सभा के कुछ माननीय महानुभाव गुरुकुल को भी गुरुकुल सममते थे। गुरुकुल के अध्यापक और उपाध्याय ब्रह्म-

चारियों की पढ़ाई की हानि सहन करके भी वाहर आ समाजों के उत्सवों पर प्रायः जाया करते थे। गुरुकुल के चन्दा जमा करने के लिये जाने पर भी उनके द्वारा श्रार्थसमा का प्रचार होता था। महात्मा जी का सफ़री विस्तर हमेशा वंधा हुआ ही पड़ा रहता था और आप को एकाए ही गुरुकुल से कभी किसी समाज के उत्सव के लिये, कभी क्षी प्रचार के लिये और कभी कहीं समाज की रत्ता के लिये उल चल देना पड़ता था। सम्वत् १६५६, तद्नुसार सन् १६०२ म में दिल्ली-दरबार पर आर्थ कैम्प लगा कर प्रचार का प्रका किया गया था। आप उस समय गुरुकुल की प्रारम्भिक अवस्य में वहां से हिल नहीं सकते थे। प्रतिनिधि सभा के प्रथा पं० रामभजदत्त जी चौधरी का तार पाते ही आप गुरुक्तो चल दिये। श्राप ने उस समय 'प्रचारक' में लिखा था-भी पञ्जाब त्र्यार्यसमाजों के मौजूदा सरदार के हुक्म की तामील है देर नहीं करूंगा । कोई भी इन्तज़ाम वग्रेर तामील हुस अफ़सरान के चल नहीं सकता। यह मेरा यकीन है और झी पर मेरा श्रमल है।" बात तो यह थी कि द्रवार के समय प्रचार करने का प्रस्ताव श्राप ने ही किया था और श्रापने ही उस के लिये पांच हज़ार की ऋपील भी की थी। आप को आग थी कि रुपया हो जाने पर बाकी सब काम दूसरे लोग सम्हाल

HF

क्रे

4

वा

ला

प्रच

की

प्रां

गुर

8

लेंगे। पर, ठीक समय पर लुटिया डूबती देख कर ही सभा के

भक अवस्य के प्रधान गुरुकुल से तामील में नील हुका श्रौर इसी के समय श्रापने ही को आशा ग सम्हाल

सभा के

वाहर का वार दिया था। वहां २२ दिसम्बर से ४ जनवरी अल के क्षित्र प्रचार हुन्या। त्र्यार्थसमाज के ट्रैक्ट श्रीर गुरुकुल की ा आर्यसमा किया विधि खूब बांटी गई । २५-३० जगह आर्यसमाज का विसार है अंद्रेशन गया। राव-राजाच्यों तथा सरदारों भ्रादि के साथ को एकाक विक धर्म के सम्बन्ध में चर्चा हुई स्त्रीर उन तक स्त्रार्थसमाज कभी क्षी हा साहित्य भी पहुंचाया गया। शाहपुराधीश कैम्प में पधारे लिये हुल और उन को आर्यजनता की ओर से मान-पत्न दिया गया। तन् १६०२ महत्मा जी के साथ पं० रामभजद्त्त जी चौधरी की हिम्मत की का प्रवाह देनी चाहिये। प्रचार के निमित्त पधारे हुए आर्थ-स्माजियों में महात्मा जी की प्रेर्गा से परस्पर जो विचार-वितिमय हुआ वह बहुत उपयोगी श्रोर लाभदायक सिद्ध हुआ। सम्बत् १६६४, सन् १६०७, में सुरत में भी कांग्रेस के ऋधिवेनन था-भ केसाथ बम्बई-आर्यप्रितिनिधि-सभा की ओर से प्रचार का प्रबन्ध क्यागया था। मन्त्री का तार आने पर आप को वहां भी बाग पड़ा। वहां भी प्रचार की श्र्यच्छी धूम रही। लाला नाजपतराय जी श्रोर परिडत रामभजदत्त जी चौधरी ने भी प्रवार में हाथ बटाया । सम्बत् १६६६, सन् १६०६, में प्रयाग भी सुप्रसिद्ध-प्रदर्शिनी पर इलाहाबाद-प्रायसमाज श्रीर संयुक्त-प्रांतीय-म्रार्थप्रतिनिधि-सभा की स्रोर से प्रचार का प्रबन्ध किया गया था । संयुक्त-प्रांत की प्रतिनिधि-सभा के निमन्त्रण पर भाप वहाँ भी गये और वहां के प्रचार में भी पूरा हाथ बंटाया। हरिद्वार में कुम्भी-श्रधंकुम्भी के मेलों पर प्रचार का सिलील श्राण का ही शुरू किया हुआ था। हरिद्वार के पास आ का से यह प्रचार और भी अधिक उत्साह के साथ अधिक व्यक्ति रूप में होने लगा। सम्वत् १६ ६ में अधेकुम्भी पर और सन् १६७२ में कुम्भ पर बड़ी धूमधाम के साथ प्रचार किया का सार्वदेशिक-सभा की स्थापना हो जाने के बाद से यह प्रका उक्त सभा की श्रोर से होने लगा। आप उस के प्रधान थे, कि लिये प्रचार का सब प्रबन्ध भी आप को ही करना पड़ता का सम्वत् १६७२ के कुम्भ पर महात्मा गांधी के अभिनन्दन का समारोह कर के आपने हरिद्वार, कनखल और ज्वालापुर में हे नहीं, किन्तु देहरादून, रुड़की और सहारनपुर तक में हुलका पैदा कर दी थी।

गुरुकुल श्रीर उसके उत्सवों का पौरिणिकता तथा श्रम् विश्वास के गढ़ हरिद्वार श्रीर कनखल पर जो श्रसर पड़ताय उससे वहां के पगड़े मन ही मन जलते श्रीर कुढ़ते थे। क्षिता में गुरुकुल की श्रीर से धर्मार्थ-श्रीषधालय का खोलना उनके के की दबी हुई श्रिया पर घी डालने वाला सावित हुश्रा। सन्ता १६६५ के गुरुकुल के सात्वें वार्षिकोत्सव के बाद श्रार्थ-श्रीपुरू गुरुकुल से मगडिलयाँ बना कर वैदिक-प्रार्थना के भजनगा हुए हरिद्वार के बाज़ारों में से जा रहे थे कि उन पर लिखा छोड़ दी गईं श्रीर एक हलवाई ने तो कढ़ाई का खीलता हुश्रा का सिलिक गस आ को धिक व्यवस्थि र और सक र किया गया से यह प्रका अधान थे, हर पहला था। प्रमान देता था।

ा तथा ग्रन्थः
र पड़तायाः
ये । हरिद्वाः
ना उनके रोषः
प्राः। सम्बर् भजन गार्वे

र लाठियां

नीलता हुआ

**ह** में हलचा

वी भी कुछ प्रार्थ पुरुषों पर डाल दिया। लूट-पाट श्रीर उपद्रव का हरिय हरिद्वार में पैदा कर दिया गया। जितने भी आर्थ हिंद्बार में मिले, गिरफ़्तार कर लिये गये। उन पर दुकाने बुटते, मूर्तियां तोड़ने आरे हर की पैड़ी पर जूता ले जाने का क्षेष लगाया गया । हरिद्वार से गुरुकुल में यह समाचार पहुंचते ही महातमा जी नंगे पेर, नंगे सिर, बदन पर केवल कुरता-धोती पहिने हुए, जिस हालत में खड़े थे उसी में, किसी को साथ लिये विता ही हरिद्वार को चल दिये। कनखल में चारों श्रोर त्रास केला हुआ था। वहां के लोगों ने हरिद्वार के विनुब्ध वातावरण मं जाने से रुकने का आप को आग्रह किया। पर, आपने किसी की एक न सुनी और सीधे हरिद्वार जलती हुई आग में जा पहुंचे। स्वयं वहां की स्थिति का निरीत्तरण श्रौर श्रध्ययन किया। गिरफ्तार श्रार्थ पुरुषां को ज़मानत पर छुड़वाया। गरम घी से जले हुए ग्रौर लाठियों की चोटों से श्राहत श्रायों को गुरुकुल पहुंचाने का प्रबन्ध किया, जहां उन की मरहम-पट्टी श्रौर सेवा-गुश्रूषा की गई। २ अप्रैल को म्युनिसिपैलिटी के आफ़िस में पएडों ने आप के द्वारा आर्य-पुरुषों से जमा मांगी और दुर्घटना के लिये. पश्चात्ताप प्रकट किया । ३ अप्रैल को मुकदमे की पेशी थी । जालन्धर से रायज़ादा भक्तराम जी पैरवी के लिये पधारे थे। पराडों की ऋोर से खेद प्रगट करने पर पुलिस ने मुक़द्मे उठा लिये । घोर द्वेष से जिस घटना का स्वपात हुआ था, उस की समाप्ति परस्पर के प्रेम की स्थापना में हूं।
महात्मा जी के इस उदारतापूर्ण व्यवहार से हरिद्वार में गुरुक्त
अप्रीर आर्यसमाज की धाक जम गई। महात्मा जी ने व्यवहार
कुशल नेतृत्व का पश्चिय देकर परायों को भी अपना का

इस प्रकार किये जाने वाले प्रचार से 'प्रचारक' द्वारा किया जाने वाला प्रचार कहीं श्रिधिक महत्वपूर्या था। सिद्धान्त औ सदाचार का प्रश्न आने पर 'प्रचारक' समभौता करना या द्वना नहीं जानता था। 'प्रचारक' की एक ही आवाज़ थी और क यह थी कि चरित्न को ऊंचा करो। सदाचार की रज्ञा करो। सामाजिक श्रौर नैमित्तिक-धर्मों का पालन करो। सम्बत् १६४६ से १६६८ तक इस आशय के विशेष लेख इस लिये भी लिले गये थे कि कहीं आर्यसमाजी सरकारी दमन से आवेश में आकर श्चपने ध्येय से विचलित न हो जायं। किसी बडे से वडे श्रार्व के भी सदाचार से पतित होने पर 'प्रचारक' ने उस पर परहा नहीं डाला। श्रार्थसमाज की श्रोर लोगों का श्राकर्षण क्यें नहीं रहा ? इस का उत्तर देते हुए आपने लिखा था-"आर्यसमाज से लोगों को घृगा पैदा कराने वाले हमारे अपने ही श्राचरण हैं। जिन पुरुषों के दुराचारों के सम्बन्ध में तुम में से कइयों ने मेरे सामने स्पष्ट साची दी, वही अब उन दुराचा-रियों को उसी प्रकार के दुराचार की सफलता में सहायता रे

ा में हुई। में गुरुका व्यवहार. प्रमा वना द्वारा किया रान्त और या दवना श्रीर वह ला करो। त् १६५६ भी लिखे में आकर बडे आर्य र परदा र्पण क्यों वा था-ारे अपने त्म में दुराचा-

ायता दे

हिंहैं। इस पर भी आश्चर्य यह है कि जब बात-चीत होती है हिं पुरुषों के दुराचारों को अब तक मान भी लेते हैं।" वामी दर्शनानन्द अगेर शङ्करानन्द का 'प्रचारक' ने जिस साहस के साथ भण्डा-फोड़ किया था, श्रोर कौन वैसा कर सकता ॥ ? सम्बत् १६६८ में लाहौर के रायबहादुर रामशरग-शम के पुत्र के यज्ञोपवीत-संस्कार में कराये गये वेश्या-नृत्य पर 'पुनारक' की टिप्पग्गी त्र्याज भी पढ़ने योग्य है। निमन्त्रण-पत्र पर 'ग्रो३म्' शब्द लिखा गया था। 'ग्रो३म् जैसे पवित्र शब्द को वेश्या-नृत्य जैसे श्रधर्म-कर्म के साथ मिलाने वाले' को विगर्हणीय पुरुष' कहा गया था और जो आर्थ नेता उस में सिमिलित हुए थे, उन के सम्बन्ध में लिखा गया था—''जो पुराने संस्कारों या लौकिक कामनात्र्यों के वशीभृत होकर अपने ब्रात्मा ब्रौर धर्म की कुछ भी कीमत नहीं समभते, उनको उचित गह है कि वे अपने आप को धार्मिक व आर्य कहना छोड़ दें। जो पुरुष श्रपने को संसार की बेहूदिगयों से परे नहीं रख सकते, जो मित्र को पाप करते हुए देख कर उसे रोकना तो दूर रहा उस के पाप में मिल जाते हैं, उन्हें किसी धार्मिक संस्था के नेता होने का श्रिधिकार नहीं।" जनता को लच्य करते हुए लिखा गया था—"जिस पञ्जाब के धन्दर विगत वर्ष की प्रदर्शनी के समय नाच कराने का किसी को साहस नहीं हुन्रा था, जो पञ्जाव समाज-संशोधन तथा धर्म-प्रेम के अन्दर सारे भारतवर्ष में श्रमणी समस्ता जाता है, जो पञ्जाब श्रार्थसमाज का केंद्र स्थल है, उस पंजाब के हिन्दुओं के नेता खुलम-खुल के सामाजिक पाप करें श्रोर पंजाब सहता जाय, यह कैसे श्रास्त्र की बात है ? जिस श्रार्थसमाज ने व्यक्तिगत श्राचार की है सामाजिक मलाई का साधन समस्ता हुआ है, श्रपने श्रापके उस श्रार्थसमाज के सभासद कहने वाले लोग ऐसे-ऐसे लोक निन्दित श्रीर श्राचार-गर्हित कामों में खुल्लम-खुला प्रवृत्त हैं श्रीर श्रार्थ लोग मौन साधे रहें, यह कैसी विचित्र बात है ? क लोगों से, जो श्रपने धार्मिक उत्तरदातृत्व को न समस्त कर ऐसे ऐसे कार्यों के करने से नहीं रूक सकते, हमारी प्रार्थना है कि वे श्रपने श्राप को श्रार्थसमाज जैसी पवित्न संस्थाश्रों से प्रक

श्रार्थसमाज का ठोस प्रचार यही था, जिसके द्वारा उसके सदाचार के दंज को ऊंचा बनाने की सदा कोशिश की जाती रही। 'प्रचारक' द्वारा मुन्शीराम जी इस ठोस प्रचार में निरत्तर लगे रहे। गुरुकुल एवं श्रपने जीवन द्वारा भी श्रापने इस प्रचार को सफल बनाया। इस प्रकार समाज की सेवा और प्रचार द्वारा श्रार्थसमाजियों के व्यक्तिगत चरित्र के साथ-साथ श्रार्थसमाज के सार्वजनिक चरित्र का दर्जा भी श्रापने बहुत ऊंचा किया।

### २, आर्य-सार्वदेशिक-सभा

तिस आर्थ-सार्वदेशिक-सभा को इस समय सार्वभौम अथवा श्राटरतेशनल-ग्रार्थन-लीग' का नाम ही नाम दिया जा रहा है, उस को जन्म देने वाले महात्मा मुन्शीरामजी ही थे। सस्वत् १८६६ में जब श्राप गुरुकुल के लिये तीस हज़ार रूपया जमा करने को हीर पर निकले हुए थे, तब ही आपने उसके सङ्गठन की निय-मावली बना कर उसके लिये आन्दोलन भी शुरू कर दिया था। उस समय आपका यह भी विचार था कि गुरुकुल की स्थापना उसी की आधीनता में होनी चाहिये। प्रान्तीय आर्थ नेताओं को इस 'सार्वभौम' संगठन की सम्भवतः इतनी श्रावश्यकता नहीं जंच रही थी, जितना कि महात्मा जी उसके लिये आन्दोलन कर रहे थे। पञ्जाब-प्रतिनिधि-सभा ने २४ जनवरी सन् १८६७ को सार्वदेशिक सभा की स्थापना के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास किया था। उसके एक मास बाद संयुक्तप्रान्तीय प्रतिनिधि-सभा ने ऋौर कोई ६ मास बाद मई में राजस्थान-प्रतिनिधि-सभा ने भी उसकी स्थापना के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास किये थे। इन प्रस्तावों के पास हो जाने के बाद निरंतर आन्दोलन होने पर भी सम्वत् १९६४, सन् १६०८, से पहिले इस सभा की नियमपूर्वक स्थापना नहीं हो सकी थी। सम्वत् १६६४ के पौष गास में महात्मा जी ने एक लेख "आर्थ-सार्वदेशिक-सभा की

ज का केलें म-खुड़ा ऐसे केसे आएको ने आएको ने आएको ने एम्स लोक प्रमुक्त हैं।

म कर ऐसे

ोना है कि

से पृथक

ारा उस के की जाती में निरन्तर प्रापने इस सेवा और

साथ-साथ

पने बहुत



आवश्यकता" शीर्षक से 'प्रचारक' में लिखा था। उस लेक सार्वदेशिक-सभा के प्रति आर्य नेताओं की उदासीनता के सार साथ यह भी पता लगता है कि आपके प्रतिनिधि-सभा-पहा के प्रधान बनने से पहले आर्थसमाज के संगठन की क्या अवस थी ? आपने लिखा है—"कोई समय था, जब कि आर्य-प्रतिनि सभा, पंजाब द्यानन्द-कालेज का केवल पुछल्ला थी। लाही आर्यसमाज के वार्षिकोत्सव पर जब द्यानन्द-कालेज-प्रवन्धक्र सभा का सब काम हो चुकता था, तब खड़े-खड़े एक प्रसा पास हुआ करता था, जिसका नमूना आज के आयों आश्चर्य में डाल देगा। प्रस्ताव निम्न प्रकार का होता था-'सर्वसम्मति से निश्चय हुआ कि श्रमुक-श्रमुक महाशय श्रना सभा के सभासद् नियत किये जायं तथा लाला साईदास ई प्रधान, लाला मुरलीधर जी मन्त्री तथा लाला जीवनदास ई कोषाध्यत्त नियत हों।' सन् १८० ईस्वी तक इसी प्रकार ह सिक्खों वाला सवालक्ख प्रस्ताव देखने में आवेगा। सन्१८६१ फुछ हलचल हुई श्रोर सन् १८६२ में तो काया ही पलट गई।" व समय था, जब पंजाब में गृह-कलह का सूत्रपात हुआ था औ आप उसके प्रधान निर्वाचित हुए थे। इस प्रकार पंजाब-प्रतिनि सभा के संगठित होने का प्रभाव दूसरे प्रांतों की प्रतिनिधि-समार्थ पर भी पड़ा श्रीर उनमें भी जीवन का संचार हुआ। इसी ले में आगे आपने लिखा था—"जब से इन सब सभाओं में बा

उस लेख है निता के साव व-सभा-पञ्चाः विया श्रवस्य गर्य-प्रतिनिक थी। लाहीर ोज-प्रवन्धकः ड़े एक प्रस्ता के श्रायों हो होता था-ाशय अन्तंत साईदास बं जीवनदास अं नी प्रकार व सन्१८६१ नट गई।" वही त्र्याथा श्रौ जाब-प्रतिनिधि निधि-सभाग्री । इसी लेव

भात्रों में जब

क्षे लगी थी, तब से ही मैं सारे भारतवर्ष के लिये एक सार्व-क्षिक-ग्रार्य-प्रतिनिधि-सभा की आवश्यकता को अनुभव करता शा मेरी दृष्टि की सीमा उस समय बढ़ चुकी थी श्रौर मुके वह दिन दूर नहीं दिखाई देता था, जब कि प्रनय देशों में भी विक्क-धर्म का डंका बज कर आर्य-प्रतिनिधि-सभायें स्थापित होती थीं । मुक्ते उस समय एक सार्वभौम-श्रार्थप्रतिनिधि-सभा ही स्थापना होना भी दुस्साध्य नहीं प्रतीत होता था। ऐसी ब्राशा से भरपूर हृद्य से मैंने सार्वदेशिक-सभा का प्रस्ताव किया श। इस प्रश्न को कभी पंजाब की सभा और कभी युक्तप्रान्त ही सभा दोनों ही टालती रहीं। फिर नियम बनाने की हकावट जतलाई गई। मैंने गुरुकुल के लिये भितार्थ भ्रमण करते हुए भी समय निकाला ऋौर नियम बना भेजे।" इन नियमों गर श्रागरा समाज के उत्सव पर सन् १६०० के फरवरी मास में कुछ प्रतिनिधि-सभात्र्यों के प्रतिनिधियों ने उपस्थित हो कर विचार किया और उनके संशोधन का काम राजस्थान वालों पर होड़ा गया । इस संशोधन के काम में ही आठ-नौ वर्ष वीत गये श्रौर १६०८ में गुरुकुल-कांगड़ी के छठे वार्षिकोत्सव पर प्रति-निधि फिर इकट्ठे हुए । इस समय भी सभा की स्थापना नहीं हो सकी श्रीर श्रागरा में जुलाई मास में फिर इकट्ठा होने का निश्चय किया गया । जुलाई में तो नहीं, २५ सितम्बर १६०८ को आगरा में फिर सब प्रतिनिधि इकट्ठे हुए। उसमें नियमादि



सब निश्चित कर लिये गये। नियमानुसार सभा का प्रथम प्रकृ वेशन प्रथम वैशाख सम्वत् १६६६ को देहली में हुआ। श्राधिवेशन में महात्मा मुन्शीराम जी उसके प्रधान निवीकि हुए अप्रैर जीवन पर्यन्त सदा आप ही उसके प्रधान चुने जां रहे। सार्वदेशिक-सभा की स्थापना के इस इतिहास से दो वा स्पष्ट हो जाती हैं। एक तो यह कि आर्यसमाज के उस स संगठन की इमारत के, जो इस समय इतनी भव्य दीख पहन है, बनाने वाले महात्मा मुन्शीराम जी ही थे। दूसरी यह हि अप्राप बड़े-बड़े शब्दों के पीछे भागते हुए असिलयत को आंखें से श्रोमल नहीं करते थे। क्या मुनशीराम जी सार्वदेशिक-सम को 'सार्वभौम' या 'इराटरनेशनल' नाम नहीं दे सकते थे! दें सकते थे, परन्तु उसके लिये अभी समय नहीं आया था। पीछे चौड आगे दौड़ की नीति आपको पसन्द नहीं थी। श्चाप नीचे की नींव दृढ़ करने के बाद ही ऊपर की दीवार सही करते थे। इस प्रकार आपके कई वर्षों के निरन्तर आन्दोल के बाद सार्वदेशिक-सभा की स्थापना हुई और उसमें प्राण-प्रतिष्ठा करने का काम भी आपको करना पड़ा। देहली में उसके कार्यालय की स्थिर स्थापना की गई, कुम्भ-प्रचार का काम उसकी आधीनता में किया जाने लगा और संन्यासाश्रम में प्रवेश करने के वाद अपना अधिक समय उसमें लगा कर श्रापने ही मद्रास प्रान्त में प्रचार की स्थिर नींव डाली। सम्वत् १६६६ में

प्रथम श्रीक हुआ। हु न निर्वाचित न चुने जाते से दो बात के उस सव दीख पड़ती तरी यह हि को श्रांबं रेशिक-सभा सकते थे। आया था। नहीं थी। ोवार खडी श्रान्दोलन समें प्राग-नी में उसके का काम म में प्रवेश श्रापने ही १९६६ में

विव के दोनों दलों को एक करने का आन्दोलन करते हुए ब्राप ने गुरुकुल-कांगड़ी सरीखी सभी संस्थाओं को इस क्ष्मों के ही स्त्राधीन करने का प्रस्ताव किया था । उक्त सभा ब्रीर श्रार्थ-समाज के सम्बन्ध में श्राप की महत्वाकांचा कितनी महान् और ऊंची थी, इस का पता आप के जिस लेख से क्षिलता है, वह आप ने सम्वत् १६६६ में लिखा था। इस की कुछ पंक्तियां ये हैं- "यदि यह सारा काम सार्व-हेशिक-सभा के आधीन हो जाय, तो जहां एक केन्द्र महा-विद्यालय दृढ़ हो सकता है, वहां प्रत्येक प्रांत में तथा शनैः शनैः प्रत्येक नगर वा प्राम के समीप ध्यनगिनत शाखा-गुरुकुल खुल सकते हैं त्रौर वह समय भी हमारी समम में त्रा सकता है, जब कि एक गुरुकुल-विश्वविद्यालय स्थापित हो सके और सारे भृगोल के मनुष्य आत्मविद्या सीखने तथा अपने चरित्र सुधारने के लिये फिर से इस पवित्र भूमि में आना आरम्भ करें। मेरा यह विचार इस समय एक भ्रान्त चित्त की बड़बड़ से बढ़ कर प्रतीत न होगा, किन्तु मेरा निश्चय है कि जब तक साधारण पुरुषों की दृष्टि में ग्रासम्भव उच्च विचारों को लच्य में रख कर काम नहीं किया जाता, तब तक आदर्श की ऊंची चोटी पर चढ़ना कठिन है। मेरी दृष्टि के सामने तो वह दिन भी घूम रहा है, जब श्रार्यसमाज की संचित शक्ति से प्रेरित सच्चे संन्यासी 'ऋो३म्' के मराडे को अमेरिका तथा यूरोप के ऊंचे से ऊंचे गवर्नमेंट हाउस की सबसे ऊंची चोटियों पर, तोप और तलवार की स्वायता के विना ही, स्थापित कर देंगे।"

श्राज श्रायंसमाज को श्रपने जीवन की प्रगति का प्रवाहका हुआ दीख पड़ता है। उसका कारण यही है कि उसमें बर्क ऊंची श्रीर महान महत्वाकां जा रखने वाले ऐसे नेता का श्रमा है, जो उसके लिये सच्चे पथ-प्रदर्शक का काम कर सके। ऐसे नेता घड़े नहीं जाते, स्वयं ही पैदा होते हैं। निरचय ही महाला मुन्शीरामजी उन महापुरुषों में से थे, जो जाति श्रथवा समाइ का नेतृत्व कर उसको घोर निराशा, घने श्रन्थकार और भणाक संकट से पार लगा कर सदा श्रागे ही श्रागे का रास्ता दिखा के लिये पैदा होते हैं।

### ३. परोपकारिखो-सभा

श्रार्यसमाज में परोपकारिगी-सभा की इतनी ही प्रतिष्ठा है कि उसकी स्थापना ऋषि दयानन्द ने अपने वसीयतनामें के द्वारा की है ध्योर ऋषि दयानन्द के सब लेख, पुस्तक, प्रेस और समित पर उसका अधिकार है। वैसे परोपकारिगी-सभा एक से हाथी है, जिससे समाज को संकट-काल में न कुछ सहायता है मिली है और न कभी उसकी कोई आशा ही उससे पूरी हुई है। श्रार्यसमाज के प्रति सरकार की इतनी सन्देहास्पद दृष्टि और दमन-नीति के रहते हुए भी परोपकारिगी सभा के कानों पर इं

नार की सहा

ा प्रवाह का उसमें जिले ता का श्रभाव सके | ऐसे ही महाला

थवा समाज प्रौर भयानक ता दिखाने

प्रतिष्ठा है ामे के द्वारा गैर सम्पति एक सफ़ेद हायता ही री हुई है।

दृष्टि श्रीर

नों पर वृं

क्षींगी। महात्मा मुन्शीरामजी द्वारा उसके श्रिधिकारियों के की गई श्रापील भी बेकार ही सिद्ध हुई। श्राप कुछ श्राम ही से उससे निराश थे। सम्वत् १६६४ में आपने असके सम्बन्ध में लिखा था—"कई महाशयों का यह विचार है कि परीपकारियाी-सभा को ही सार्वदेशिक-सभा में परियात करने हा यत किया जावे । मेरा भी पारसाल ऐसा ही विचार था, कितु एक वर्ष के श्रानुभव ने मुम्मको निश्चय दिला दिया कि यदि ग्रोपकारियाी से सार्वदेशिक का काम लेना हो तो २५-३० वर्षी हे प्रथम सफलता नहीं हो सकती। जब तक परोपकारिग्री में कुछ समासद् आर्यसमाज के विरुद्ध मत रखने वाले वने रहेंगे, तब क उसका नाम आर्थ-सार्वदेशिक-सभा रखना व्यर्थ होगा। सम्भव है, ऐसे सभासद ३० वर्षों से ऋधिक समय तक भी जीते हैं।" इस निराशापूर्या श्रवस्था में भी जब श्रापसे सम्वत् १६ ६४ में परोपकारियाी सभा का सभासद् होने के लिये आत्रह किया गया तो आप कुछ भलाई की आशा से उसके सभासद् हो गये। भापको सभा के वैदिक-यन्त्रालय का अधिष्ठाता श्रौर वैदिक-पुस्तकालय-सभा का सभासद् नियत किया गया । जब आर्थ-समाज एवं परोपकारिग्णी-सभा का इतिहास लिखने के लिये नियुक्त कमेटी ने वर्षभर कुछ नहीं किया, तब वह काम भी आपके ही सिपुर्द किया गया । दो वर्ष लग कर काम करने के बाद भी आपको निराश होना पड़ा और सभा के सब कामों एवं सभासदी से त्याग-पत्र देने के लिये विवश होना पड़ा लाजा में आपने लिखा था—"मुक्ते इस पद से मुक्त किया जाय, कार्ती मुक्ते गुरुकुल के काम के अतिरिक्त और कोई काम कते हैं अप करते हैं अप करते हैं काम करते हैं अप करते हैं काम करते हैं अप करते हैं काम करते हैं अप करता नहीं मिल सकता। विशेषतः जहां व्यक्तियों के पत्त के भगड़े हों, वहां तो मुक्त-से विगड़े स्वास्थ्य वाले मनुष्क काम करना कठिन क्या असम्भव ही है।" इतिहास का का आपने गुरूक भी कर दिया था। सभा से अलग होने पर को लिये इकट्टा किया हुआ सब मसाला सभा को ही सौष कि था और अनुषि दयानन्द का प्राप्त पत्र-व्यवहार आपने अपनी को से प्रकाशित कराया था।

आपकी इन्छा तो यह थी कि सभा के श्रिविशन में उपित भी ति हो कर उसमें ही त्याग-पत्र दें श्रीर सभा की स्थिति भी ति सभा से स्थिति भी ति सभा से स्थिति भी ति सभा के श्रिविशन का कर वाना भी कुम्भकर्ण की निद्रा खोलें के ही समान अत्यन्त दुःसाध्य था। मन्त्री को तार वष देने पर भी सभा का श्रिविशन नहीं हुआ। शाहपुराधीश क समय सभा के मन्त्री थे, उनको आपने लिखा—"जिस सभा जायदाद श्रीर प्रवन्ध की यह अवस्था हो, उसमें प्रवन्ध का करना मेरे जैसे आद्मी के लिये असम्भव है, विशेषकर तव कि मेरा शरीर भी आरोग्य नहीं और भविष्य में इस प्रकार के समाड़ों के लिये में तैयार भी नहीं। यदि परोपकारिणी सभा के समाड़ों के लिये में तैयार भी नहीं। यदि परोपकारिणी सभा के



पड़ा | लाज कि प्रधिवेशन के शीघ्र होने की सम्भावना होती, तो श्रपने सब ा जाय, को बार्ज उस सभा को ही देता, किन्तु सभा के श्रव किसी गाम करते अधिशन के शीघ होने की आशा नहीं रही, ..... तो यही यों के पता सम्मा कि इन बखेड़ों से शीघ ही छुटकारा हासिल कर खं।" ाले मनुष्कारिग्गी-सभा के प्रति आपको सबसे बंड़ी शिकायत यह थी ास का का कि "मन्त्री तथा प्रधान अपने हाथों से काम करने वाले नहीं ने पर आ है। महाराजे श्रपने नौकरों पर विश्वास करके उनसे काम कराते ही सौंप कि कि जिससे सभा की हानि होती है।"

पहिले जालन्धर-स्त्रार्थसमाज के, फिर पञ्जाब-स्रार्थ-प्रतिनिधि-ने अपनी ग्रो समा के प्रधान-पद एवं गुरुकुल-कांगड़ी के मुख्याधिष्ठाता एवं रान में उपिला आवार्य के पदों की जिम्मेवारी को जिस तत्परता और कर्तव्य-स्थिति भी म पायगता से आपने पूरा किया था, उसको देखते हुए यह सम्भव व्यपरायग्। भी कैसे था कि आप कर्तव्य-विमुख और सोई हुई संस्था के साथ निद्रा खोलं केवल नाम के लिये चिपटे रहते ?

## ४. आर्यकुमार-सम्मेलन

भारतवर्ष के आर्य-नवयुवकों के अखिल-भारतवर्षीय संगठन बन्ध का का का नाम 'आर्य-कुमार-सम्मेलन' है। देहली में सम्बत् १९७० कर तब अ में २२-२३ आश्विन को होने वाला चौथा अधिवेशन आप के स प्रकार है सभापतित्व में हुआ था। अपने आजस्वी भाषण में आपने ग्गी सभा है अपने को सभापति निर्वाचित करने का कितना सुन्दर कारगो

प्राधीश ब जिस सभा 🕯

तार वण

बताया था १ स्रापने कहा था—"श्राज मेरे बाल संभेद हो।

हैं, तथापि आर्थसमाज के वृद्ध सेवकों में, काम करते हुए के

श्रों में, नवयुवक से नवयुवक हृद्य से भी श्राधिक में क्रा

हृदय को नवयुवक पाता हूं। श्राप इसे अभिमान सम्भा



#### प्. हिन्दी-साहित्य-सम्मेजन

इसी वर्ष भागलपुर में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के च श्रिधिवेशन का आपको सभापति बना कर, हिन्दी भाषा है लिये की गई आप की सेवाओं के लिये आप के प्रति कृतन

राम का पायक हनुमान बनने का यतन न करेगा ? महाबीर

विना द्यानन्द का काम अधूरा पड़ा है। मुक्ते पूरी आशा है।

द्यानन्द के काम को पूरा करने के लिये पाप की लंका।

विष्वंस करने के लिये तुम्हीं में से महावीर निकर्लेंगे।"

ने लगे हो ए दयानन्द हा

? महावीर हे री आशा है। की लंका ह ारो ।"

4 लन के चतु हेन्दी भाषा ं प्रति कृत्वा

समिद है। वह करते हुए हिन्दी जनता ने जहां आप का गौरव किया था, रते हुए के हां ब्राप द्वारा सम्मेलन को भी गौरवान्वित किया था। हिन्दी धिक में का के इंड अन्य सुप्रसिद्ध लेखकों के समान आप को भी हिन्दी न सम्में। अर्थ ने उर्दू से अपनी ओर आकर्षित किया था। उर्दू के आप यार हूं। हो ब्रोतावी लेखक थे । उर्दू में ही आपने अपना पत्र 'प्रचारक' तर आपने किया था अप्रीर उर्दू में कई ट्रैक्ट अप्रीर पुस्तकें भी लिखी थीं। श्चन्त में का हिन्दी का प्रेम भी आप के हृद्य में असाधारण रूप में करो, को विद्यमान था। सम्वत् १६५४ के 'प्रचारक' में आपने इस आशय वहुत श्री के एक टिप्पर्गी लिखी थी कि "दृढ़ प्रयत्न करना चाहिये कि प्रतिनिधि का दफ्तर अप्रोर आर्थसमाजों का पत्न-ज्यवहार आर्थ-भाषा में हो जावे। क्या उर्दू का स्थान आर्थ-भाषा को लेते में ब्रामी ब्रांखों से देखूंगा ?" सम्वत् १६६६ के २१ ज्येष्ठ के 'भूबारक' में उक्त टिप्पगी की ऋोर संकेत करते हुए श्रापने लिखा था—"क्या यह टिप्पणी लिखते हुए मुसंको स्वप्न भी ग्रा सकता थ। कि मैं अपनी आंखों से ही न केवल प्रतिनिधि समा के कार्यालय का सब काम तथा पत्र-व्यवहार ही आर्य-भाषा में होता देखूंगा, प्रत्युत्त 'सद्धर्मप्रचारक' को श्रार्थ-भाषा में परिवर्तित देखने के अप्रितिरिक्त देवनागरी लिपि के प्रचार के लिये सारे देश में आन्दोलन भी देखूंगा।" आर्यसमाज का यह रावा है कि उसका धर्म सार्वभौम है। इस लिये आप सार्वभौम र्थम के लिये सार्वभौम-लिपि नागरी श्रीर भाषा हिन्दी को ही

हिन्दी को श्रपनाने के बाद श्रापने कभी व्यक्तिगत-व्यक्त में भी उर्दू अथवा अंग्रेज़ी से काम नहीं लिया। जब कभी कि दसरी भाषा से काम लेने का समय श्राया तो उसको क्रा लिये संकट-काल श्रथवा श्रापत्काल ही सममा। महाला हो के नेटाल से लिखे हुए जिस पहिले पत्न का पीछे उहेल कि जा चुका है, उसका उत्तर श्रापने हिन्दी में देते हुए यह जिखा था कि "जो व्यक्ति हिंदी को देश की भाषा बनाना चक्क है, उसको कोई अधिकार नहीं कि वह दूसरी भाषा में क व्यवहार करे।" इसी से महात्मा जी भी श्रापको हिन्दी में पत्र लिखने लग गये थे। 'प्रचारक' को एकाएक उर्दू से हिन में परिवर्तित करना अपीर गुरुकुल में प्रारम्भ से अन्त तह स शिजा का माध्यम हिन्दी ही रखना हिन्दी की सेवा के लिये लि गये आपके इतने महत्वपूर्ण कार्य थे कि उन पर ही मुखक्त श्रापको भागलपुर में 'हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन' का सर् पति बनाया गया था। सभापति का यह पद किसी धुला विद्वान् के लिये 'रिज़र्व' समभा जाता था। यह पहिला प्रका था, जब कि विद्वता के साथ-साथ प्रचार ऋौर सेवा के की को मी कुछ महत्व दिया गया था। हिन्दी के कुछ धुल्ब



र्थसमाज हो। ा, उसका स

क्तगत-व्यक्ता जब कभी क्रि उसको क्रि महात्मा गां के उहेल क्रि

ते हुए यह व बनाना चहा भाषा में पर हिन्दी में है उर्दू से हिने अन्त तह स

ी मुग्ध हो।
'का सम् किसी धुरना

सेवा के का

कुछ धुरम

विद्वान इस चुनाव से असन्तुष्ट थे, किन्तु प्रायः सभी समा-वार्यतों ने उसके लिये हर्ष और सन्तोष प्रगट किया था। वार्यतों ने उसके लिये हर्ष और सन्तोष प्रगट किया था। वार्यतों ने उसके लिये हर्ष और समिति को वधाई देते हुए विद्याल के 'लीडर' ने स्वागत समिति को वधाई देते हुए विद्याल के 'लीडर' ने स्वागत समिति को वधाई देते हुए विद्याल हैं कि उनकी विद्याल करना उथ्ये है। जिस सम्मेलन का ऐसा ज्यक्ति सभापति व्यंता अवश्य ही सफलता और सहायता प्राप्त होगी।"

सम्मेलन के सभापति-पद से दिये गये आप के भाषण की सब से बड़ी विशेषता यह थी कि आपने राष्ट्र भाषा हिंदी के लिये 'मातृभाषा' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। 'श्रभ्युद्य' ते ब्राप के भाषगा की रिपोर्ट में इस विशेषता का विशेष-रूप से उद्धेय किया था। मातृभाषा को शिता का माध्यम बनाने के लिये श्रन्य युक्तियों में श्राप की एक युक्ति यह थी कि "हमारी सभ्यता के तीन प्रधान चिन्ह हैं — अहिंसा, मातृशक्ति का सत्कार श्रौर त्राह्मग्यत्व । ये तीनों गुगा परकीय भाषा द्वारा परिस्फुट नहीं हो सकते । इसलिये यदि हम पर्कीय भाषा को अपनावेंगे तो हम भ्रष्ट होंगे —एक राष्ट्र का निर्माण नहीं कर संकेंगे।" किसी अधिक विद्वान् श्रौर योग्य व्यक्ति को सभापति न बनाकर श्राप को ही सभापति क्यों बनाया गया ? इसके लिये श्राप ने कहा था—"त्र्याप ने सोचा कार्य तभी सम्पन्न होता है, ज्ब ब्राह्मण् मस्तिष्क से, चित्रय बल से, वैश्य धन से श्रीर शुद्र सेवा में उसकी सहायता करे। सम्मेलन को मस्तिष्क की सहायता मिल ही चुकी है श्रीर बाहुबल की श्रपेला नहीं है। धन के सहायता मिली है श्रीर भी मिलेगी। शुद्र की सहायता श्री सेवा श्राप मुम्मसे चाहते हैं। मर्यादा-पुरुषोत्तम रामचन्र के सेवक हनुमान की सहायता न मिलती तो रावगा के मार्त के कदाचित् वह सफल न होते।" इन शब्दों में कितनी नम्रता श्री उचाशयता म्हलकती है!

श्राप हिन्दी के भी वैसे ही सचे सेवक, विद्वान लेखक हो। श्रोजस्वी वक्ता सिद्ध हुए, जैसे कि उर्दू के थे। सच पृद्यो है। श्राप को उर्दू का सेवक तो कहना भी नहीं चाहिये। पर, हिन्ते की तो आपने वस्तुतः सेवा की है। हिन्दी में आपने आर्थपिक स लेखराम की जीवनी, ऋषि द्यानन्द का पत्र-व्यवहार, आहिए। सत्यार्थप्रकाश आदि बहुत से अन्थ और ट्रैक्ट लिखे हैं। उच्च शिहा है के लिये गुरुकुल के अध्यापकों द्वारा हिंदी में कृषि-शास्त्र, अर्थशास्त्र इतिहास, भौतिकी श्रौर रसायन श्राद् जटिल विषयों पर भी श्राफ़ी ह यन्थ लिखवाये और उनको गुरुकुल की ओर से प्रकाशित भी वृ किया । अमृतसर-कांग्रेस के खागताध्यक्त के नाते आपने जोभाषा ह दिया वह भी हिंदी में दिया और इस प्रकार हिंदी को राष्ट्रीय महा व सभाके मंच पर अधिष्ठित करने का सर्वप्रथम श्रेय और गौरव भी ने आपने ही प्राप्त किया। हिन्दी की सेवा, उस के प्रचार औ देश के एक बड़े हिस्से में उस को जीवित भाषा बनाने ग कार्य भी आप के जीवन का एक महत्वपूर्ण कार्य है, जो हिली



है। धन है हिन्दी के से किया जाता रहेगा और जिसके हायता के जाप का नाम हिन्दी के सेवकों की पहली श्रेगी में बड़े रामचन्र के ताथ सदा ही लिया जाता रहेगा।

### ६ महान् व्यक्तित्व

नम्त्रता और ग्रापके व्यक्तित्व के सम्बन्ध में अब कुछ अधिक लिखने लेखक औं ही आवश्यकता नहीं! फिर भी सम्वत् १६६६ की एक ऐसी तच श्रोते मतीरञ्जक घटना का उद्घेख यहां किया जाता है, जिस से आप पर, हिले के महान् व्यक्तित्व पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। सन् १६१२, ने आर्यपिक सम्बत् १६६६, में जाहीर के 'प्रकाश' ने अपने पाठकों से र, ब्राह्मि क प्रश्न किया था कि उनकी दृष्टि में भारत के द्वाः महापुरुष । उच शिश कीत-कीन हैं ? एक हज़ार पांच व्यक्तियों ने उस प्रश्न का उत्तर न, अर्थशाब, हिया था। उन उत्तरों में दिये गये नामों के लिये प्राप्त सम्मतियां र भी आको बोहने पर निम्न-लिखित परिगाम निकला था—श्रीयुत् गोपाल-प्रकाशित भी कृष्ण गोखले—७६२, महात्मा मुम्शीराम—६०३, लाला ने जो भाषा बाजपतराय—५३३, लोकमान्य बाल गंगाधर तिजक—४७५, राष्ट्रीय महा पं मदनमोहन मालवीय—४७५ श्रीर भीष्म-पितामह दादाभाई र गौरव भी नौरोजी—४३३। चार वर्ष पहिले सन् १६०७, सम्वत् १६६४, प्रचार औ में 'हिन्दुस्तान' ने भी अपने पाठकों से इसी प्रकारका प्रश्न किया बनाने हा था। उसके निर्गाय के अनुसार महात्मा मुन्शीराम जी का जो हिली सातवां नम्बर था । इससे प्रतीत होतां है कि चार वर्षों में प्राप

के मारने हैं।

बहुत लोकि प्रिय हो गये थे। 'प्रकाश' ने इसी सन्वन्य में कि था—"महात्मा मुन्शीराम जी ने अपनी चुपचाप परन्तु कि लोकसेवा के कारण लोगों के हृद्य पर अधिक अधिकार जमकि है।" यह स्पष्ट है कि आपके जीवन में आपकी लोकि प्रियता हैं भी अधिक अनुपात से बढ़ती चली गई थी और वड़ी तें। साथ आप लोगों के हृद्य पर अधिकाधिक ही अधिकार के चले गये थे।

इसी सम्बन्ध में एक और घटना भी बड़ी मनोरंजक अनित्म परिगाम के अनुसार बिलकुल ठीक-ठीक उत्तर वाले के लिये 'प्रकाश' की ओर से ५० रू० का इनाम ह गया था। ऐसे ठीक-ठीक उत्तर देने वाले नौ सज्जन थे। होटे से बालक से कहा गया कि उनके काडों को जमीन फैला कर उनमें से कोई एक उठा छे। उसने महात्मा जी परम-भक्त, अन्नन्य-सेवक, अद्धासम्पन्न, कर्मशील लुधिया परम-भक्त, अनन्य-सेवक, अद्धासम्पन्न, कर्मशील लुधिया ५० रू० का वह इनाम आपको मिला। गुरुकुल की श्रोर गुरुकुल की सेवा के पुरस्कार में रखा गया 'महात्मा मुन्शीता पदक' भी आपको ही मिला था। सच्चे स्नेह और अनन्य में का यह स्वाभाविक परिगाम था।

सम्भवतः कहा जाय कि 'प्रकाश' तो आर्यसमाजी प्रश् उसका वैसा परिग्णाम निकलना कोई बड़ी बात नहीं भी



तस्बन्ध में ि मनोरंजक ह

हिल्ला मुन्शीराम के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में किसी प्रकार के कार जमा कि विवाद में पड़ने के लिये यह उपयुक्त स्थान नहीं है। पिछले श्रीर बाले पृष्ठों में इस विवाद का स्वयं ही निर्णय हो गया गोकप्रियता है हो जायगा। हां, उस महान् व्यक्तित्व के सम्बन्ध में र वड़ी तें हैं कि विशेष घटनात्रों का उल्लेख करना त्रावश्यक है। प्सन् अधिकार के स्टिंग की स्रात-कां ग्रेस में फूट पड़ने पर २७ जनवरी १६०८ हो श्रीयुत गोखले ने आपको कलकत्ता से पक पत्र में लिखा ण-"मुम को यह देख कर वड़ी निराशा हुई कि आप २७ ठीक उत्तर को सुरत नहीं पहुंच सके, क्योंकि में श्राप से मिलने का इनाम ह किये बहुत उत्सुक था। उन दुःखपूर्ण घटनाओं के बाद, सज्जन थे। ही तनसे सुरत-कां ग्रेस अङ्ग हो गई, आप सरीखे व्यक्ति से मिलना को जमीन और भी ज़रूरी हो गया है। घटनात्र्यों का इस समय जो रुख महात्मा जी है, उससे में अब भी विचिप्त हूं, अ्त्रीर श्रापके साथ वर्तमान ल लुधिया शिति पर विचार-विनिमय करने से मुमको जो सन्तोष प्राप्त इं उठाया है होगा, यह दूसरी तरह नहीं हो सकता। श्रापको मुक्त से मिलने ल की ओर मंजो किताई है, वही सुभ्क को आप से मिलने में है। मैं काम त्मा मुन्शीता वृरी तरह गुंथा हुआ हूं। सुम्त को नहीं मालूम कि उससे मैं र अनन्य भी हिसे बुटकारा प्राप्त करूं ।" इसके बाद अपना कार्यक्रम और गलेगड जाने के सम्बन्ध में लिखते हुए ग्रापने लिखा था— ामाजी पत्र इस से आपको पता लग जायगा कि इस वर्ष भी मेरे लिये त नहीं थी पुरुष्क श्राना सम्भव नहीं है। मैं श्रापको विश्वास दिलाता हूं



स्वर्गीय गोखले के समान महात्मा गांधी भी जिस फ्र श्राप के व्यक्तित्व से प्रभावित थे, उस का एक हलका चित्र पीछे दिया जा चुका है। श्रहमदाबाद में सत्याप्रह अल की स्थापना करते हुए उस के सम्बन्ध में गांधी जी जी श्राप बराबर परामर्श करते रहे। एक पत्र में गांधी जी ने कि था—'श्राप का पत्र मुक्त को बल देता है। मेरे कार्य श्रार्थिक नुटि श्रायगी तब श्राप का स्मरण श्रवश्य कहंगे

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar



ग्रिविध वीतने पर हम सब अधीर हो जायेंगे।" इसी प्रकार एक पूर्विप वीतने पर हम सब अधीर हो जायेंगे।" इसी प्रकार एक पूर्विप तमें लिखा था—"मेरी ये आजोज़ी है की थोड़े दीनों कं लीये अहमदाबाद को और इस आश्रम को पावन करो। प्राश्रमवासी आप का दर्शन कर कतार्थ होंगे।" गांधी जी के पत्नों से मालूम होता है कि वह भी आप के साथ अपने हर कार्य के सम्बन्ध में सदा परामर्श करते रहते थे।

दीनबन्धु एगडरूज़ का आप के प्रति जो स्वाभाविक आक-र्षण था, उस का उल्लेख यथास्थान किया जा चुका है। दीनबन्धु अपने लिये आप को आंतरिक स्कृति का प्रधान साधन मानते थे। भि० हावर्ट सरीखे सरकारी-अधिकारी भी आप से अपने विवाह के लिये विजायत से पत्न द्वारा शुभ-आशीर्वाद मांगते थे। विवाह के बाद विजायत से लौटने पर वह पत्नी सहित आप के समज्ञ आशीर्वाद लेने के लिये ही उपस्थित हुए थे। भि० रैस्ज़े मैकडानल्ड आदि आप द्वारा जिस प्रकार प्रभावित हुए थे, उस को दोहराने की आवश्यकता नहीं।

श्राप के व्यक्तित्व की महानता को बतलाने वाली यह केवल दो-एक घटनायें हैं। वैसे भारत के महापुरुषों में श्राप का चाहे कोई सा भी स्थान क्यों न रहा हो, किन्तु श्राम जनता श्रोर विशेषतः श्रार्थ जगत के तो श्राप हृद्य-सम्राट ही थे, जिस ने श्राप की श्रंगुली के इशारे पर गुरुकुल के लिये तन,

जितना मुक्कः
।" इस प्रश्ने
ा गोसले कि

गपने १७ इं पत्नों के लिं हो भाग्य समस् त्र सममते हैं

सम्बन्ध है।

श्राकर हम लोगों को व म करें, जैसा हेले स्वचना हैं रखूं। भू

भी जिस फ्र एक हलका सत्यामहन्म्रा

धी जी श्रामं धी जी ने कि । मेरे कार्य अवस्य करंग मन, धन न्यौद्धावर करने में कभी भी हीनता, दीनता प्रश्व कृपणता नहीं दिखाई थी और उस के ही भरोसे आपने गुस्क सरीस्त्री असम्भव जंचने वाकी संस्था को इतना महान् और विशाल बना कर 'महात्मा' शब्द को वस्तुतः सार्थक कर दिखाया था !





# चैाथा भाग

ा श्रयवा

गुस्का हान् और

## संन्यास

१. स्वामी श्रद्धानन्द संन्यासी, २. संन्यासाश्रम में प्रवेश,
३. श्रार्थसमाज का इतिहास, ४. गढ़वाल में दुर्भिज-पीड़ितों
की सहायता, ५. घोलपुर का समाज-मन्दिर, ६. राजनीति के विस्तृत जित्र में, ७. गुरुकुल में फिर दो
वर्ष, ८. सार्वदेशिक-सभा श्रोर मद्रास में
दिलतोद्धार, ६. हिन्दू-महासभा,
१०. शुद्धि, ११. संगठन,
१२, श्रार्थसमाज, १३. श्रन्तिम
दिन, १४. श्रमर-पद
की प्राप्ति ।

B

ग्रार्य जनता के सहात्मा मुन्शीराम, संन्यासाश्रम में प्रवेश करने के बाद, स्वामी श्रद्धानन्द वन कर मनुष्यमात के हो गये। उन पर श्र्यकेली श्रार्य जनता का अधिकार न रहा, मनुष्यमात का जन पर श्र्यधिकार हो गया। गुरुकुल के लिये सर्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले त्यागी ने देश, समाज श्रीर राष्ट्र के लिये श्राद्श सर्व-त्यागी बन कर दिखा दिया। गुरुकुल के लिये जिस ने गले में भिन्ता की भोली डाली थी, श्रव उस ने मनुष्यमात की सेवा के लिये सदा के लिये ही भिन्तक का बाना पहन लिया। समय ही कुछ ऐसा श्रा गया था कि महात्मा मुन्शीराम जी

市局

मिरि

颜

假艺

होते

सभी

मेद-

निर

काम

ग्रौर

कल

तक

की

ग्रा

वीर

क्र

लिय

চি

चे

8

सरीखे व्यक्ति का देश के एक कोने में बैठा रहना सम्भव ने था। जब मुन्शीराम जी ने आर्यसमाज में प्रवेश किया था, क यह कौन जानता था कि आर्यसमाज में नेता के अभाव की पूर्व करने के लिये ही आप ने आर्यसमाज में प्रवेश किया था। कि समय गुरुकुल खोलने का आप स्वम देख रहे थे, उस सम्ब किस को पता था कि अनुव्रता पत्नी का वियोग गुरुकुल के लि किये जाने वाले सर्वमेध-यज्ञ की पूर्व सूचना है ? इसी फ़्रा जब द्यापने संन्यासाश्रम में प्रवेश करने का विचार किया था, तव किसको मालूम था कि आप के जिये इतना महान् और विस्तृत कार्यचेत्र तय्यार हो रहा है। महात्मा गांधी के सत्याक की उस समय कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। देहली की शाही जामा-ससजिद, घगटाघर, अमृतसाः कां ग्रेस ग्रौर मियांवाली जेल की घटनात्रों का किसी को स्वप्न में भी विचार न था। संन्यासी के लिये गोरे प्रथव काले, जाति अथवा सम्प्रदाय अौर धर्म अथवा समाज का कोई बन्धन और भेद नहीं है । मनुष्य-कृत भेद-भाव से उपर उठा हुआ वह मनुष्यमात्र का सेवक है। सेक के इस कर्तव्य को स्वामी श्रद्धानन्द जी ने जिस तत्परत के साथ निभाया उसकी तुलना इधर किसी के साथ करन सम्भव नहीं है। धौलपुर के समाज-मन्दिर के लिये, गढ़वाल के दुर्भिज्ञ-पीड़ितों के लिये, देहली की अन्याय-पीड़ित मुस्लिम जनता

कं लिये, गुरु का बाग्र में धर्मयुद्ध में लगे हुए सिखों के लिये,

क्षियों की वंश-परम्परा से पद-दिलत दिल्ला की अस्पृश्य हुराई हुई मूक जातियों के लिये और घर के द्वार खोल कर हिरी नींद की मूर्छित अवस्था में पड़े हुए तथा दिन पर-दिन नष्ट होते हुए हिंदू-समाज के लिये भी आर्य संन्यासी के हृदय में, स्मी के लिये, एक-सा दुई था। उसने सब किसी की विना भेर-भाव के ख्रौर बिना किसी पचापात के सेवा की। बीमारी में तिरनार गिरता हुन्या स्वास्थ्य नहीं देखा, दिन में चौबीस घराटे काम करने के बाद जागते विताई हुई रावियां नहीं गिनीं ग्रीर देहली से वम्बई, बम्बई से मद्रास, मद्रास से कलकत्ता, कलकत्ता से बर्मा, बर्मा से हरिद्वार और हरिद्वार से लाहौर तक का सार्ग बार-बार नापते हुए भी कभी थकान ऋनुभव नहीं की। वेद के 'कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत एसमाः' के ब्रादेश को मृत्यु आने के ज्ञाय तक आपने बरावर पालन किया। वीमारी के बिस्तर पर पड़े हुए भी आप की मानसिक क्रिया क्मी बन्द नहीं हुई। सदा ही सामने सुलगती हुई आग की लपटों में कूद कर आपने अपनी सचाई का परिचय दिया। नीति के 'मृत्युना गृहीत इव केरोषु' के उपदेश को सदा सामने रखा। जिस किसी पहाड़ी पर चढ़ने का संकल्प किया, उस की चोटी पर ही चढ़ कर सांस लिया। जिस काम को हाथ में लिया

उसको सफल करके ही छोड़ा। जिस किसी चेत में पैर रखा,

गना हिता, हिता, विशेष

भव नहीं था, तव व की पृति

ा। जिस उस समय

न के लिये ी प्रकार

त्या था, ।न् श्रीर

सत्याग्रह

प्रमृतसर-क्सी को

श्चथवा समाज

भेद-भाव

सेवक तत्परता

करना गल के

न जनता

उसी में चोटी के नेताओं की भी चोटी पर जा पहुँचे। इसी कि इस जीवन के संन्यास-काल में आपने जनता की दृष्टि में पित्राह से भी अधिक ऊंचे सम्राट् पद को प्राप्त किया। जनता की अब की आप प्रतिमा थे और उसके विश्वास की मृर्ति। गुरुका लिये जिस जनता ने आपको हर एक अपील पर आंख मुंद का लाखों दिये थे, अब वह आप की हर एक बात पर आप है सामने लाखों का ढेर लगाने लग गई। जनता के प्रति नेता के कर्तव्य-पालन में आपने कभी चुक नहीं की, उसके प्रति क्यी विश्वासघात नहीं किया और जनता ने भी अपने नेता के प्रतिक्षी चुक नहीं की, उसकी किसी भी वात को अनसुना नहीं किया। संन्यास-काल की यह जीवनी साहस, त्याग, पुरुषार्थ, श्रातः विश्वास तथा कर्मशील जीवन की वह शिचाप्रद्-कहानी है, जिस का अन्त अमर-पद की प्राप्ति में होता है और चिरित्रनायक है साथ-साथ वह कहानी भी अमर होजाती है।

थी

胡

1TO

512

सेव

郁

ग्राव

1 8

भीर्ग

स

मुख

करेंगे

द्रव

सेवा

H3

वर्षा

### २. संन्यासाश्रम में प्रवेश

सम्बत् १९७३ के २८ चेत्र तद्नुसार सन् १९१७ के श्रिण का वह दृश्य कितना गम्भीर, सुन्द्र श्रीर भव्य था, जिस में गुरुकुल के प्राण महात्मा सुन्शीराम जी के प्रति समत भारतीय श्रार्थ जनता के प्रतिनिधियों की, पन्द्रह-बीस हज़ार श्रार्थ जी-पुरुषों की उपस्थिति में, न केवल कुलवासियों की श्रोर

इसी जिये में परिजार की श्रुद्धा अपकुल के स्थाप के ति नेता के

प्रतिकोई हीं किया।

, श्रात्म

है, जिस

वनायक के

के किन्तु आर्य जनता की ओर से भी कुतज्ञता प्रकट की जा रही श्री। गुरुकुल के उस पन्द्रहवें उत्सव पर गुरुकुल के लिये धनस्मृह की अपील करने के समय, अपील न करते हुए, आप को गुरुकुल से विदा होते हुए—जानप्रस्थ से संन्यासाश्रम में अथा आर्यसमाज की सेवा के सीमित जेत्र से मनुष्यमात्र की क्षेत्र के विस्तृत जेत्र में जाते हुए—मान-पत्र देने का आयोजन क्या गया था। उस समय आर्य जाति की ओर से आप शैसेवा में निम्न लिखित मान-पत्र भेंट किया गया था:—

भर्व नाति के हृदयसमाट् !

श्राज श्राप सम्राट् से भी ऊंचे परिवाट् के िसंहासन पर श्रिविराहण करने लगे हैं। श्राज जो पुष्पांजिल लेकर हम श्राप की सेवा में श्राते हैं, वह श्रांसुओं से भीती है। यद्यपि हम जानते हैं कि जहां श्राप श्रव तक श्रार्य जाति के हृदयों पर स श्रिकार से शासन करते थे जो श्रार्य जाति ने स्वयं श्रापको श्रापके गुणों पर मुख होकर श्रापके गले में पहनाया था, वहां श्रव श्राप उस श्रिकार से शासन करों जिसके लिये श्राप केवल परम साद्यी के श्रागे उत्तरदाता हैं, तो भी हृदय हु है विना नहीं रहता।

१० के ह्था, जिस था, जिस ते समस्त त इज़ार

की श्रोर

श्रीमन् ! यार्थ जाति त्राज बताना चाहती है कि जहां यव तक याप की हिंग के लिये धन, समय यौर प्रेम का दान करने में वह दरिद्र नहीं हुई, याज स विदाई और मिलाप के विलद्धाण संगम में वह त्रापने एक सच्चे पुत्र पर शब्दों की क्षि करने में भी दरिद्र नहीं है। यदि है, तो केगल इसलिये कि हृदय भरा

हुया है, केवल इसलिये कि याप का कीर्ति गान करने के लिये गृह कि

भारत का विशेषतः पंजाब का कौन-सा कीना है, जो आपके श्रोबक्ती कर न गूंजा हो, जिसमें आप के वैदिक धर्म, ऋषि दयानन्द और आर्य जाति के स्थाप प्रेम का कोई न-कोई स्मारक न हो, जिसमें आप के उस अपूर्व लाग कोई न कोई दृश्य उपस्थित न हो, जिसके कि एक जीते उदाहरण इस गुक्का आज हम आपकी सेवा में उपस्थित होते हैं। इस कार्य के लिये इससे कर स्थान हम नहीं चुन सकते थे। इन भावों से इस भूमि में हम समार्य के लिये हमें देते हैं और परिवार के चरणों में सिर मुकाते हैं। राजन्। आपका मंग्रह के पूर्ण हो। भगवन्! आप हमें आशीर्वाद दे। याचार्य दयानन्द का महायह पूर्ण हो।

इस मान-पत्र के लिये धन्यवाद देते हुए उपस्थित श्ली-प्रां से संन्यासाश्रम का कर्त्तव्यपालन करने के लिये श्रापने श्रागीत मांगा। उस समय यूरोप का महायुद्ध ज़ोरों पर था और जो श्रोर श्रार्थिक संकट तथा निराशा द्वाई हुई थी, फिर भी कि श्रपील किये ही गुरुकुल के लिये ७१ हज़ार रुपया नक़्द का हुआ था। श्रार्थ जनता के श्राप के प्रति श्रगाध प्रेम की क्ष

वशंवद—श्रार्य जाति।

सम्वत् १६७४ की पहिली वैशाख, १२ अप्रैल सन् १६१७ को आपने मायापुर-बाटिका-कनखल में संन्यासाश्रम में प्रो

स्पष्ट साची थी।

agrized by Arya Samaj Foundation Chennal and e

शब्द उनिहे

श्रीनस्वी नारः जाति के रो

त्रपूर्व त्याग ह

इस गुस्का

वे इससे बच्च सम्राट् को हितं

नका संगत संक ।। परित्राजको ह

ग पार्याकाः इ पूर्ण हो |

-श्रार्य जाति।

ात स्त्री-पुर्हे ।ने श्राशीक

और चाँ

फेर भी विन ा नकुद जम

प्रेम की वह

337-

सन् १६१७ रम में प्रवेष

CO Curded

वीच में स्वामी श्रहानन्द ्र जी हैं। उनके बाई खोर महाराय कृष्ण तथा पिछडत स्थेदेव जी ( गुरुकुल के माननीय संन्यासाश्रम का प्रवेश-संस्कार

ह्या

बोल

訓

童

बोड़ भी

हिया इतर्न ग्रप धृति

बुद्ध थे, उस एक ीलाः

से

हद थी

ज्याध्याय ) हें और दाई और पीझे श्री रामकृष्ण जी, श्री जयनारायणजी पोहार, पं० विष्णुमिल जी, स्वामी सत्यानन्द जी योर स्वामी यच्यतानन्द जी है

इससे पहिले दिन सवेरे त्र्यापने महाविद्यालय के ब्रह्म-विशेष उपदेश दिया। उपदेश के अन्त में विदाई क्षेत्रीर निर्देश करते हुए आपका गला भर श्राया। अधिक कित हो गया। ब्रह्मचारियों श्रीर उस भूमि से विदाई विसे तो श्रापने जालन्धर से भी इस कि लिये विदा ली थी। पर, उस दिन प्रेम और कर्तन्य में ला संघर्ष नहीं हुआ होगा, जितना कि इस दिन इस भूमि को क्षेड़ते हुए हुआ। मनुष्य का मन किराये के छोटे से मकान में भी फंस जाता है। फिर यह भूमि तो, जिसमें कभी दिन में भी हिंगा जलाना पड़ता था, आपकी जीवन-साधना के फल स्वरूप इती उन्ज्वल हो गई थी कि वह संसार के समस्त प्राणियों को अपनी श्रोर श्राकर्षित करने लग गई थी। श्रापका मन तो उसकी गृति के एक-एक अग्रा-परमाग्रा तक में फँसा हुआ था। गौतम द्ध के समान घर-गृहस्थी का त्याग कर आप इस भूमि में आये थे, ब्राज बोधि-वृत्त के नीचे की तपस्या पुरी होने पर संसार को असका दिञ्य-सन्देश सुनाने का अवसर उपस्थित हुआ था। एक बार मोह-माया, मेमता तथा प्रेम पर कर्तव्य ने फिर विजय माभ की। मध्यान्ह समय उस राजिष ने उसी प्रकार इस सूमि से विदा ली, जैसे कि पन्द्रह वर्ष पूर्व इसमें प्रवेश किया था। उसके इस्य में आज भी वैसा ही उत्साह, पुरुषायं और महत्वाकांका थी, जैसी कि आज से पन्द्रह वर्ष पूर्व थी। पर, पीछे चलने वाले

चौंतीस के स्थान में दो सौ से अधिक ब्रह्मचारी थे और स के चेहरों पर उदासी छाई हुई थी, हृद्य सब के सुमीय हुए है। कर्तव्य की विजय-यात्रा का वह जलूस श्राचार्य के वालेह होता हुआ कनखल हो कर सायापुर पहुंचा। श्राचार्य को क ह्योड़ कर सब ब्रह्मचारी लौट आये श्रीर दूसरे दिन सबेरें संस्कार में सम्मिलित होने के लिये फिर मायापुर पहुंच हो गुरुकुल-उत्सव पर पधारे हुए संन्यासी, नेता और बहुत-से क्रां स्त्री-पुरुष भी उस मंगल-महोत्सव में सम्मिलित होने के रुक गये थे ! मायापुर-वाटिका धन्य हो गई, जहां आर्थसमाः को ऋषि दयानन्द के बाद स्वामी श्रद्धानन्द संन्यासी के हरा वह महान् विभृति इतनी जल्दी फिर प्राप्त हो गई, जो दूसरे हो तथा समाजों को सदियों में कभी एक बार बड़े सौभाग प्राप्त हुआ करती है। सवेरे नी बजे संस्कार शुरू हुआ। आं विधि के बाद पीले डुपट्टे के वेश को उतार, दाढ़ी-सिर मुंहा कर जब स्राचार्य सफ़ेंद् धोती पहिने हुए फिर यज्ञशाला में क्रो तब का दृश्य देखने वालों में इस श्रायु में कौन भूल सकता है! कितनों की आंखें उस समय डबडवा गई। प्रेम और भिक्ष श्रांसुश्रों के मोती श्रांखों से करने लगे। श्राचार्य ने खड़े होर बड़े गम्भीर-भाव से कहा—''श्रद्धा से प्रेरित होकर ही श्रावल के इस जीवन को मैंने पूरा किया है। श्रद्धा मेरे जीवन ही आराध्य देवी है। अब भी श्रद्धा-भाव से प्रेरित होकर ही

Ä

5

9

H

00

थे और स क्तिये हुए थे। के वँगले हे चार्य को को दिन सबेरे हैं पहुंच ग्वे बहुत-से आ ोने के लिं त्रार्यसमाः सी के हप ो दूसरे हेरे सौभाग्यहे या। या सिर मुंहा

आर्थसमाः
ती के ह्एः
तो दूसरे देवे
सौभाग्य के
स्था । आर्थ
सिर मुंहव
ला में आदे
सकता है।
तोर भक्ति है
आज कर

क्षेत्र में प्रवेश कर रहा हूं। इस लिये इस यज्ञकुगड़ की ब्रिय की साली रख कर मैं अपना नाम 'अद्धानन्द' रखता हूं, जिससे में अगला सब जीवन भी अद्धान्य बनाने में सफल हो सुं ।" इस प्रकार आचार्य ने गुरुकुल के आचार्य का पीला बहु उतार कर संसार के आचार्य का भगवा वस्त्र धारण कर लिया और महात्मा 'मुन्शीराम' नाम त्याग कर 'अद्धानन्द संत्यासी' नाम रख लिया। वित्तेषगा, पुत्रेषणा और लोकैषणा आप वर्षों पहले ही त्याग चुके थे। केवल एक गुरुकुलैषणा बाक़ी थी। उसके भी बन्धनों से मुक्त हो कर आचार्य ने लोक-सेवा के निर्हन्द्र चेल में प्रवेश कर लिया।

### ३. आर्थसमाज का इतिहास

संन्यासाश्रम में प्रवेश करने के बाद कुछ रोगों की निवृत्ति के पीछे गुरुकुल-कुरु चेल में श्रापने चातुमीस्य किया। उसी समय श्राप ने 'श्रायंसमाज का इतिहास' लिखने के बहुत पुराने संकल्प को पूरा करने का निश्चय किया। परोपकारियी सभा की श्रोर से भी सम्बत् १६ ६६ में श्राप ने यह काम श्रपने हाथ में लिया था, पर सभा के कार्य से श्रसन्तुष्ट होकर उस समय उस को बीच में ही छोड़ देना पड़ा था। १७ भाद्रपद सम्बत् १६७४ के 'प्रचारक' में श्रापने श्रपने इस संकल्प की घोषणा करते हुए लिखा था—''समकालीन इतिहास लिखने का काम

बड़ा कठिन तथा दुस्साध्य समभा जाता है श्रीर है भी ऐसा है। परन्तु मैंने फिर भी इस आशा पर काम आरम्भ किया है प्रथम तो मैं श्रपने व्यक्तित्व को जुदा रख कर निष्पत्त भाव है श्रार्थसमाज का इतिहास लिखने की श्रवस्था में श्रा गयाहूं। यदि मैंने घटनात्रों का ठीक परिगाम निकालने में कहीं ठीका खाई तो उसे आने वाले इतिहास-लेखक सुधार लेंगे।" ह घोषगा के अन्त में आर्यसमाजी पत्नों के सम्पादकों से पत्नों क्ष फ़ाइलें श्रीर संस्थाश्रों के संचालकों से उन की रिपोर्ट भेजने हैं लिये श्रपील की गई थी । इतिहास के साथ साथ रसे उपनिषदों का हिन्दी तथा अंग्रेज़ी में भाष्य करने का भी विचार किया। इतिहास की सामग्री जमा करने के लिये श्रार्थसमाजों है घुमने की आवश्यकता प्रतीत हुई। दो मास का दौरे का कार्य क्रम बना कर श्राप निकल पढ़े। इतिहास की सामग्री जम करने के साथ-साथ व्याख्यानों द्वारा 'ब्रह्मचर्य का सन्देश' जनत को सुनाते हुए आचार की शुद्धता की श्रोर विशेष ध्यान श्राक र्षित करने का यत्न भी किया। पंजाब के दो मास के दौरे में इतिहास की बहुत सामग्री हाथ आगई और चारों और सेभी बहुत सा मसाला आना आरम्भ होगया। दौरे के बाद कुरुते में कार्य आरम्भ किया ही था कि प्रतिनिधि-सभा, पंजाव के प्रधान श्री रामकृष्णा जी तथा गुरुकुल कांगड़ी के आचार्यश्री रामदेव जी के आग्रह तथा अन्तरंग सभा की प्रार्थना पर

F

B

al

Ų

4

रेसा है। केया है हि पन्त भाव हे ा गया है। कहीं ठोका गो।" इस से पत्नें ही हैं भेजने है साथ दसो भी विचार रेसमाजों में का कार्य-मयी जमा देश' जनता यान आक के दौरे में ोर से भी द कुरुनेत्र पंजाव के प्राचार्य श्री ार्थना पर

ब्रापने गुरुकुल कांगड़ी में हो बैठ कर इतिहास लिखने का निश्चय क्या। पीष मास में आप गुरुकुल-कांगड़ी आगये। २१ पौष सवत् १९७४ के 'प्रचारक' में प्रस्तावित इतिहास का एक हाका प्रकाशित कराया गया। गुरुकुल-कांगड़ी के सोलहवें विकोत्सव श्रथित् चेत्र सम्वत् १६७४ तक श्रापने इतिहास की प्रच्छी तय्यारी करली थी और कोई ३२ हज़ार काग्रज़ों की तांच पड़ताल भी कर ली थी। इतिहास लिखने का कार्य शुक्र होने को ही था कि गढ़वाल की दुर्भिन्त-पीड़ित जनता की दुःख-भरी त्राहों ने उधर खींच लिया। पांच-छः मास उस काम में किल गये। फिर आर्यसमाज-घौलपुर की समस्या सुलमाने में एक मास लग गया । इसी बीच में कनखल के पास कटारपुर में हिंदु-मुसलमानों में भयानक मार-पीट होगई, जिसमें कनखल के भी कुछ रईस व साहूकार पकड़े गये। कनखल तथा हरिद्वार के श्रास-पास इतना आतङ्क छागया था कि मुंह खोलते हुए भी कोग डरते थे। स्वामी श्रद्धानन्द जी ने मुक़हमा लड़ने श्रादि में तो कोई प्रत्यन सहायता नहीं की, किंतु कनखल-हरिद्वार के लोगों को काफ़ी धीरज बँधाया, गिरफ़्तार हुए लोगों के परि-वारों को हौसला दिया ऋौर उनकी द्देभरी आवाज को दूसरे नेताओं तक पहुँचाया । महामना मालवीय जी को इसके लिये प्रेरित करने वालों में स्वामी जी का बहुत श्र्यधिक हाथ था। कटारपुर गुरुकुल के सामने गंगा के ठीक दूसरे पार था। इस-

लिये पुलिस की कृपा-दृष्टि गुरुकुल पर भी पड़ जाती, यदि सार जी उस समय सत्साहस का परिचय न देते। इसी सक् गुरुकुल में इनफ़्लुएंज़ा की बीमारी फूट निकली जिले के भयानक रूप धारण कर लिया था। श्राचार्य रामदेव जी है। परिवार पर भी उसने हमला बोल दिया था। इसिलिये भा ब्रह्मचारियों में श्रा-जा नहीं सकते थे। डेढ़-दो मास स्वामी ह ने वैसे ही लग कर ब्रह्मचारियों की सेवा की, जैसे कि आका होते हुए करते थे। अपने बंगले के पास ही रोगियों का की डलवाया, बँगले का कुछ हिस्सा भी खाली कर दिया और का दिन-रात सब व्यवस्था का निरीक्षण करते रहे। नवस्वर हे लाहौर-स्रार्थसमाज का उत्सव भुगता कर देहली स्राग्ये क्री देहली में नया बाज़ार में सेठ रम्घूमल जी के उस नये मकान स्थिर रूप से रहना शुरू कर दिया, जो उन्होंने श्रापके श्राक्ष कर दिया था। इसी मकान में आप ने श्रमर-पद की प्राप्ति की उस मकान का नाम 'श्रद्धानन्द-भवन' श्रौर नया वाजार का ता 'श्रद्धानन्द-बाज़ार' रखा गया। देहली में देश के सार्वजिक जीवन में कुछ ऐसा पैर फँसा कि इतिहास बीच में ही रह गया। कई बार संकल्प तथा यत्न करने पर भी श्रीर दो-एक बार 👪 लिख लेने पर भी वह काम पूरा नहीं हो सका। मथुरा है श्रीमद्यानन्द्-जन्म शताब्दि के शुभ-श्रवसर पर श्राप के सुयोग पुत्र पं० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति ने उस संकल्प को पूरा किंग

ग

à

र्थ

3

मदेव जी 🛊 सिलये आ स्वामी है

, यहिला और 'ब्रार्यसमाज के इतिहास' का पहिला भाग लिख कर इसी सा क्रिया। स्प्रापकी बड़ी इच्छा तो यह थी कि स्रार्थसमाज ली कि इसम्बन्ध में आप अपने निजी अनुभवों को प्रकाशित करें। क्ष प्रापकी वह इच्छा पूरी न हुई श्रौर श्रापकी इच्छानुसार ब्रार्थसमाज का इतिहास भी पूरा नहीं लिखा जा सका।

## ४. गढ़वाल में दुर्भिच-पीड़ितों की सहायता

गुरुकुल से किसी कार्यवशात् स्वामी जी विजनौर गये। वहां श्राप को पता चला कि समाचार-पत्नों में उत्तराखगढ गढ़वाल में दुर्भिन फेलने के जो समाचार प्रकाशित हो रहे हैं वे सब ठीक हैं। उन में सन्देह के लिये गुझायश इसलिये थी कि सरकार की ऋोर से दुर्भित्त के होने का खगडन किया जा रहा था। इस में सरकार का कुद्ध हेतु भी था। मुख्य हेतु तो यह था कि गड़वाल में यूरोप के महायुद्ध के लिये भरती का काम खूब ज़ोरों पर था। दुर्भिन्त-पीड़ित लोग निर्वाह का कोई ऋौर उपाय न देखकर सेना में दबादब भरती हो रहे थे। सरकार यह कैसे सहन कर सकती थी कि मैदान के लोग पहाड़ जाकर उस के इस कार्य में खुजज पैदा करें। दुर्भित की पीड़ा दूर होने से ही उस में ख़लल पैदा होने का भय था।

श्रीर लं नवम्बर है नागये औ ये मकानरं पके श्राधीर प्राप्ति की।

कि आचा का केन

ार का नाम सार्वजिक रह गया।

बार ख मथुरा बी

के सुयोग

पूरा किया

ईसाई-मिशनिरयों ने भी गढ़वाल में अपना मायाजाल की

बिह्याया हुन्या था। उन के कार्य में खलल पैदा होने हैं।

सरकार की स्पष्ट हानि थी। अज्ञानान्यकार में सोयी पही

जनता का मैदान के सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के साथ संस्थे प्राना भी सरकार को अभीष्ट नहीं था दुर्भिच को हिएके यत करते हुए भी सरकार से कुछ भूलें हो गई। एक तो को का नया बन्दोबस्त शुरू कर दिया, जिस पर बहुत शोर मा सरकार ने इस को शुरू तो किया था दुर्भिन्न की अक छिपाने के लिये, किन्तु प्रतिकृत आंदोलन इतना वहा प्रांतिक कौंसिल में भी प्रश्न उठा कि दुर्भिन के दिनों में यह क बन्दोबस्त क्यों किया जा रहा है ? वहां कह दिया गया कि दुनि नहीं है, बन्दोबस्त जारी रहेगा। पर, असन्तोष की आ की लपटें युद्ध के मैदान में गई हुई गढ़वाली सेनाओं में व

फैलीं। इस पर बन्दोबस्त का कास एकाएक ही बन्द कत

पड़ा। दृसरी भूल सरकार से यह हुई कि बद्रीनाथ की यात्र

यह कह कर बन्द कर दी गई कि वहां बहुत महंगी है। भं

परायम् लोगों में बड़ी खलबली मच गई। उन्होंने अपने खार्थ

वश उपर श्रनाज भेजना श्रीर यात्रा खुलवाने का श्रांतेला

शुरू किया। याता खुलने का उद्देश्य पूरा होते ही स्रानाज भेजन बन्द कर दिया गया। स्वामी जी का हृद्य कुछ प्रारम्भ हे

ही ऐसे दुर्भिन्तों के समय बहुत व्याकुल हो जाता था। गुख्ल



मायाजाल क्रेन् पैदा होने में सोयी पड़ी हैं के साथ संस्रोहे को छिपाने ह एक तो जुने हुत शोर मन त की श्रवा तना वहा है ों में यह त्य ाया कि दुमि नोष की ग्राव नाश्रों में उ बन्द करन थ की यात्र गी है। धर्म अपने स्वार्थ ा श्रांदोलन नाज भेजना। प्रारम्भ से

। गुरुकुल

कि हुए भी देश में कभी कहीं दुर्भित्त पड़ने प्रथवा बाढ़ ब्राने पर ब्राप ब्राध्यापकों तथा ब्रह्मचारियों को कुछ न-कुछ वाग करने के लिये अवश्य ही प्रेरित किया करते थे। पहिले ही त्याग का जीवन विताने वालों का थोड़ा-सा भी त्याग दूसरों में बहुत बड़ा त्याग करने की स्फूर्ति पैदा कर देता है। अपने कार्यकर्ताश्चों द्वारा स्वयं श्चनुसन्धान करके वस्तुस्थिति मालुम की ब्रीर लाहीर के उर्दू दैनिक 'देश' में एक अपील प्रकाशित कर ही। वह ता० २३ श्राप्रैल सन् १६१८ के दिन प्रकाशित हुई ब्रीर ता० २४ ब्राप्रैल से ही गुरुकुल कांगड़ी में ब्राप के नाम पर मनी आर्डर पर मनी आर्डर आने शुरू हो गये। ता० २४ को भारत-हिन्दु-सभा के मन्त्री जागे श्रौर तारीख २५ को महात्मा हंसराज जी की भी एक श्रपील समाचार-पत्नों में प्रकाशित हुई। यत्न किया गया कि सब मिल कर काम करें। पर, श्रलग-श्रलग डपली पर श्रलग-श्रलग राग श्रलापने की भारत की बीमारी उस समय भी कैसे दूर हो सकती थी ? फिर भी श्रालग-धालग कार्यचीत बांट लिये गये। कोटद्वार के मार्ग से पौड़ी-श्रीनगर होते हुए बद्रीनाथ तक सहायता पहुंचाने का काम स्वामी जी के सिपुद हुआ। स्वामी जी गुरुकुल से १ मई को पहाड़ी-जङ्गल रास्ते से कोटद्वार को चल दिये। रास्ते में भागड़्खाल में एक पुरानी पाठशाला को ईसाई-पादियों के हाथ से निकाल कर उसका स्वतन्त्र प्रवन्ध कर दिया और



उसके लिये २५०० रु० की श्रापील करते हुए साथ में की कुछ दूरी पर एक और वैसा ही स्कूल चलाने के लिये भी रहे इ.छ. १९ ग्रंपील समाचार-पत्नों में निकाल दी। विना किन ५ हज़ार रुपये आपके पास आ गये और वे गुरुकण-कांगहीर कोष में पाठशालाओं के लिये जमा कर दिये गये। कोटका पहुंच कर पिंडत गंगादत्त जी के सहयोग से दुर्भिन-पीड़ितों हो सहायता पहुंचाने की सब व्यवस्था की। ७ मई को आए कन्या-गुरुकुल के सम्बन्ध में देहली में होने वाली एक समाई लिये वहां जाना आवश्यक था। उसको निवटा कर आप १० को गुरुकुल लौट आये। यहां महामना मालवीय जी की इलाहा बाद-भारत-सेवा-सिमिति के मन्त्री श्री हृद्यनाथ जी कुक्का इलाहाबाद से आकर आपको मिले। उन्होंने समिति की श्रो से आपके दल के साथ मिल कर काम करने की इच्छा फ्रा की । आपने सहर्ष स्वीकार किया । दोनों ने एक साथ मिल का काम शुरू किया। स्वामी जी ने स्वयं पौड़ी में जाकर श्रासन जमाया। अपने सुपुर्द किये गये कार्यचेत्र में पांच कैम बोब कर स्वयंसेवकों का जाल विद्या दिया। एक-एक गांव में पून कर एकद्म असहाय तथा कुछ-कुछ पीड़ित लोगों की तालिकाएं तय्यार की गई। श्रसहायों को सुफ़त सहायता दी जाती थी अौर कुछ-कुछ पीड़ितों को सस्ते दामों में अन मोल दिया जाता था। गुरुकुल के बहुत से स्नातक और ब्रह्मचारी श्रापके पास

साथ में उसे व्कुल-कांग<sub>ड़ी है</sub> गये। कोटहार भेच-पीड़ितों हो ई को आएको एक सभा है १ शास उत ती की इलाहा ा जी कुञ्जर मेति की श्रो इच्छा प्रश ाथ मिल का कर श्रासन कैम्प खोल गांव में घूम ी तालिकाएं ो जाती थी

दिया जाता

प्रापके पास

क्षा के लिये जा पहुंचे थे। १२ श्रावण सम्वत् १६७१ के लिये भी २६० विवास के पास दान में प्राचन के वास दान में पा नहा है विना कित तथा भारत-सेवा-सिमिति के पास दान में श्रा चुका है, अका जोड़ ८५ हज़ार के लगभग है। में गुरुकुल के स्नातकों, अविनिधि तथा गुरुकुल के प्रेमियों के प्रतिनिधि-रूप से ही क्षम कर रहा हूं। आज तक सब काम मेरी अध्यन्तता में हो ह्या है। मैं उन सब को आर्थ जनता की ओर से धन्यवाद देता हैं जिन्होंने निस्वार्थ-भाव छौर परिश्रम से काम करने में आर्थ-<sub>जीति के</sub> नेताओं का हाथ वँटाया है। परमेश्वर उन सब को भविष्य में इससे भी श्र्यधिक धर्म-भाव से काम करने के लिये प्रीत करे-यह मेरा हार्दिक आशीर्वाद है।" पूरे दो मास ब्रामी जी ने पहाड़ पर विताये। १६ दिन में २६८ मील का हैरा किया। शेष दिन पौड़ी में बैठ कर सब काम की व्यवस्था करते रहे । सेवा-समिति के श्री वेंकटेशनारायण जी तिवारी को सव काम संभलवा कर ४ श्रगस्त को श्राप गुरुकुल लौट श्राये। इस काम के लिये ७०३३०। आपके पास जमा हुआ। ४४३८६।=)। गढ़वाल में खर्च किया गया। १० हज़ार रुपया श्रार्य-प्रतिनिधि-सभा पञ्जाव को ऐसे ही किसी भावी-संकट के निवार्ग के काम में लाने के लिये आपने सौंप दिया। ५ हज़ार भारत-सेवा-समिति के सुपुर्द कर दिया। ५००) रु० श्रव्यूतोद्धार के काम के लिये प्राप्त हुआ था, वह उस काम में लगा दिया गया। शेष धन, दुर्भिच-कार्य की रिपोर्ट श्रीर उत्तराख्याह-मन्त्रिक साहित्य प्रकाशित कर उसको दानियों के पास पहुंचाने के हिंदू हुश्रा। पौड़ी से लौटते हुए कोई २३००० रू० का श्रम्तिक श्राप तिवारी जी के सुपुर्द कर श्राये थे श्रीर गुरुक के दिस हज़ार रूपया बीमा से भेजा था। उस सब का कि अधिर ने स्वान सिति के ही पास रहा। बिना कहीं श्राये गये के विवा किसी विशेष यत्न के केवल एक श्र्मील पर इतनी हों। रूकम श्रापके पास चले श्राना श्रापके प्रति जनता के ग्रार विश्वास एवं श्रद्धा को प्रगट करता है।

इस प्रकरण में दो-एक घटनाओं का उहेख करना आवात तो है। प्रारम्भ में सरकार की ओर से आपको तथा आपके को विश्व कर्ताओं को सब सहू लियतें प्राप्त थीं, किन्तु यह अनुकूल हार्षि अधिक दिन कायम नहीं रही। जिस भाव से सरकार दुर्भित के वास्तविकता को छिपा कर मैदान के लोगों को अपर नहीं आ सर देना चाहती थी, वह भाव विलक्षल दवा नहीं था। थोड़े हे सिंदिन वाद वह फिर जाग उठा। भारत-सेवा-समिति का माह पीड़ी में कैम्प पर फहरा रहा था। पहाड़ी जिलों के मजिले हिंप तो वहाँ के राजा ही होते हैं। उसकी आंखों में वह चुमने ला। उर्च अर्दली की मार्फत करखड़ा उतारने का हुक्म भेजा गया। सार्थ पड़ जी ने कह दिया कि 'जाओ, अपने मालिक से कह दो कि स भारा गोखले की आत्मा ने लगाया है। सिवा उसके दूसा भारा गोखले की आत्मा ने लगाया है। सिवा उसके दूसा भारा गोखले की आत्मा ने लगाया है। सिवा उसके दूसा

सम्बन्ध इतार या उतरवा नहीं सकता।" यह गुस्ताखी सर-हुं वाते में अधिकारियों को उभारने के लिये वहुत थी। प्रदेश-भर में अन्तर्भ अधिकारियों ने कुछ जी-हुज़्रों को साथ लेकर स्वामी गुरुक्त हैं। ब्रीर उनके सहकारियों के प्रतिकृत एक षड्यन्त्र रचा। का हिं। इत्यंसेवक द्वारा गढ़वाली लोगों की सामाजिक कुरीतियों याये गये के त्रं वार्मिक-स्रन्धविश्वासों के सम्बन्ध में 'प्रचारक' में लिखे गये इतनी है | ब्रों को लेकर अनपढ़, अशिचित और नासमक जनता को नता के क्रिआरा गया । उनको कहा गया कि 'श्रार्या' इस बहाने वर्ष धर्म को फैलाने के लिये यहां आये हैं। गढ़वाली ना श्राक्त क्षों की पंचायत करके साथियों सहित स्वामी जी के श्रापके को विस्त्र सामाजिक चहिष्कार का फ़तवा दिया गया। उन द्वारा अनुकूल वापित अन्न के भगेंडारों का भी बहिष्कार कराने का असफल र दुर्भित्त हं यत किया गया। सरकारी कोप का एक कारण यह भी था कि र नहीं क्रो सकार ने भी श्रपनी उदारता का परिचय देने के लिये 'गढ़वाल-। थोड़े हैं सेएटल-फ़ेमिन कमेटी वनाई थी ख्रीर उसकी ख्रोर से सस्ते का माह प्रमाज के कुछ डिपो भी खोले थे। वह कमेटी श्रौर उसके के मिक्स्रे हिपो स्वामी जी के काम के सामने चल नहीं सके। सरकार की नुभने ला। उंची नाक इस अपमान को कैसे सह सकती ? इस प्रकार रचे गये या। स्रामे पर्यन्त्र से पैदा की गई श्रासन्तोष की श्राग्ति एक बार तो बड़े दो कि ॥ जोरों से भभक उठी। पौड़ी में एक बड़ी बहिष्कार-सभा की उसके दूसरा श्रायोजना की गई । स्वामी जी का सिर काट लेने की धमिकयां

दी जाने लगीं। सभा के दिन सबेरे स्वासी जी दौरे से थे कि पौड़ी के कुछ सज्जन दो मील की दूरी पर ही जाका ह

से मिले। आप के पैरों में माथा टेक कर आप से

प्रार्थना की कि यहीं से लौट जाइये। पौड़ी में आपके को

ख़न ख़राबी हो जायगी और सहान् अनर्थ मच जायगा।

की दिल की दिल में रह गई। स्वामी जी के साहस, वैर्य की

श्चात्मविश्वास की चारों श्चोर विजयदुन्दुभि बज गई। कावत

पर धैर्य ने, अनैतिकता पर नैतिकता ने और जीहज़ूरी प

कर्तव्यपरायगाता ने विजय लाभ की। विरोध और विहिषा

द्व गया। दुर्भिन्त-पीडित जनता की सेवा का सब काम सुक

वस्थित करके स्वामी जी विरोध में भी विजयी होकर गढ़का

से वापिस हुए। गुरुकुल जाकर इतिहास के काम को हा



रीरे से के प्राप से ह प्रापके जाते जायगा ह

न के पास ली का पीत ान्य करते हुए जी-हुन इस, धैर्य क्री गई। कायत जीहज़ुरी ग र बहिका।

काम सुन

कर गढवा म को हाय

लाया ही था कि धौलपुर के आर्यसमाज-मन्दिर का मामला ही जारा छ खड़ा हुआ

## प्र धीलपुर का समाज-मन्दिर

धौलपुर में आर्यसमाज-मंदिर का एक भाग गिराकर राज की आये और से वहां आम लोगों के लिये टट्टियां बनवाई जाने लगी थीं। पेयी आहे शानीय आर्य पुरुषों के अनुनय-विनय-विरोध को राज ने अनसुना समय कि कर दिया। समस्त आर्य-जगत् में भयंकर विज्ञोभ पैदा हो गया भ्रीर अर्थि जनता ने भी एक व्यक्ति के समान विरोध में गिर और अपवाज उठाई। जब उस विरोध का भी कुछ फल न निकला, तब पुफान वाहा अप्रार्थ-संन्यासी स्वामी श्रद्धानन्द ने सत्याप्रह की घोषणा कर दी। धीलपुर-महाराज के राजप्रासाद के द्वार पर जाकर अन्न-जल प्रह्ण किये बिना बैठ जाने ख्रौर अन्याय का प्रतीकार हुए बिना वहां से न उठने का निश्चय किया। इस घोषणा ने श्रार्थ-जनता में वेचैनी पैदा कर दी ऋौर जगह-जगह से आयों ने घौलपुर जत्थे भेजने की तच्यारी शुरू की। धौलपुर की ऋार्य देवियों ने भी अदम्य उत्साह का पश्चिय दिया। अकड़ी हुई राजसत्ता को भुकना पड़ा श्रीर आर्थों के प्रति किये जाने वाले श्रन्याय का प्रतीकार करना पड़ा। आर्थ जनता के हृद्य-सम्राट् ने जीवन की बाज़ी लगाकर उस के प्रति किये जाने वाले श्रन्याय का प्रतिकार करवाया ।

# ६. राजनीति के विस्तृत चेत्र में

(布

तः

4

(\$

40 ho

धौलपुर से निवट कर स्वामी जी गुरुकुल पहुंचे ही थे कि वहां इनफ्लूएंज़ा की बीमारी में ब्रह्मचारियों की सेवा में आफ़ दिन-रात एक करना पड़ा। बीमारी शांत होने के बाद का नवम्बर सन १६१८ के अन्त में लाहौर आर्यसमाज के उला पर होते हुए देहली चले आये और देहली में ही निश्चित हमां भी रहने का विचार कर लिया। दिसम्बरमें कांग्रेस की धूमकामहे वर निवृत्त होकर फिर इतिहास के साथ-साथ आर्य-सार्वदेशिक-सा को, जिस के कि आप प्रधान थे, जीवित एवं जागृत संख गुन बनाने का यत शुरू किया। इस सम्बन्ध में अभी कुछ अभि ली काम नहीं हुआ था कि सहात्मा गांधी की सत्याप्रह की घोषण पुर ने श्राप को उधर खींच लिया। सत्यामह की श्रोर श्राप हतां वि जल्दी कैसे खिंच गये—यह जानने के लिये कुछ पीछे की श्रो ह लौटना होगा। जीवनी के पिछले पृष्ठों में जान वृक्त कर स्वामी जी के राजनीतिक विचारों तथा कार्यों की ऋोर संकेत नहीं किय गया है। उन सब का एक ही प्रसंग में उद्घेख करना इसिंबिये भी श्रावश्यक समभा गया है कि स्वामी जी की राजनीतिक विचार सरिया श्रौर उन के जीवन के राजनीतिक उतराव-चढ़ाव के समम्मने में पाठकों को कुछ कठिनाई न हो। प्रसंग को ला करने के लिये उस को निम्न भागों में बांट लेना अच्छा है।



ह) राजभक्त, (ख) राजद्रोही-सत्याप्रही, (ग) पञ्जाव तथा ब्रुमृतसर-कांग्रेस में, (घ) श्रसहयोग के मैदान में, (ङ) श्रमृतसर क्षिमें, (व) कांग्रेस से जुदाई।

#### (क) राजभक्त

ज के जा रवामी श्रद्धानन्द जी मुन्शीराम जी के रूप में कभी राजभक्त विश्वत हरा भी थे, इस बात पर कुछ पाठकों को सहसा विश्वास न होगा। धुमबामके सन् १८५७ के विष्तव के बाद रानी विक्टोरिया की किसी के देशिक-स्य धर्म में हस्तचिप न करने की घोषणा ने भारतवासियों पर सच-गगृत संसा मुच कुछ ऐसा जादू किया था कि अच्छे से अच्छे विचारशील हुक अभि लोगों को भी उसने युढ़ बना दिया था। श्रपने धर्म-प्रचार की की योष्ण धून के पीछे पागल आर्यसमाजियों को तो उसने मूर्कित ही त्राप इत्तं किया हुन्रा था। मुन्शीराम जी पर भी यह मुर्का पूरी तरह की ब्रो हाई हुई थी। ब्राब्धर्य तो यह है कि सन् १६०१ से १६१२ कर खामी का सरकार द्वारा इतने जां छित, अपमानित एवं पद-दिलत होने नहीं किया पर भी त्र्रार्थसमाजियों की वह मूर्द्धा भंग नहीं हुई। प्रार्थसमा-इसिं वियों का यह आन्तरिक विश्वास था कि देश का कल्याग श्रिंपेज़ी राज से है । श्रंश्रेज़ों ने भारतीयों के दिमाग्र में मुसलमानी चढ़ाव को श्रित्याचारों का अप्रत्युक्तिपूर्या इतिहास ऐसा ठोंस-ठोंस कर भर रिया था कि उनके सामने अंग्रेज़ी-राज राम-राज ही प्रतीत होता था। वे समस्तते थे कि जिस स्वच्छन्दता के साथ इस

में चे ही थे हि म में श्रापत

बाद आ

क विचार-

नो सपृ

का है:-

राज में घर्म-प्रचार का काम होता है, वैसा किसी और हा

होना सम्भव नहीं। श्रंभेज़ों की धार्मिक-स्वतन्त्रता पर

समाजी मुग्ध थे। आर्यसमाज के प्रति सरकार के दमन का

मत होकर गर्निमेग्ट के धन्यवाद के लिये एक दिन नियत कर्ल चाहिये।" ऐसे उद्धरगों को श्रधिक देने की श्रावरक

यासतों में छपा नहीं। तते हैं, उस चाहिये। गौ तो कुछ कर्त्व

जों को एक

नियत करन

श्रावश्यक्त

सी और का बहु की नेकनीयती पर आप को पूरा लता पर क्षियास अग्रीर भरोसा था। देहली-द्रवार के समय सम्राट् के दमन का जार्ज को लच्य करके 'सम्राट्! तुम यहीं रहों' के शीर्षक से को आर्थक लिखा गया 'प्रचारक' का मुख्य लेख आप की अगाध राजभिक्त कर आर्थक का जीता जागता चित्र था। सम्वत् १६६६ में लार्ड हार्डिंग नये आर्येसा के देह ली-प्रवेश के समय आर्य-सार्वदेशिक-सभा की ओर से हुए। सह ब्रागत का अभूतपूर्व प्रबन्ध किया गया था। सभा के कार्यालय ट नहीं कि लोतिः पाठशाला के ठीक सामने मैदान में बड़ा शामियाना ार सरका मजाया गया था, जिस में श्रद्धाई-तीन सौ श्रार्थसमाजी बैठे , जिसकी थे। शामियाने के सामने दो चौकियां थीं, जिन पर आर्थ-ीक बताते समाज के भूष्या श्री स्वामी अच्युतानन्द जी महाराज, महात्मा गाज का म मुन्शीराम जी, पूर्यानिन्द जी, राय रोशनलाल जी बैरिस्टर, अन्य राज वृजनाथ जी बी० ए० इत्यादि विराजमान थे। जैसे ही वाय-सराय का हाथी शामियाने के सामने आया, सब ने खड़े हो कर शांतिपाठ पढ़ा ऋौर 'नमस्ते भगवन !' के ऊंचे नाद से मगडल को गुंजा दिया। राजद्रोही ठहराये जाकर गहरे दमन की चक्की में पीसे जाने वाले समाज की गहरी राजभक्ति का इससे वढ़िया चित्र श्रीर नहीं खींचा जा सकता। वह राजभक्त मुन्शीराम जी के ही दिमाग की उपज था। सरकार को भी श्राप की राजभक्ति पर पीछे इतना विश्वास हो गया कि सन् १६१६ में लखनऊ-कां ग्रेस के श्रवसर पर संयुक्त प्रांत के उस समय के लेफ़्टिनेन्ट गर्वनेर सर जेम्स मेस्टन ने श्राप को श्र यहां बुलाकर श्रापके सुपुर्द यह काम किया था कि श्राप के कि किटिंस को महात्मा गांधी से मिला दें श्रोर भारतीय नेता के सम्मन्ध में उस योजना को कि किटें जिस की रूप-रेखा मारिस-किटिंस-सरक्यूलर में श्रीका श्र

सरकार के प्रति आपकी राजभक्ति और सरकार के का प्रति इस विश्वास में एक बात बहुत श्रव्ही यह थी कि श्राक्ष व राजभक्ति में पूरी ईमानदारी होते हुए भी उसमें खुशाम होते गन्ध तक नहीं थी । ख़ुशामद ख्रीर चापल्लुसी के भाव आए। वंश-परम्परा से ही नहीं थे। यदि वे कुछ थोड़ी-सी भी माता होते तो नायब-तहसीलदारी में पड़ने के बाद न माल्म क्र किधर चले गये होते ? लाला लाजपतराय जी के निर्वासन म श्चापने जिस धीरता ऋौर वीरता का परिचय दिया था, खुगाम श्रीर चापलुस स्वभाव होने पर उस का परिचय देना समा नहीं था। सन् १६०६-७ के सरकारी दमन का भी श्रापने ती। विरोध किया था ऋौर लिखा था—"जेल भरने से यह रोग द्वा न होगा।" श्रमरावती से निकलने वाला 'कर्तव्य' बहुत ही गए। पत्र था। चेतावनी मिलने पर उसने लिखा था कि हम कर्त्व पालनसे कभी विमुख नहीं होंगे। दिसम्बर सन् १६०७ में ज उसपर राजद्रोह का मुक़हमा चला तब उसने त्रमा मांगकर अपन



देना सम्भा ो श्रापने तीव यह रोगद्वा ाहुत ही गरम हम कर्तव्य

०७ में जब

गकर अपना

श्राप को कराया था। इस पर श्रापने लिखा था—"ऐसे गिरे हुए कि आप किती यदि स्वराज्य प्राप्त कर भी लें तो विचारगीय यह है कि रतीय नेता है हि स्वराज्य कहीं रसातल में ले जाने वाला तो सिद्ध न होगा।" योजना को विज्ञाब के लिफ़िटनेगट गवर्नर इविट्सन के स्मारक बनाने का जब र में श्रीकि श्रीदीलन उठाया गया था, तव आप ने रायवहादुरान लालचन्द, मोहनलाल, ईश्वरदास के नाम देते हुए लिखा था "क्या राय-कार के आ बहादुरान इविद्सन साहव के इस लिये कृतज्ञ हैं कि उन्होंने थी कि श्राक्ष अर्थि भाई लाजपतराय को बिना श्रपराध देश-निकाला ख़िशामत् हिया था ? सम्भव है रायबहादुर भक्त नारायग्रदास ऐम० ए० भाव आप भी इस शुभ कार्य में दिल खोल कर चन्दा दें। मैं उनसे पूर्वुगा भी माला कि क्या यह ठीक नहीं है कि आप गुजरांवाला की डिपुटी-माल्म का कमिश्ररी करते हुए इविट्सन साहब के धमकाने पर ही श्रार्थ-निर्वासन ॥ समाजों के ऋधिवेशनों में न जाते थे ? यह सच है कि वर्तमान था, खुराम प्रवस्था में रायबहादुरों को लाट साहवों की खुशामद करनी पड़ती है, किंतु ख़ुशामद की कहीं हद भी होनी चाहिये।" कभी महास में कांग्रेस के स्वागताध्यत होने वाले मि० नार्टन जब बंगाल में क्रांतिकारियों के प्रतिकूल सरकार की श्रोर से वकील हुए थे, तब उनके इस कृत्य की आपने घोर निन्दा की थी और सरकारी गवाह वनने वाले गोसाई नरेन्द्रनाथ को 'महा अधम विश्वासघातक' लिखा था। महाराज द्रभंगा ने प्रापने जन्म-दिन पर २॥ लाख रूपया बंगाल-सरकार को कलकत्ता-विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के लिये भवन बनाने को दिया था। आ आप ने लिखा था— "महाराजा सनातनधर्म-महामएक प्रधान हैं। महामएडल के मन्त्री ने एक ब्रह्मचर्याश्रम खोक्ने लिये श्र्यपील कई वर्षों से निकाल छोड़ी है। क्या उसके लिये श्रयोगी न था ? … यह सिद्ध है कि वाममार्गी महाल साह्व दश्मंगा सनातनधर्म-महामएडल के प्रधान पद पर धार्क विचार से नहीं, प्रत्युत किसी श्र्यन्य विचार से ही सुशोक्षित से हें हैं।"

राजभक्तिपूर्या विचारों के बाद ऊपर के इन विचारों। पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि चरित्रनायक की राज्य में सचाई थी, किन्तु चापल्युसी या खुशामद लेशमाव भी है थी। यदि राजभक्ति के साथ कुछ था तो वह देशभक्ति ही है किन्त स्त्रापका देशभक्ति का दृष्टिकोण भी कुछ दूसरा ही ग न वह लोकमान्य के साथ मिलता था श्रीर न गोबले । साथ, न वह कां प्रेस के साथ मिलता था श्रीर न नेशनल सोकि यल कानफरेंस के साथ । आप स्वभाव से ही पूर्णिलें धार्मिक, सरल, सत्यप्रेमी ऋौर ऋहिंसावादी थे। इस लिये कुवि राजनीति से आपको बहुत घृगा थी। पुरानी कांग्रेस में अं दर्शक श्रौर कभी प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित होते हुए भी श्रा उसके साथ तन्मय नहीं हुए, अपितु उससे दूर ही दूर होते की गये। आपके इस स्वभाव को प्रगट करने के लिये भी दो-ए



न विचारों। की राजभी ामान भी है गभक्ति ही है सरा ही था त गोखले ह शनल सोि ही पूर्यारुपेव न लिये कुरिष

हुए भी श्राप हूर होते चले भी दो-ए

वेस में क्यी

था। उस उद्भाग यहां देने त्र्यावश्यक हैं। सन् १६०७ में कां प्रेस के डेपू-महामाह्य पर लाला लाजपत, गोखले श्रीर सुरेन्द्र बाबू जब विजायत श्रम खोक्नं ग्ये थे, तब आपने लिखा था—"इन डेपूटेशनों से तरक्क़ी की उसके लिये ब्राज्ञा रखना हानिकारक है। मेरी अपनी राय यह है कि इस मार्गी महात धर्म प्रौर समय को व्यर्थ न खोकर हिन्दुस्तान के एक-एक व्यक्ति पद पर का की ध्रपना चरित्र ख्रीर आगामी सन्तति के चरित्र को सुधारने सुशोक्षि, में लग जाना चाहिये।" स्वदेशी की आड़ में पाप करने से बचने के लिये अपील करते हुए आपने लिखा था—"मुकाबका स्वदेशी गप तथा विलायती पाप का नहीं होना चाहिये; प्रत्युत पाप का सर्वथा त्याग करना ही सची स्वदेशी स्पिरिट है।" दो कांग्रेसी कीलोंके विलायती शराव पीकर वेश्यात्रों के यहां जाने की हरना को देते हुए आपने लिखा था — "उनसे किसी भले आदमी ने कहा-'लाला जी, आप तो कां प्रेस के भूषण हो, यह निन्द-नीय कर्म क्या कर रहे हो ?' पोलिटिकल पहलवान ने लड़खड़ाती बागी में गालियां देते हुए कहा—'ग्ररे .....खड़े तो हम... सदेशी वेश्या के द्र पर हैं। यदि स्वदेश से मतलब पिवत्र श्रायांवर्त भूमि है तो ऐसे पुलिटिकल लोगों के प्रेम से उसकी मुरता की त्र्यावश्यकता है। इस भूमि में इन्द्रियों पर विजय पाकर आत्मा के स्वतन्त्र होने का नाम स्वराज्य प्राप्ति था। श्राज अपने वृद्धों की पगड़ियां उद्घालना ही स्वराज्य का आद्शे सममा जाता है।" सूरत में कांग्रेस में जो फूट पैदा हुई थी,

तुम्हारी श्रपनी इन्द्रियां तुम्हारे श्रपने वश में नहीं, जब श्रपते पर तुम्हारा कुछ अधिकार नहीं, तब तुम दूसरों से क्या श्रीक प्राप्त कर सकते हो ? अधिकार ! अधिकार !! अधिकार हा ! तुमने किस गिरे हुए शिक्तगालय में शिक्ता प्राप्त की की क्या तुमने 'कर्तव्य' कभी नहीं सुना ? क्या तुम धर्म शब्द से क्र भिज्ञ हो ? मातृभूमि में अधिकार का क्या काम ? यहां भी आश्रय दे सकता है। अधिकार शब्द से 'सकामता' की क आती है। विषयवासना का दृश्य दृष्टिगोचर होता है। 'अधिकार' की वासना को अपने हृद्य से नोच कर फेंक हो निष्काम-भाव से धर्म का सेवन करो। माता पर जब चारों श्रोते प्रहार हो रहे हों, जब उसके केश पकड़ कर दुष्ट दुःशासन उसके भूमि पर घसीट रहा हो, क्या वह समय अधिकार की पुका मचाने का है ? .... शब्दों पर क्यों मागड़ा करते हो! क्यों न स्वराज्य प्राप्ति के साधनों को सिद्ध करने में लगे! स्वराज्य के प्रकार का भगड़ा आने वाली सन्तानों के लि छोड़ो । उनकी स्वतन्त्रता पर इस समय इन भगड़ों से ज़ंजी डालना अधर्म है। इस समय दोनों छल-कपट से काम ले रहे हैं। जिस कां प्रेस का आधार अधर्म पर है, उसका प्राप्त कराय

हुआ स्वराज्य कभी भी फलदायक न होगा, कभी भी सुख तथा शान्ति का राज्य फैलाने वाला न होगा। ""एक ऐसे धार्मिक

उसके लिये सचमुच आंसु बहाते हुए आपने लिखा था-



खा था की श्रावश्यकता है जो विरोधी को धोखा देना भी वैसा ही ते, जब का कि श्रावश्यका कि श्रापने माई को, जो सरकारी श्रावण-ों, जब अपने माई को, जो सरकारी श्रत्या-मे कार्य समम्त्रता हो जिसा कि श्रपने भाइयों की दृष्टता तथा उनके से क्या अकि वार्त को प्रगट करते हुए अपने भाइयों की दुष्टता तथा उनके ! अधिकार अवाचारों को भी न छिपाने वाला हो, जो मौत के भय से भी प्राप्त की माय के पथ को छोड़ने का विचार तक मन में न लाने वाला र्मिशव्द से क्षेत्र पुलिटिकल-जगत् में ऐसे ही अप्रणी की आवश्यकता है। व श्यहां भी कोई महात्मा आगे आने का साहस करेगा और क्या मता' की म उसके पीछे चलने वाले पांच पुरुष भी निकलेंगे ? यदि इतना होता है। में नहीं हो सकता तो स्वराज्य प्राप्ति के प्रोग्राम को पचास कर फेंक हो वर्षों के लिये तह करके रख दो।" इतना लम्बा उद्धरण यहां व चारों श्रोते इसी लिये दिया गया है कि चरित्नं नायक की राजनीतिक-स्रातमा :शासन उसने का यथार्थ चित्र इसमें श्रंकित है। ऐसे ही एक दूसरे लेख में तार की पुरा आपने लिखा था—"यदि अग्नि और खड्ग की धार पर चलने ड़ा करते हो। वाले दस पागल आर्य भी निकल आवें तो राजा और प्रजा रने में लगो! रोनों को होश में ला सकते हैं। ..... भगवन्! आर्थ-तानों के लि समाजियों की आंखें जाने कव खुलेंगी ?" इसी दृष्टि से आप ड़ों से ज़ंजीं गरम-दल वालों के लिये 'भिचार्थी', गरम-दल वालों के लिये ाम ले रहे हैं। (मुखार्थीं) ऋौर सरकार के लिये 'गोराशाही' शब्दों का प्रयोग किया करते थे।

ये विचार सम्वत् १६६४-६४, सन् १६०७-८, में प्रगट किये गये थे। जिस श्रम्रग्री या महात्मा के श्रागे श्राने की

प्राप्त कराया भी सुख तथा ऐसे धार्मिक

श्रावश्यकता ऊपर के विचारों में कही गई थी, गांधी की अवश्यकता जा श्रीर गांधी जी का व्यक्तित्व ही स्वामी जी हा को 'राजद्रोही-सत्यायही' के रूप में देश के सार्वजिनिक राह नीतिक-जीवन में ऐसे खींच लाया, मानो कि वे गुरुक्त-कोन्हें से देहली रहने को इसी काम के लिये आये थे।

## (ख) राजद्रोही-सत्याग्रही

H

न केवल आप के विचार किन्तु आप की वृत्ति भी का कुछ महात्मा गांधी के साथ मिलती थी। उस पारसिंह श्राकर्षमा को पैदा करने वाली श्रनुकुल परिस्थिति भी श्रापही पैदा हो गई। यूरोप के महायुद्ध की सेवाओं का पुरस्कार गां की आशा में बेठे हुए देश को रॉलेट एक्ट का पुरस्कार प्रा हुआ। देश में भयंकर छोर ठोस छांदोलन उठ खड़ा हुआ। प्रो० इन्द्र विद्यावाचस्पति के सम्पादकत्व और श्राप के तता वधान में निकलने वाले देहली के दैनिक 'विजय' ने स श्रांदोलन में श्रपने प्राणों की बाज़ी लगा दी। कौंसिल में प्राप सभी भारतीय सदस्यों ने एक्ट के विरोध का निश्चय किया औ कोंसिल से उठ छाने तक का भी विचार पक्का कर लिया। माननीय श्रीनिवास शास्त्री विरोध में ज़ोरदार भाषण <sup>देने ग</sup> भी उठ त्र्याने से सहमत नहीं हुए। मालवीय जी म्वामी जी है



गांधीजी है री स्वामी वौ वेजितक-राक रुकुल-कांग्ही

न पारस्पीत भी श्रापही पुरस्कार पारे पुरस्कार प्राप्त खड़ा हुग्रा। प्राप के तता तय' ने उस सिल में प्रायः य किया और कर लिया। ाष्या देने प

स्वामी जी के

बहु ब्राये कि वे शास्त्री जी को भी उस के लिये तय्यार करें। वार्षी जी के यहां पहुंचते ही वे महात्मा गांधी की सत्याप्रह की शिक्षा की स्त्रोर संकेत करते हुए बोले—"क्या श्राप ने श्रपने का नया रंग देखा है ? लीजिये, इस को पढ़िये। मुक्त हो ज़हर इस का विरोध करना होगा।" स्वामी जी ने केवल हम के ऊपर का हिस्सा पढ़ कर शास्त्री जी से कहा-"मानवीय ब्रिधकारों की रचा का यह पहिला सिद्धान्त है। मैं स्वयं स पर हस्ताचार करने को तय्यार हूं। क्या उस को प्रकाशित ति भी का इतने से पहिले उन्होंने आप में से किसी से सलाह नहीं की ?" ब्राप ने शास्त्री जी से यह भी कहा -- "क्यों श्राप ऐसे कार्य का वर्ष में विरोध करते हैं, जिस की ज़िम्मेवारी श्राप पर नहीं है। यदि आप गांधी जी से सहमत नहीं हैं तो आंदोलन में उन का साथ मत दीजिये।" शास्त्री जी ने जब एक न मानी श्रौर गही जवाब दिया कि—'मैं तो विरोध करूंगा ही', तब स्यामी बी ने उठते हुए कहा—'तो फिर मैं भी तुरन्त महात्मा जी को तार देता हूं कि रौलेट-एक्ट के प्रतिकृत सत्याग्रह की प्रतिज्ञा पर मैंने भी हस्ताचार कर दिये हैं। 'निवास-स्थान पर वापिस श्राते ही श्रापने महात्मा जी को तार दिया— 'श्रमी श्रभी सलाग्रह की प्रतिज्ञा पर हस्ताचर किये हैं। इस धर्मयुद्ध में सम्मिलित होने में भें बहुत प्रसन्न हूं।" इस तार के 'धर्मयुद्ध' शब्द से भी स्वामी जी की मनोवृत्ति पर काफ़ी प्रकाश पड़ता है। देहली से यह तार गांधी जी के पास जा रहा था की गांधी जी देहली की ख्रोर आ रहे थे।

देहली में दोनों भाइयों में दिल खोल कर वाते हैं स्वासी जी ने महात्मा जी के सामने अपना यह कार्यक्रम स्थित किया कि पंचायती अद्ालतें स्थापित कर के सरका अदालतों का बहिष्कार किया जाय। अक्तूबर सन १६॥ तक भारत में दस ज़िले तच्यार किये जायं, जो एक साथ क्षे का लगान देना बन्द कर दें। श्राप ने पञ्जाव के पांच जिलें तथ्यार करने का भार स्वीकार करते हुए गुजरात के पांच क्रि को तथ्यार करने का काम गांधी जी को स्वयं करने को का सहात्सा जी देश अर के सत्याश्रह के संचालन का काम कर् की कमेटी के आधीन रखना चाहते थे। स्वामी जी का स था कि स्थानीय कसेटियों को भी कुछ स्वाधीनता दी जां चाहिये। महात्मा जी ने इस पर हंसते हुए एक ही बात कही-'भाई साहव! आप देखेंगे कि सत्याप्रह के संचालन में पूर्णतया तज्ज्ञ हूं ख्रोर में जानता हूं कि मुक्ते क्या कर चाहिये।" स्वामी जी ने महात्मा जी की बात को मान् लिया। देहली में ७ मार्च सन् १६१६ को सत्याग्रह की त्यारी लिये पहिली सार्वजिनक-सभा हुई। १८ हज़ार की उपिसिं स्वामी श्रद्धानन्द् जी पहिली बार राजनीतिक-मंच पर खड़े हु। श्चापने सत्याग्रह की व्याख्या करते हुए लोगों को वताया है



रहा था है र वातं है

वताया हि

ह प्रांदोलन राजनीतिक की अपेचा श्रिधिक धार्मिक है। देहली क विष्ठित रामचन्द्र जी महोपदेशक सरीखे कट्टर आर्यसमाजी भी ब्रामी जी के प्रभाव से राजनीति की श्रोर खिच श्राये। प्रायः कार्यक्रम है समस्त देश के आर्यसमाजियों पर स्वामी जी के राजनीतिक-र के साका क्षेत्र में प्रवेश करने का श्राच्छा श्रासर पड़ा। गुरुकुल-कांगड़ी के सन १६॥ क्षिये शिल्प-शिचा-सम्बन्धी योजना बनाने का काम आपने एक साथ की बहिले ही से हाथ में लिया हुआ था। उसके लिये ही आप पांच ज़िलों होदा और बस्वई की आर गये, किंतु बस्वई की सत्याग्रह-के पांच कि हमेटी ने आप से अपने आदि लिन का काम भी करा लिया। रने को का इसी कारण अप्राप वंगलीर, मद्रास और बंगाल की यात्रा पर न काम वन् तहीं जा सके। बस्वई में आपके पांच व्याख्यान सत्याप्रह पर मी जी का ही हुए। सुरत में १७-१८ मार्च को दो व्याख्यान हुए। मड़ौच ता दी जां में भी १६ को ज्याख्यान के लिये ही ठहरना पड़ा। २० को वात कही- ग्रहमदाबाद में वहां के मज़दूरों श्रोर मिल-मालिकों की श्रापस चालन में है मुलह के वार्षिक समारोह में आप सम्मिलित हुए, जिसमें क्या कत १० हज़ार की जनता में छापका भाषण हुआ। शाम को १४ मान लिया। इज़ार की उपस्थिति में सत्याग्रह पर दूसरा भाषणा हुआ। यही ी त्यारी कह भाषणा था जिसने वायसराय चैम्सफ़ोर्ड को भी घबराहट में र उपिर्विहें इस दिया था ख्रीर उसने भारत-सचिव मि० मार्ग्टेगू को विशेष पर खड़े हुए। तार भेज कर स्वामी जी के गांधी जी के साथ मिल जाने की शिकायत की थी। उस तार का आशय यह था—"आंदोलन तेज़ी

पर है। महात्मा मुन्शीराम जिसने ऋब स्वामी श्रद्धान्त रख लिया है, गांधी के साथ इस आंदोलन में एक हो।। वह बहुत पुराना धार्मिक नेता है श्रीर समाज-सुधार के को उसने बहुत नाम पेदा किया है। अब मालूम होता है कि नीतिक-आंदोलक के नाते भी वह नाम पैदा करना चिला कष्ट-सहन करने का जब समय आयगा तब मालुम होगा उसमें सहन करने की कितनी शक्ति है ? उसका बड़ा पुत्र एरिए में कभी सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी ..... का मेहमान उसका छोटा लड़का देहली से सरकार-विरोधी देशीक का गरम दैनिक-पत्र निकाल रहा है, देखें, क्या होता है ब्युनो एरिए द्त्रिया अमेरिका के एक प्रजातन्त्र राज्य की ए धानी है। बड़े लड़के से तात्पर्य पं० हरिश्चन्द्र विद्यालकार, है से पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति और पत्र से 'विजय' का है। इसर की नक़ल कोई उड़ती हुई सरकारी चिड़िया खामी जी के में दे गई थी। स्वामी जी ने उसको महात्मा गांधी को भी दिला था।

२२ को देहली आकर आपने देखा कि देहली सोय ए है। आप के पीछे न कोई सभा हुई थी, न कुछ आदोलन औ न प्रतिज्ञा-पत्नों पर हस्ताच्चर ही करवाये गये थे। ता० २४,३५ और २६ मार्च को सभायें हुई। तीनों में आप के जोखा भाषणा हुए। ता० २६ की सभा में ता० ३० की हड़ताल इ



रना चाहता सकते हैं।" मालुम होगा

ली सोया पड ता० २४,२७/

प के ज़ोखा हिड्तास हा

री अहातिन हैं कार्यक्रम समस्ताते हुए आपने लोगों से कहा—"आपमें से कि कार्यक्रम समस्ताते हुए आपने लोगों से कहा—"आपमें से एक होता प्रविक स्त्राध घराटा भगवान् से प्रार्थना करे कि वे शासकों के सुधार के हार्य बदल दें। अपनी प्रार्थना से हम सात समुद्र पार बैठे हुए होता है कि सम्राट, महासन्त्री छोर भारतमन्त्री का दिल भी पिघला

३० मार्च को देहली में अभूतपूर्व हड़ताल हुई। टांगा बड़ा पुत्र ब्रोग ट्राम तक बन्द थे। १२ बजे दुपहर तक शहर में स्वामी का मेहमान् ती ने गरत लगाई श्रीर दुपहर को निवास-स्थान पर श्राकर रोधी देशीन कुछ सुस्ताये ही थे कि ष्टेशन पर गोली चलने का समाचार स्या होता है। ब्राया। ब्राप तुरन्त स्टेशन पहुँचे ख्रौर वहां जमा हुई तीन-चार राज्य की ए हज़ार की भीड़ को कम्पनी-बाग्न में सभा के स्थान पर ले आये। विद्यालकार, हो सभा में २५ हज़ार की उपस्थिति होगी। आप भाषणा दे रहे का है। हा वे कि घगटाघर पर भी गोली चलने और दस-वारह के घायल ामी जी के होने का समाचार आया। उत्तेजित जनता को किसी प्रकार आपने शंत रखा । मिलिटरी ने श्राकर एक बार सब सभा को घेर को भी दिसा लिया। फिर चीफ़ कमिश्रर भी कुछ घुड़सवारों के साथ आये। मशीनगर्ने भी लाकर खड़ी कर दी गई। स्वामीजी ने चीफ़ कमिश्नर श्रांदोलन और से कह दिया कि यदि श्राप के श्राद्मियों ने लोगों को उत्तेजित किया तो मैं शांति-रत्ता का ज़िम्मेवार नहीं हूं। नहीं तो शांति भंग न होने देने की सब जि़म्सेवारी मुम पर है। सभा से लौटते हुए भयानक उत्तेजना के रोमांचकारी दृश्य में भी जिस प्रकार आपने जनता को शांत रखा, वह आप का ही का

आपने जनता ... चालीस हज़ार जन-समूह आपके पीछे-पीछे चला आ हा। घंटाघर पर गुरखे सिपाही रास्ते से हट कर एक और

वांध कर खड़े होगये। समक्ता गया कि लोगों के

बाव उर्

जनता अपने प्रिय नेता को बचाने के लिये आवेश में आगे व प्रांत

ही रही थी कि आपने फिर हाथ के इशारे से उस को रोका हुए

तीन मिनट तक वह दृश्य बना रहा और किर्चे खामी और दिवन

छाती पर श्रोढ़ी हुई चादर को पार कर फ़रते तक पहुंच की की

थीं कि एक घुड़सवार श्रंगरेज़ के उधर ह्या निकलने से विहीं

इतिहास में लाल श्रवारों में लिखी जाने वाली लाल घटना सार्व

850





ही कार है आगे बढ़े थे कि एक गुरखा अपनी खुकरी घुमाते और के और हिए आप के पास आया। पर, न मालूम क्यों वार नोगों के बिना ही लौट गया। मशीनगर्ने भी जनता की ओर बन्दक जाना साधे हुए पीछे पीछे आ रहीं थीं। पर, जनता में से मच में तो कोई भयभीत हुआ और न किसी ने देहली के उस आप के कलंकित करने वाला ऐसा कोई काम ही किया।

खाती पर करते हिन्दू श्रीर मुसलमान पहली बार गले से गले मिले। इस शहीद के चरणों में पहली बार कर कर हुए। शाम यां दी का हो में विसे ही पांच जनाज़ श्रीर निकले। शहीदों के खून से खार हुई जेती हुई भूमिं में बखेरे गए एकता के बीजों का सिचन श्रीण में पहली हुई प्रेम की जलधारा से किया गया। वह कैसा को रोका ह्रिय था? विमानों पर बैठ कर यदि इन्द्रपुरी के देवगण उसको सामी जी है सिचने श्रा सकते तो दोनों हाथों से देहली निवासियों पर पुष्प-

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridway

एक आर्थ हिन्दु संन्यासी ने "त्वं हि नः पिता वसी है शतकतो बभूविथ । अथाते सुम्नयीमहे।" के वेद्मन ईश्वर के माता श्रीर पिता के रूप का वर्णन किया और शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!' के साथ श्रपना भाषा किया। कई मसजिदों में ऐसे ही हश्य देखने में आये ही मन्दिरों में भी मुसलमानों के भाषण होने की अद्भुत अ दीख पड़ने लगीं। शुद्धि तथा संगठन के सन् १६२६ के में भी स्वामी जी ने लिखा था—"परस्पर मनोमालिन्य की भी दुर्घटनार्चे घट जाने के बाद् भी वह श्रद्भुत दृश्य मेरी क्रा सामने आज भी वैसा ही बना हुआ है और मैं इसी आहा ज़िन्दा हूं कि आपस के सन्देह की सब घटायें शीव ही है भिन्न हो जायेंगी, धर्म तथा सत्य का सूर्य अपने पूर्ण फ्रा साथ फिर उद्य होगा और फिर वैसे ही सुवर्णीय हरा है में आर्थेंगे।" ता० १८ अप्रैल की रात तक देहली में गमा रहा। शहर में एक भी ताला नहीं दूटा, एक भी मार्गीहर ह हुई, एक भी जेब नहीं कतरी गई—ग्रीर तो क्या जुएखाने व वं शराबखाने भी बन्द रहे और सब ने देवियों को मां क पं श्रीर बेटी समक्त कर उन का श्राद्र किया। इस रामराव ठा सरकार की पुलिस व फ़ौज की कहीं द्वाया तक हैली से न आही थी। शहर का सब प्रबन्ध जनता के अपने हा दे में था। 6

यि दश्य है मारपीट जुएखाने ह को मांक रामरावर्ष

क देखने।

श्रपने हार

पिता विशे इस रामराज के दिनों में स्वामी जी को गुरुकुल के दिनों के वेद्रम<sub>िक्री</sub> ब्राधिक मेहनत से काम करना पड़ा। शाम को सात किया और अर्ज लीट कर आठ बजे भोजन करते, फिर ग्यारह बजे तक पना भाषा अर्थिकर्तिओं के साथ सलाह-मशवरा होता और आप को एक-में आये के बान कर फ़ैसले के लिये आये हुए नामलों को निबटाया ी अद्भा अवा। ग्यारह बजी विस्तर पर लेटते। श्रढ़ाई बजे सवेरे ही १६२६ के कर बैठ जाते। पांच बजो तक नित्य कर्म से निवृत्त होकर मालिन्य क्षे शहर में गश्त लगाने निकल पड़ते। दुपहर को बारह बजे पानी य मेरी का शरबत का एक गिलास लेकर दिन भर निकाल लेते श्रौर हैं इसी आह रात को आठ वजे चौबीस घरटों में केवल एक बार भोजन शीम ही काते। सरकारी 'अदालतों में पांच-पांच वर्ष तक फ़ैसला न ने पूर्ण का हुए हुए सामले भी स्वामी जी अथवा हकीम जी द्वारा खंड संहे निवटा दिये गये । १६ अप्रैल को देहली की हड़ताल खुली नी में राहत श्रीर स्वामी जी को सुस्ताने को कुछ समय मिला। इड़ताल के इन दिनों में किसी-किसी दिन तीन-तीन चार-चार सभाष्ट्रों में वोलना ऋौर घगटों लोगों के साथ दिमाग लड़ाना पड़ता था। पंजाव और सिंध के दौरे पर जाते हुए महात्मा जी को देहली ठहरने का निमन्लगा भी स्वामी जी ने देहली निवासियों की ऋोर से दिया था। उस निमन्त्रण को स्वीकार कर महात्मा जी देहली आते हुए पलवल में गिरफ़्तार करके बम्बई वापिस लौटा हिये गये थे। उस दिन भी लोगों को क़ाबू रखना बहुत कठिन



था। देहली की जनता जानती है कि उन दिनों में लाभी था । दहला का जाता, साहस, धेर्य, लोकसेवा तथा कि दस्में देहली के दस्में के नेतृत्व का परिचय दिया, उसमें देहली के दूसरे नेता श्री जतरे। खुफ़िया पुलिस की शरारतों को सफल न होते कोई साधार्या बात नहीं थी। देहली में पंजाब के मार्ग की घटनाओं का न होने देना भी स्वामी जी के अनयक प्रि का परिसाम था। १६ अप्रैल को बड़े सवेरे दीनवन्यु एक जा ने आपके निवास स्थान पर आकर आपको स्वना दी कि श्राज हड़ताल न खुली तो शहर में फ़्रीजी शासन की घोषणा है दी जायगी। पर, स्वामी जी के परिश्रम के फलस्वरूप उस के तीर हड़ताल खोलना पहिले ही तय हो चुका था। हड़ताल खुल ह श्रौर नेताश्रों को नीचा दिखाने की ताक में बैठे हुए श्रिकां है। हाथ मलते रह गये। देहली के सत्यात्रही शहीदों की यहणा सन खड़ी करने का आदिशेलन उठाया गया। उसके लिये एक कोर्ं बार भी जनाई गई । पर, श्रापने श्रपनी ही हिन्मत पर उसे वी लिये पहिली ही काम शुरू कर दिया था। पाटोदी-हाउस हा प्रारं स्थान ख़रीद कर वहां स्मार्क बनाने के लिये एक लाख है ही प्रतिज्ञा भी स्वर्गीय दानवीर सेठ रम्यूमल जी से ले ली थी। प्रप डा० अन्सारी और हकीम अजमल खां आदि तो अंगोरा आर के लिये एक लाख जमा करने में लग गये। स्वामी जीने झ मार स्मारक के लिये सब आवश्यक रूपया स्वयं ही शहर में धूम-धूम राघ

नों में स्वामी किया झौर पाटोदी-हाउस की सब ज़मीन को खरीइ ज्सेवा तथा क्ष्मा।

सरे नेता श्रे सत्याग्रह के सम्बन्ध में महात्मा जी के साथ आपका कुछ कित न होते सत्यान सत्यान के दिया । इस मुक्ति के आपने सत्यान व के मार्थ क्रिकमेटी से त्याग-पत्र दे दिया। इस मतमेद के कुछ कारण ये श्रनथक की सत्याग्रह बन्द करते हुए गोली चलाये नबन्धु एक अने का सब दोष लोगों पर ही डाला था। देहली की श्रोर से ना दी कि अतिवाद करने पर भी महात्मा जी ने अपनी भूल स्वीकार नहीं ही घोषणा के जाला शङ्करलाल पर खुफ़िया पुलिस के फ़क़ीर मुहम्मद को क्ष उस मिटने का भूठा मुक्दमा चलाया गया था। महात्मा जी ने सब ताल खुल मामला जाने विना ही उनको मुक़द्मा न लड़ने के लिये तार ए अभिकार हे दिया था। वस्वई से छपकर पोस्टरों के रूप में श्राने वाले की यादा सन्देशों में स्थानीय अवस्थाओं का कुछ भी ध्यान नहीं रखा पे एक कर्म जाता था । देहली में ये पोस्टर कहीं भी न चिपका कर स्वामी त पर उसा जी द्वारा नष्ट करा दिये जाते थे। महात्मा जी का हाउस हा आदेश था कि पुलिस के मांगने पर सत्याग्रह कमेटी के सदस्यों लाए है ही सूची उसको दे दी जाय। स्वामी जी इससे सहमत नहीं थे। ली थी। प्रपने त्याग-पत्न में भी आपने इन बातों की आर निर्देश किया रा प्रवह वा और उसमें लिखा था—"मेरी सम्मति में रौलट एक्ट जी ने इस मानवीय स्वतन्त्रता तथा न्याय के मुलभूत सिद्धांत पर ही कुठा-राघात करते हैं अग्रीर आप मेरी दृष्टि में अपने देश की प्राचीन-

घूम-धूम

श्राध्यात्मिक-संस्कृति के प्रतिनिधि हैं, इसिलये राजनीति हैं।

सीधा सम्बन्ध न रखते हुए भी श्रापकी पुकार पर श्रपने क्र से ख्राप का साथ देना भैंने ख्रपना कर्तव्य समका। परनी तथा अन्य स्थानों पर अधिकारियों के जान वृक्त कर जना भड़काने ख्रीर पंजाब में काजून तथा व्यवस्था के नाम पर गये अत्याचारों पर आपने जी मीन साधा है, उसमें में का साथ नहीं दे सकता। इस समय भी आपके तथा आपके चरित्र के लिये मेरे हृद्य में बहुत श्रिधिक सम्मान है और से मतमेद होने का मुम्तको हार्दिक खेद है। ब्रन्तराला मतभेद रखते हुए भी यदि उसको में प्रगट नहीं करता ग्रीतः के परिगाम को सहन नहीं करता तो मैं श्रपने प्रति ही कि व्यवहार करूंगा। संन्यासी की हैसियत से मैं सत्य, श्री धीर ब्रह्मचर्य रूपी धर्म के प्रचार में लगा रहूंगा। रौल ल के सम्बन्ध में मेरी श्रव भी वही धारणा है और समय ब्राते। उसकी श्रवज्ञा करना मैं श्रपना कर्तव्य समभूंगा। इस सम विशेषरूप में अपने को देश में ऐक्य की स्थापना करने, हा यतों द्वारा श्रापस के भागेड़े निबटाने, स्वदेशी तथा राष्ट्रमा हिंदुस्तानी के प्रचार करने ऋौर सरकारी यूनिवर्सिटियों से लल राष्ट्रीय शिला को विकसित करने में लगाना चाहता हूं। हा

में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे दिल में श के लिये प्रेम तथा आशा के भाव वैसे ही विद्यमान हैं, हैं

के नाम पा श्रन्तरात्मा करता और प्रति ही मि सत्य, श्रीः ।। रौलट ए

समय श्राते।

इस समग

ना करने, पंत

था राष्ट्रभाष

टेयों से सक

हता हूं। 🖼

ल में श्रा

मान हैं, के

राजनीति विले थे और जब आपकी ओर से किसी ऐसे धार्मिक काम के पर अपने के किर बुलाया जाऊंग, जिसमें में आप से सहमत हो सकूं, का। परन्त के पीछे चल कर किया द्वारा साथ देने में जरा भी कर जना ब्रागा-पीळा न करहंगा।" श्वामी जी की ही प्ररणा से लोकमान्य की बरसी पर देहली

उसमें में क्षा पंचायत की स्थापना की गई थी ख्रौर हकीम साहेब उसके था श्रापंक हो बारे गये थे। इसी बीच में श्राप की गिरफ्तारी की ान है और शहत गर्पे सुनाई देने लगीं। यह भी कहा जाने लगा कि आप हेहली से बाहर पेर रखते ही गिरफ़्तार कर लिये जायेंगे। ता० द जून को इलाहाबाद में कांग्रेस-विकेंग-कमेरी की वैठक ब्रमृतसर में कां ग्रेस होने न-होने के सम्बन्ध में विचार ह वाला था। उस के लिये आप को भी वहां बुलाया गया था। वहां श्राप गये, पर गिरफ़्तारी की श्रफ़वाहें सच्ची सिद्ध नहीं हुई।

### (ग) पञ्जाब तथा त्रमृतसर में

हृद्य से कां ग्रेस आंदोलन के साथ न होते हुए भी आप किंग्रेस की ओर अनजाने ही खिंचते चले गये। इलाहाबाद में आप के ही आश्रह पर कांग्रेस का अमृतसर में होना तय हुआ। सम्भवतः इसीलिये उस के आयोजन का सब भार भी श्राप के कन्धों पर ही छा पड़ा। दीन, दुखियों श्रौर संतप्त

चोटों के घावों से घायल हुआ पड़ा था। जिल्यांवाला में सैकड़ों के भाई, पति श्रीर बालक डायर की गोलियें। शिकार हो गये थे। कितने ही घरों में मातम द्वाया हुआ का अचितित आपत्ति के आतंक से प्रांत के लोग चोट लाते वाद मुंह से आह तक नहीं निकाल सकते थे। अत्याचाएं उस शासन की गरमी में जब ऊपर श्राकाश में स्वच्छन्द विचले वाले परिन्दों के भी पर जलते थे, तब भूमि पर विचरने वाले निःशस्त्र एवं मुक प्रजा का तो कहना ही क्या था ? स्वामी वं ने अमृतसर-कांग्रेस के स्वागताध्यक्त के आसन से दिये हो भाषणा में मार्शल-लॉ के खूनी शासन का रोमांचकारी चि खींचते हुए कहा था- "जिन हकूमत के नशे में चूर मनुष्यों हा जीवन ही स्वार्थ का स्वरूप हो, उन की समम में न सत्य का गौरव श्रा सकता है श्रीर न वे सत्याग्रह की शान को सम सकते हैं। स्वार्थ का इन्द्रासन डांवाडोल हो गया। स दुवले, बीमार, मुनहनी जिस्म के श्रन्द्र वाले श्रात्मा के तेज को दुनियांदार स्वार्थ न सहन कर सका। जिन बहादुर वृक्षि

जनरलों अगेर गम्भीर नीतिमान् ब्रिटिश शासकों ने एक तिहा

दुनियां को जीत कर जर्मन-साम्राज्य की शक्ति ख़ाक़ में मिल

दी थी, उस के योद्धा इस नई शक्ति के उद्भव से दहल गो

लोगों को संकट में सहायता करना आप का स्वभाव-सार्व गया था । पञ्जाब फ़्रोजी-शासन की अन्यायपूर्ण असके



स्वभाव-सा पूर्ण असहने नयांवाला है। ती गोिलयों है ाया हुआ था। चोट खाने श्रत्याचार् च्छन्द विचान विचरने वाली ? स्वामी वं से दिये गरं चकारी चित्र र मनुष्यों हा न सत्य का ान को समक गया। इस मा के तेज को हादुर वृधि ने एक तिहाई ाक में मिला

ने दहल गरे

ब्रीर उसी का नतीजा पञ्जाब का घोर उपद्रव है। श्रराजकता हाराज हो गया, मनुष्य की जान का कुद्ध मृत्य न रहा, जेल-क्षाने भर दिये गये, बोलना श्रपराध हो गया, नंगे चृतड़ों पर कोंडे खाकर चिल्लाना पाप हो गया, इन्ज़तदारों ने खाली इन्ज़त ववाते के लिये पुलिसरूपी यमदृतों के घर भर दिये और साध्वी सितयों के लिये अपने सतीत्व की रचा कठिन हो गई। जिलयां-वाला बाग्र की घटना सामने लाओ और जनरल डायर के इस क्यन को याद करो-'हां, में सममता हूं कि विना गोली वलाये भी शायद में उन को मुन्तशिर कर सकता था। इस पर प्रश्न हुआ कि फिर आप ने ऐसा ही क्यों न किया ? उत्तर मिला—'वे लौट कर मेरी हंसी उड़ाते श्रीर मैं वेवकूफ़ वनता।' शायद इसी मौक़े के लिये शायर ने कहा था — 'किसी की जान जाये ग्राप की त्र्यदा ठहरी।' एक वहादुर ब्रिटिश जनरल की शान पर सैंकड़ों युवा, बूढ़े श्रौर वालकों के सीस चढ़ जांय तो क्या परवा है, उस की शान में फ़रक न श्राना चाहिये। उन ग्यारह से पन्द्रह वर्ष की विधवाओं का चित्र श्रपने सामने लाइये, जिन के पति शूली पर चढ़े या भून डाले गये ऋौर जिन के उदासीन मुखों के दर्शन-मात्र ने मुक्ते, नेहरू जी श्रीर गलवीय जी को आठ-आठ आंस् स्लाया। एक युवक के नंगे चतड़ों पर वेतों की मार का हाल सुना कर एक बृद्ध ऐसा रोया कि उस की चिग्घी बंध गई। सिंह पुरुष चौधरी बुग्गा की वीर हुए श्रे

HEIZ

पञ्जा

वहि

和

被

मन

ग्री

नि

N

f

7

पञ्जाब की ऐसी श्रवस्था में उसकी सुध लेने वालों में क्री श्राहत पञ्जाब के श्राधकांश भाग का पुलिस तथा खुफिया-पुक्ति की द्वाया में दौरा करने वालों में वीरवर, निर्भीक श्रीर साह स्वामी श्रद्धानन्दजी का नाम सबसे पहला है । इलाहाबार के भारत-सेवा-समिति के, जिसके महामना मालवीयजी स्थिर प्रका थे, उप-प्रधान होकर श्रापने पीड़ित श्रीर श्राहत पञ्जाब के श्रमाथों श्रीर विधवाश्रों को सहायता देने का काम श्रम जिनमें लिया। श्रपने व्यक्तिगत प्रभाव श्रीर व्यक्तिगत श्री से सवा लाख से श्रिधक रूपया इस काम के लिये जा किया। सहायता के बाद बचा हुआ लगभग एक लाख का समिति को सौंप दिया, जिससे भारतवीयजी ने समिति के रिप कोष की स्थापना की। जिस काम के लिये समिति के उप-प्रका कोष की स्थापना की। जिस काम के लिये समिति के उप-प्रका



नाहर जा नाम प फेल ग्या को वेदा जो रहते बुट मो किल है त थी-ग नों में औ फ़िया-पुक्ति गौर साहमं ाहाबाद ई स्थिर प्रकार पञ्जाव रे काम अप गत अपीन लिये जम लाख रुप ते के िशा

उप-प्रधान

हुए थे, उसकी सम्पन्न करने के बाद आप उससे अलग हो गये। हैं विश्वास करते हुए आपने मुर्जित और मृतप्राय विज्ञाब को संजीवनी प्रदान कर फिर से जीवित किया श्रीर उसमें वहिले से भी अधिक उत्साह, तेजस्विता तथा नैतिकता का संचार क्या कांग्रेस की उस जांच-कमेटी को, माननीय मोतीलालजी हेह जिसके प्रधान ऋोर महात्मा गान्धी, देशबन्धु दास और महा-मता मालवीय जी जिसके सदस्य थे, श्रापने जो सहायता पहुंचाई इसको खोल कर लिखने की भावश्यकता नहीं। गुप्त काग्रज-पत भीर चोरी से लिये हुए चित्र पूरे विश्वास के साथ विलकुल तिः स्तंकोच होकर लोग श्रापको ला देते थे श्रौर श्रापके पास श्राकर भीतर के भेद भी खोल जाते थे। जहां से सान्तियां मिलनी कठिन होती थीं, वहां आपके पहुंचते ही लोग निर्भय हो जाते थे। बात तो यह थी कि पंजाब आपका अपना प्रदेश था। वहां के लोगों के हृद्यों पर आप कोई आधी शताब्दि पहिले से ही ग्रिधिकार किये हुए थे। स्त्रापके प्रेम, सचाई स्रौर सहदयता की उन पर छाप लगी हुई थी। कांग्रेस की जांच-रिपोर्ट पर आपका नाम तो नहीं है, किन्तु वह आपका ही किया-कराया हुआ सब कास है।

दुखी, पीड़ित, सन्तप्त तथा ब्राहत पंजाब में ब्रौर वहां भी उस ब्रमृतसर शहर में, जिसका ब्रङ्ग-प्रत्यङ्ग छिदा हुब्रा था, उस वर्ष कांग्रेस के ब्रिधिवेशन के होने की कोई कल्पना भी नहीं कर

सकता था। सरकारी लोगों के विरोध को विफल बना कर के नेताओं को भी श्रापने श्रमृतसर में कांग्रेस का श्रधिवेरान को को मना लिया, किन्तु आल-इिएडया-कांग्रेस-कमेटी के उसने की धर्म मेश्रद्धा के प्रधान महामना मालवीयजी को मनाना कठिन हो ग्या आपने अपने भाई एएडरूज़ को मालवीयजी के पास केवल का मनाने के लिये भेजा। पर, वे नहीं माने। फिर श्राप क्ष मालवीयजी से मिले । मालवीयजी इस शर्त पर अमृतसर ह कांग्रेस होने देने को सहमत हुए कि दूसरे नेताओं और प्रान्ते अपक किसी प्रकार की भी सहायता की अपेचा नहीं रखनी होगी। आपने सब ज़िम्मेवारी श्रपने पर ले ली। श्रव प्रश्न यह था हि स्वागत-समिति का अध्यक्त कीन हो ? स्वामीजी को जि श्रवस्थाओं में इस ज़िम्मेवारी को भी श्रपने ही कन्धों पर उक्षे के लिये बाधित होना पड़ा था, उनका उल्लेख प्रपने भाषणा है करते हुए आपने कहा था-"पहिला कारण मेरे लिये इस वे पर आने का यह है कि पंजाब में जिन रत्नों ने भारतमाता के उज्ज्वल माथे को दाग्र से बचाने के लिये फांसी तथा जना-के को तुच्छ सममा ऋौर निरपराध होते हुए भी रहम की दरवाल को पाप समभ कर केंद्खाने को काशी और कावे का रुख दिलाया—हरकिशनलाल, दुनीचन्द, रामभजदत्त, किचल्ल, सत पाल - उन्होंने अपनी भरी सभा से मुक्तको आज्ञा भेजी कि मै स्वागतकारियाी का सभापति बनुं। फिर भैंने जेल के ख़ूनी पिंजी

वति-म

HEICE

मार्श

दाय । भारत

नीति

阪

वता

देवि

गांध

ने

इस

H

भ

कर क भाषया में इस वेदी ामाता के जन्म-देर द्रखास ना रुतवा नू, सत्य-कि में

कृष्ट्वा-सम्पन्न चौधरी बुग्गा श्रौर वीर महाशय रत्तो से सिंह-रान को हुनों की भी यही ध्वनि सुनी। परन्तु जब इनमें से कुछ वीरों अस वारा ो ग्या किमहाशयों की आदमा तभी शान्त होंगी, जब कांग्रेस का वल उन्हों महोत्सव न टलें -- भिच्छ संन्यासी से भिचा मांगी तो उसे आप के बिर्शिक्त के स्त्रागे सिर क्किकाना पड़ा। यह पहिला कारण मेरे श्तिसर हे स वेदी पर आने का है। दूसरा कारण गेरा आश्रम और प्रान्ते , असका कर्तव्य है। सनातन वैदिक-धर्म की रत्ता के लिये जो सम्प्र-होगी। हाय (सनातन-धर्म समाज, आर्थसमाज श्रौर श्रन्य सभा-समाजें) ह था हि भारतवर्ष में स्थापित हैं, उनका प्रश्न है कि संन्यासी का राज-को कि तीति से क्या सम्बन्ध ? मेरा उत्तर—''वेद मुभे श्राज्ञा देता है गर उक्ते किसौ वर्षों की उमर तक जीने की श्राशा कर्म करते हुए ही हहं, परन्तु शर्त यह है कि उन कर्मों में फँसू नहीं।" भाषण में बताये गये इन कारगों के श्रालावा एक कारण श्रौर भी था। हेबियों के डेपुटेशन के प्रार्थना करने के बाद श्रापने महात्मा गांधी से भी इस सम्बन्ध में सम्मति मांगी थी। गाँधी जी ने सावरमती से भाद्रपद शुक्का १० सम्वत् १६७५ को आपको इस प्राशय का पत्र लिखा था—"भाई साहव! आपका पत्र मिला। मेरा यह विश्वास है कि जब तक हम लोग धार्मिक भावना से राजनीतिक-चेत्र में प्रवेश नहीं करते, तब तक भारत श सच्चा ख्रौर वास्तविक ग्रभ्युद्य नहीं हो सकता । यदि श्राप नी पिंजरों

爾

3

ft

स्वागत समिति के सभापति हो जायंगे तो आप कांग्रेस धार्मिक भाव पैदा करने में समर्थ हो सकेंगे। इसिलये श्राफो स्वागत-समिति का सभापति होना ही चाहिये। यही सलाह भ श्राप को दे सकता हूं।" इस सलाह ने निर्गाय कर दिया। आप ने पहिले ही मे अपने ज़िम्मे लिये हुए काम को स्वागत-समिति के सभापित की हैसियत से झौर भी अधिक उत्साह से गुरू कर दिया। भगवान् को भी, सालूम होता है, स्रापकी हिस्सत की परीका लेने का यही अच्छा अवसर हाथ आया था। परहाक के लिये तय्यार की हुई भूमि बार-वार पानी से भर गई। श्चमृतसर में कुछ ऐसा मुसलाधार पानी बरसना शुरू हुआ कि अपन्य वाधाओं पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद वर्षी है कल्पनातीत संकट उपस्थित कर दिया। २४ दिसम्बर को, जिस दिन बारह स्पेशल ट्रेनें आने को थीं, सब मेहनत तथा साक्ष लगा कर पराडाल खड़ा कर लेने के बाद ऐसी वर्षा हुई, जै पिछले चालीस वर्षों में कभी नहीं हुई थी। अमृतसर की गीलों में घुटनों पानी चलने लगा। प्रतिनिधियों के लिये डाली हुं छोलदारियां पानी में तैरने लगीं। शहर में बाढ़ का-सा सुन उपस्थित होगया । स्वामी जी शहर में घूमे श्रौर एक-एक सुद्धे में जाकर लोगों से अपील की कि कां ग्रेस पर आने वालों के लिये श्रपने घरों में स्थान खाली करो श्रौर श्रितिथि-सेवा है धर्म का पालन करते हुए अपने शहर की लाज बचाओ। इ

### राजनीति के विस्तृत चेत्र में

138

को मेस मे ने श्रापको सलाह मै या। आप गत-समिति ह से ग्रह हिम्मत की । परहान भर गई। शुरू हुआ द वर्षा ने र को, जिस ाथा साधन हुई, जैसे की गलियों डाली हु ा-सा दुःष -एक मुहहे वालों के

थ-सेवा के

रास्रो। इस

त्रीहर में जादू कर दिया। लोग स्टेशन और रास्तों श्रीहर में जादू कर दिया। लोग स्टेशन और रास्तों श्रीहर हुए। जिसके सामने जो आया, उसको ही वह ता खंड़ हुए। जिसके सामने जो आया, उसको ही वह तो घर ले गया। घरों में केवल ठहराने का ही प्रवन्ध नहीं श्री गया किन्तु भोजनादि की भी सर्वोत्तम व्यवस्था की गई। श्री गये हुए प्रतिनिधि आज तक भी अमृतसर वालों की श्री नेवा को याद करते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक और सांसातिक्र सभी तरह की विघ्न-बाधाओं पर विजय प्राप्त कर कां प्रस् के हेतिहासिक अधिवेशन को सफलता की दृष्टि से भी ऐतिहासिक बनाने में आपने जिस सत्साहस का परिचय दिया, व

श्राप का राष्ट्रभाषा हिन्दी में दिया गया श्रोजस्वी भाष्मी ऐतिहासिक ही था। एक संन्यासी का भगवे वेश में कांग्रेस के मंच पर से श्राधिकारयुक्त वाणी से भाषणा करना जहां कांग्रेस के इतिहास में पहली महान् घटना थी, वहां इस महान् घटना के अन्तर्गत कई ऐसी छोटी-मोटी महत्वपूर्ण घटनायें घट गई जिन्होंने उस घटना की महानता को श्रोर भी श्राधिक वहा दिया। सोने में सुगन्ध पेदा कर दी। श्रहमदाबाद में कांग्रेस का जो राष्ट्रीय रूप खिले हुए कमल के रूप में दीख पड़ा, उसका वीज स्वामी जी के हाथों से अमृतसर में ही रोपा गया या। राष्ट्रभाषा हिन्दी को कांग्रेस के मंच पर श्राधिष्ठत करने के साथ साथ देशवासियों से भिखारियों की सुखी राजनीति

को तिलांजिल देकर कांग्रेस के मंच पर से यह मार्मिक अपीक पहली ही बार की गई थी— "यदि जाति को स्वतन्त देखन चाहते हो तो स्वयं सदाचार की मृतिं बन कर अपनी सन्तान के सदाचार की बुनियाद रख दो। जब सदाचारी ब्रह्मचार हों शिचक अ्रीर क़ौमी हो शिचा-पद्धति, तब ही क़ौम की ज़रूरतों को पूरा करने बाले नौजवान निकलंगे, नहीं तो इसी तरह श्राप की सन्तान विदेशी विचारों अ्रीर विदेशी सभ्यता की गुलाम बनी रहेगी।" त्याग, तपस्या श्रीर चरिवनिर्माण के लिये श्रापील करते हुए पहिली ही बार कांग्रेस के मंच से यह कहा गया था कि—

"श्रक्रोधेन जयेत्क्रोधं, श्रमाधुं साधुना जयेत्। जयेत्कद्यं दानेन, जयेत्सत्येन चानृतम्॥" श्रोर पहली ही बार यह कहा गया था—"सब व्यक्ति हमारे भाई हैं, उन में जो दोष घुस जाते हैं वे ही हमारे शत्रु हैं। श्रोडायर श्रोर डायर, जानसन श्रोर श्रोत्रायन ये सब हमारे ही तो भाई हैं। एक ही पिता की तो सब सन्तान हैं। उन के श्रम्दर कोध श्रोर श्रमाधुता के जो भाव हैं, वे ही हमारे शत्रु हैं। …… जिस वेदना में से गुज़रने का पञ्जाब को सौभाय प्राप्त हुआ है उस का फल यह है कि जाति को 'तप' का गौरव माल्यम हो गया। मार्शल-लॉ के दिनों में पता लगा कि पुलिटिक्त श्रिधकारों का शोर मचाने वाले यदि चरित्रहीन हों तो वे

में क श्रापील त देखना ती सन्तान तो जहाचारी कौम की तो इसी सभ्यता की नर्माण के च से यह

िं हमारे रात्र हैं। सब हमारे । उन के रे रात्र हैं। सीभाग्य

पुलिटि-

हों तो वे

स्तातल में ले जाते हैं। इसिलये सब से बढ़कर वित्र-संगठन का है, जिसे जाति को श्रपने हाथ में लेना किये।" <sub>जी हरिजन</sub> आन्दोलन इस समय महात्मा गान्धी सरीसे हिस्स की कठोर साधना के बाद देशव्यापी वन रहा है और क्षे लिये उस दिव्य-पुरुष ने अपने प्राणों की बाजो सगा दी इसके लिये भी कांग्रेस के मंच पर से सबसे पहिली आवाज मिर्वितहासिक भाषणा में ही उठाई गई थी। उसमें कहा गया ॥- जिण्डन नगर में भारत की रिफार्म-स्कीम-कमेटी के सामने महिं मुक्ति-फीज के वृथ टकर साहब ने कहा था कि भारत के क्षेत्रः करोड़ श्रव्यूतों को विशेष श्रधिकार मिलने चाहियें श्रौर क्क लिये हेतु दिया था—'क्यों कि वे आरत में वृदिश गवर्न-ए ह्पी जहाज के लंगर हैं।' इन शब्दों पर गहरा विचार ांतिये और सोचिये कि किस प्रकार आपके साढ़े हाः करोड़ है आपके जिगर के दुकड़े, जिन्हें आपने काट कर फेंक दिया किस प्रकार भारतमाता के साहे छः करोड़ पुत्र एक विदेशी क्रिमेएट रूपी जहाज़ के लंगर बन सकते हैं। में आप सब बहिनों शिर भाइयों से एक याचना करूंगा। इस पवित्र जातीय मन्दिर विते हुए अपने हृद्यों को भात्रभूमि के प्रमजल से शुद्ध करके क्षि करो कि—'आज से वे साढ़े द्वः करोड़ हमारे लिये 🌇 नहीं रहे बल्कि हमारे बहिन श्रीर भाई हैं। उनकी पुतियां

ध्योर उनके पुत्र हमारी पाठशालाओं में पहुँगे। उनके गृहल नर-नारी हमारी सभाद्यों में सम्मिलित होंगे। हमारे स्वतन्त्रा प्राप्ति के युद्ध में वे हमारे कन्धे से कन्धा जोड़ेंगे और हम सह एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए ही अपने जातीय उद्देश्य को प्रा करेंगे। हे देवियो और सज्जन पुरुषो! मुक्ते आशीर्बाद हो हि परमेश्वर की कृपा से मेरा यह स्वप्न पूरा हो।"

राजनीतिक चेल में इस प्रकार के मौलिक विचारों से भं हुए उस भाषणा में विदेशी खान-पान, विदेशी क्स्न-भूषा और विदेशी भोगमय जीवन को तिलांजिल देने की भी जोत्सा अपील पहली ही वार कांग्रेस के मंच पर से की गई थी।

स्वामी जी द्वारा जिन धार्मिक भावों का समावेश गांधी जी कां प्रेस में कराना चाहते थे, उन भावों से वह भाषणा प्रथ से इति तक भरा हुन्ना था। महात्मा गांधी ने 'यंग इरिह्या' में उस ऐतिहासिक भाषणा के सम्बन्ध में लिखा था—"स्वातः सिमिति के श्रध्यचा स्वामी श्रद्धानन्द जी का भाषणा उच्चता, पित्रता, गम्भीरता श्रीर सचाई का नमुना था। का के व्यक्तित्व की द्वाप उस में श्रादि से श्रन्त क लगी हुई थी। मनुष्य-माल के प्रति उस में सद्भावना प्रार की गई थी। उन्होंने ठीक ही कहा था कि श्रंप्रेज़ों को प्रेम ने जीतना चाहिये।" कां प्रेस के प्रबन्ध की प्रशंसा करते हुए बम्बई के 'इशिडयन-सोशियल-रिफार्मर' ने लिखा था—"श्रम्हर बम्बई के 'इशिडयन-सोशियल-रिफार्मर' ने लिखा था—"श्रम्हर बम्बई के 'इशिडयन-सोशियल-रिफार्मर' ने लिखा था—"श्रम्हर वम्बई के 'इशिडयन-सोशियल-रिफार्मर' ने लिखा था—

क्षित्र के सप्ताह में सहसा ही सब को श्रापनी श्रोर क्षित ग्रीर श्रपने व्यक्तित्व से हर किसी को प्रभावित करने विमहान् व्यक्ति स्वामी श्रद्धानन्द् थे, जिन्होंने श्रपने देश-कियों के लिये अयानक संकटापन्न श्रवस्था में उस पवित्र क्षिका भार स्वयं ही अपने कन्धों पर उठा लिया था। वित्रता के द्योतक काशाय वस्त्रों के वेश में वह श्लाल, ब्रोजस्वी तथा प्रतिभाशाली मूर्ति, जिस के चेहरे पर कितथा तेज चमक रहा था, साधारण से साधारण दर्शक. ही सबयं सेवा करते हुए और महान् संगठन के छोटे से ब्रिटेकार्य का भी स्वयं निरीक्ता करते हुए यहां-वहां सभी बाह ज्यापक दीख पड़ती थी।" न केवल देशवासियों की सेवा है कर्तव्य-पालन में किन्तु भगवान की कठोर परीज्ञा में भी हामी जी पूरे उतरे । अमृतसर में कां प्रेस की वह हान सफलता स्वामी जी के महान् व्यक्तित्व की महान्

मांटफोर्ड-सुधार-योजना के लिये मि० माग्टेगू को धन्यवाद ति और उस सुधार-योजना को स्वीकार करने के सम्बन्ध में लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, देशबन्धु दास और महामना मालवीय जी आदि नेताओं में इतना अधिक मतमेद था कि कभी-कभी अमृतसर में भी सुरत का दृश्य उपस्थित होने का भय दीखने लगता था। अमृतसर में सुरत के इतिहास की

उनके गृहस्य रे स्वतन्त्रता तेर हम सन त्य को पूरा विद हो हि

वारों से भी अन्ध्या और भी ज़ीरहार ईथी।

मावेश गांधी इ भाषमा ग्रय यंग इरिड्या ग—"स्वागत-ग्रम उच्चता,

विजय थी।

था । वक्ता श्रम्त तक प्रमावना प्रगट मिलो प्रेम से ता करते हुए

था—"ग्रमृत

पुनरावृत्ति न होने देने में भी स्वामी जी का बहुत अधिक हाव था। नेताओं को एक मार्ग पर लाकर कांग्रेस के अधि वेशन की सफलता द्वारा श्राप ने न केवल पञ्जाब का ही मस्तक ऊंचा किया, किन्तु समस्त देश का ही माथा गौरव के साथ ऊंचा कर दिया और बता दिया कि राजनीतिक नेत्र में भी श्राप क्या कुछ कर सकते हैं।

कांग्रेस के बाद एक मास श्रीर पीड़ित पञ्जाब की सेवा में निकल गया। कांग्रेस के श्रमने ऐतिहासिक-भाषणा में श्राफ्र 'जलियांवाला-बाग्र' को 'श्रमर-बाटिका' का नाम दिया था। वहां शहीदों का स्मारक बना कर उसको वस्तुतः 'श्रमर-बाटिका' बनाने का विचार किया गया। श्रापने देहली के 'पटौदी हाउस' के समान वहां की सब श्रम को खरीदने का प्रस्ताव किया। उस प्रस्ताव को प्रश करने के लिये चन्दा श्रादि जमा करने के यत्नों में श्रम्य नेताश्रों के साथ प्रश हाथ वटाया। जबतक सब श्रम खरीद न ली गई, तब तक श्राप को सन्तोष नहीं हुआ और जब तक उस की योग्य व्यवस्था नहीं कर दी गई, तब तक श्राप नेताश्रों विशेषतः महात्मा जी के साथ बराबर पत्र व्यवहार करते रहे।

F

U

श्रमृतसर की कहानी पूरी करने से पहिले एक श्रौर घटना का यहां उल्लेख कर देना श्रावश्यक है। पञ्जाब के फ़ौजी-शासन की ज्याद्तियों के सम्बन्ध में जांच करने के लिये

## स्वामी जी की हस्तलिपि

24 70 20 गुर्द्ध की किया , १५० के

मिनार्माटनाराम इस्ताम प्रयान मार्ग प्रति नि विक मार पे ना वे

स्वमप मे ते वामाति में असह पोरं

भी व्यवस्था के कि मा ता के प्रचा पा भी मार्षित के मिन्य का निर्देश मह

मह त्याची तन भ कुत्रकार हुन्या कि

भीर प्रहालांग प्रतिसम्हायतात्र मिली के देशकी स्वत जाता का प्रश्न ४० वर्ष

मेक आ पड़े ना यह गाम के न बात

मृत्यु दापु ने हो न चाहा

फ़ौजी-लिये

- Andrews - Constitution

विक है।

के श्रिष

विका ही गौरव के

तेक-चेत्र में

ते सेवा में

में आपने

या था।

-बाटिका

ी हाउस'

किया।

करने के

तक सब श्रा श्रीर

तब तक

र पत्र-

घटना

इस्मेर में इस काम में भीय ही लेग. भा अं मार् यहि भाषा में का राम का मां लगा में मुक्त के का का क्राण के अव - य कामां कि ते अ लगा कारिक में में स्व वना म्य व नवीन करें ने मिलहों में जहेंगी इसकार्य में इस मेरी मन्द्रा, क्रिक पर कार इस लाय सरी परिवित्र 241461 SAGT TA पृष्ठ ४०६-४०७ में यह पत्र दिया गया है )

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

की ब्रोर से लार्ड हराटर की अध्यक्तता में एक कमेटी की गई थी। कां ग्रेस ने उस कमेटी का वहिष्कार नहीं की गई थी। लार्ड हराटर ने गांधी जी से पुद्धा—"आप के क्षिति स्वामी श्रद्धानन्द ने क्या आप के सत्याग्रह को दृषित कर श्राप से सम्बन्ध तोड़ लिया था ?" महात्मा जी ने ता दिया—"लेफिटनैराट न कहिये, मेरे सहयोगी कहिये। ता दिया—"लेफिटनैराट न कहिये, मेरे सहयोगी कहिये। ता श्रद्धानन्द ने मेरे सत्याग्रह को दृषित नहीं सममा था, ता वे मुक्त से भी कुछ आगो जाना चाहते थे और मैं उन हिराटर का भाव शुद्ध नहीं था, परन्तु महात्मा जी के ता से स्वामी की उम्र और प्रगतिशील वृत्ति का परिचय काता है।

करवरी १६२० में आप को गुरुकुल-कांगड़ी जाने के लिये विश किया गया। गुरुकुल जाने और उस से फिर अलग होने ग उल्लेख गुरुकुल के प्रकरण में किया जायगा। अक्तूबर सन् १६२१ में गुरुकुल से आलग होने के बाद की जीवन-कथा का ग्रास्म असहयोग आन्दोलन से होता है।

# (ख) असहयोग के मैदान में

गुरुकुल चले जाने के बाद आप ने सब से पहला यता। गुरुकुल के स्थिर-कोष को पूरा करने का किया। इसी उद्देश्य

से जब श्राप कलकत्ता गये हुए थे, तब वहां कां प्रेस का विशेष श्रिधिवेशन स्वर्गीय लाला लाजपतराय जी की अध्यक्ता हुआ था। उस में भी आप सम्मिलित हुए थे और आपने आख्रुतोद्धार-सम्बन्धी एक प्रस्ताव विषय-नियामक-समिति। उपस्थित करने के लिये स्वागत-समिति के पास भेजा था। प्रस्ताव को श्रमावश्यक समम कर विषय-नियामक-समिति भी उपस्थित नहीं होने दिया गया। महात्मा गांधी के असहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव की धूम थी। गांधी जी समेत यदि देश के उस समय के सौ नेता मान लिये जांय, तो निन्यानवे हस के प्रतिकृत थे। स्वामी जी ने विषय-नियामक-समिति में महाला जी का पूरा साथ दिया था, किन्तु खुले श्राधिवेशन में 'हिवीज़न' होने पर भी आप तटस्थ रहे थे। इस का कार्या यह था कि नेताओं ने महात्मा जी को नीचा दिखाने के लिये मुख्य प्रमाव में धींगा-धींगी से 'सब विदेशी वस्तुत्रों के विहण्कार' को भी शामिल कर दिया था। महात्मा जी श्रहिंसा की दृष्टि से बहि कार के प्रतिकृत थे। स्वामी जी भी ऐसे वहिषकार को व्यावहारिक नहीं मानते थे, इसिलिये वे उस के विरुद्ध थे। बुले श्रिधिवेशन में महात्मा जी ने वहिष्कारवादी नेताओं के साथ सममौता कर के उन की बात मान ली थी। विषय-नियामक समिति की इस धींगा-धींगी की कथा और समसौते का है। स्वामी जी जब अपने भाषणा में बताने लगे, तब सभापित ने

Andrew State of the State of th स का विशेष ऋध्यज्ञता मे श्रीर श्राप नक-समिति में स भेजा था। क-समिति में के असहयोग यदि देश के नेन्यानवे उस ते में महात्मा में 'डिवीज़न' यह था कि मुख्य प्रमाव गर' को भी ष्टे से बहि-हेडकार को थे। खले ों के साथ य-नियामक-ते का हेत सभापति ने

विको बोलने से रोक दिया। स्वामी जी मंच पर से तुरन्त अप जनता के आग्रह पर भी आप ने श्रीपति की श्राज्ञा की श्रवज्ञा नहीं की। जिस श्रनुशासन का देश क्षार्वजनिक-जीवन में प्रायः अभाव है, उसके पालन का वह एक हिंद्र्य था। कलकत्ता के बाद महात्मा जी जब मद्रास के दौरे ह गये, तब आप को अब्बुतोद्धार का इतना महत्व मालुम हुआ कि कां ग्रेस के नागपुर के अधिवेशन में बारह मास में हराज्य प्राप्त करने की शतों में श्रव्वृतोद्धार का भी समावेश किया ग्या। नागपुर-कां ग्रेस में भी स्वामोजी सम्मिजित हुए थे श्रीर हां से ऐसे बीमार होकर लौटे थे किःतीन मास लगातार विस्तर ग ही पड़े रहे थे। विस्तर पर पड़े हुए भी श्राप प्रति-दिन दो भारत के लिये स्वराज्य-प्राप्ति की प्रार्थना करने में विताया करते थे । बिस्तर से उठते ही आप अप्रैल सन् १६२१ के मध्य में पं० मोतीलाल जी नेहरू की कन्या के शुभ-विवाह में सिमालित होने के लिये इलाहाबाद गये। वहां कांग्रेस के प्रायः सभी नेता पधारे थे। शिमला से महात्मा जी को वायसराय लार्ड रीडिंग सं मिलने के लिये मालवीय जी के तार व पत्र आये। दीनबन्धु एएडरूज भी कुछ ऐसा ही सन्देश लाये थे। महातमा जी ने इस सम्बन्ध में जब स्वामी जी की सम्मति पृद्धी, तब आपने कां प्रेस-विकेंग-कमेटी की सलाह के बिना जाने का स्पष्ट विरोध किया। पर, महात्मा जी इस सलाह को न मान लने के करिम 8

लिये चले ही गये। स्वामी जी की दृष्टि में यह बहुत वही क्ष थी, जिससे कांग्रेस को लाभ न होकर हानि ही हुई। वेजवाड़ा में आल-इगिडया-कां ग्रेस-कमेटी में भारतीय राष्ट्र का चरते वाला तिरङ्गा मत्यडा तथा तीन माह में ,स्वराज्य-प्राप्ति के लिये एक करोड़ सभासदों, एक करोड़ रुपये श्रीर बीस लास चरती का कार्यक्रम बनाया गया। आप ऐसे कार्यक्रम से सहमत अवस्य बे ग्रीर ठोस विधायक दृष्टि से ही उसकी श्रावश्यकता भी ही कार करते थे, किंतु स्वराज्य-प्राप्ति के लिये तीन सास या वारह मास की श्राशायें दिलाने के श्राप सल्त विरोधी थे। श्रापका कहना था कि इस अवधि में स्वराज्य तो मिलेगा नहीं और इसकी प्रतिक्रिया बहुत बुरी होगी। 'श्रद्धा' में भी श्रापने इस नीति का प्रतिवाद किया था अभीर सहात्मा गांधी को पत्र लिख कर भी उनके प्रति श्रापना भाव प्रगट किया था।

इसी बीच में एक उल्लेखनीय और हलचल पैदा करने नाली घटना और हुई। वह यह थी कि सरकार के उस समय के होम मेम्बर सर विलियम विसेग्ट ने बार-बार एसेम्बली में यह कहा था कि उसके पास इसका लिखित प्रमागा है कि मौलाना मुहम्मद अली अंगरेज़ों के विरुद्ध काबुल के साथ पत्र-उथवहार कर रहे हैं। स्वामी जी को किसी ने यह भी बताया था कि मौलाना का अपने हाथ का लिखा हुआ ऐसा एक पत्न सर तेज बहादुर सप्र को सरकार की और से दिखाया भी गया था। स्वामी जी ने

The second second वड़ी भूल । वेजवाडा का चर्व प्ति के लिये ाख चरलों मत अवस्य भी स्वी-या वार्ह । आपका नहीं और गपने इस

रने वाली के होम यह कहा मुहम्भद् कर रहे

पत्र लिख

जाना का ादुर सप्र री जी ने

स सब विषय को 'श्रद्धा' में प्रकाशित कर सरकार को चैलेंज क्षिया कि वह मौलाना के पत्र का ब्लाक बना कर प्रकाशित ही। सरकार को इस चैलेंज को स्वीकार करने का साहस नहीं ह्या ।

महात्मा जी का अपने अनुयायियों पर अन्धा विश्वास था। वामी जी इससे भी उनको वराबर सावधान करते रहते थे। ग्रसलमान श्रपनी ख़िलाफ़त कान्फ़्रेंसों में प्रायः कुरान-शरीफ़ की बिक्तिरों के प्रति जहाद करने की आयतों को पढ़ा करते थे। हामी जी ने उनके सम्बन्ध में गांधी जी को लिखा था—''यह ग्रहिसा के सिद्धांत के प्रतिकृत है। समय श्राने पर मुसलमान हीं श्रायतों का प्रयोग हिंदुओं के प्रतिकृल भी श्रवश्य करेंगे।" ग्रन अवसरों पर भी आप कां प्रेस के नेताओं की हिंसात्मक र्गत से महात्मा जी को सावधान करते रहते थे। नागपुर-कां ग्रेस ही समाप्ति पर बीमारी के बिस्तर पर पढ़े हुए भी आपने श्री मादेव भाई देसाई के द्वारा इसी सम्बन्ध में एक सन्देश महाला जी को भेजा था। मुसलमानों के हिज़रत करने के बिचार से भी आप सहमत नहीं थे। आपने लिखा था—"भिन्न-भित्र धर्म तथा सम्प्रदाय भी देश में राजनीतिक तथा सामाजिक कता पैदा करने में बाधक नहीं हो सकते श्रौर इकत्तीस करोड़ भारतवासी देश में सच्ची राष्ट्रीयता स्थापित कर सकते हैं। जिस एक ेल्द्र में सब इकट्टा हो सकते हैं, वह भारतमाता है। सनातन- धर्मी, आर्यसमाजी, त्राह्म, जैन, बौद्ध, पारसी, मुसल्मान, हैमाई आर यहूदी आदि सब अपने-अपने ढंग से पूजा-पाठ करते हुए भी भारतमाता की पूजा में, जन्मभूमि की सभ्यता के नाम पर, एक होकर आत्रभाव का सुदृढ़ सैनिक-संगठन पैदा कर सकते हैं।" पहिले प्रबन्ध किये बिना सेना तथा पुलिस आदि की नौकरियों से सब को एक दम हटा लेने के भी आप पन

गांधीं जी के साथ ऐसे छोटे-सोटे मतभेद रखते हुए भी देश में जो नव-चेतना पैरा होरही थी, उसमें आपको आशा की सपृ रेखा दृष्टिगोचर होरही थी। आपका मन-मयूर देश में पैदा होते हुए नवजीवन के साथ नाच रहा था। गुरुकुल में बैठे रहना अप्रापके लिये सम्भव नहीं रहा। प्रतिनिधि-सभा की प्रानी मग्डली के साथ आपकी फिर भी नहीं पटी। आपने फिर सार्वजनिक-चेत्र के मार्ग का ही अवलम्बन करना उचित सममा। प्रतिनिधि-सभा के प्रधान श्री रामकृष्ण जी को श्रापने २१ सितम्बर सन् १६२० को लिखा—"इस समय मेरी सैमाति में असह्योग की व्यवस्था के क्रियात्मक प्रचार पर ही मात्रभूमि हे भविष्य का निर्भर है। यदि यह आंदोलन अकृत कार्य हुआ और महात्मा गांधी को सहायता न मिली तो देश की स्वतन्वता का प्रश्न पचास वर्ष पीछे जा पड़ेगा। इसलिये में इस काम मे शीघ ही लग जाऊंगा। यदि श्राप की सम्मति में इस काम में मान, ईसाई 5 करते हुए नाम पर, कर सकते न श्रादि की

हुए भी देश ाा की सप्ट में पैदा होते बैठे रहना की पुरानी भापने फिर स्त सममा। प्रापने २१ मारुभूमि के हुआ श्रीर स्वतन्वता स काम में

स काम में

के लिये मुक्ते गुरुकुल या आर्यसमाज के काम से शा हो जाना चाहिये तो जैसा पत्र श्राप तजबीज़ करेंगे, र्विलिक में भेज दूंगा। मैं इस कार्य से इक नहीं सकता। मुभे हिं काम इस समय सर्वोपरि दीखता है। "इस प्रकार श्रसहयोग-श्रीलन के लिये ही गुरुकुल छोड़ कर श्राप सार्वजनिक कार्य-क्ष में श्राये। मुलतान में पंजाब-प्रांतिक-राजनीतिक-कांफ्रेंस हुए। देश में खिलाफ़त-ग्रांदोलन की लहर भी ज़ोरों पर थी । आप भी उससे श्रक्षण नहीं रहे । पर, श्रापकी मोवृति कुछ दूसरे ही ढंग पर काम कर रही थी। मुलतान से बीटते हुए लाला जी से आप मिले और उनके सामने अपना मा खोल कर रखते हुए आपने अकृतोद्धार की समस्या को सव से श्रिधिक सहत्वपूर्ण बताया। लाला जी ने ५०० ह० इस काम के लिये आपको देते हुए अधिक सहायता कांग्रेस-फ़राड में हे लेने की सलाह दी । श्रगस्त में देहली पहुँच कर श्रापने देखा कि सरकार की आरे से अछूतों को कांग्रेस के मुकाबले में हड़ा किया जा रहा था अप्रीर कांग्रेस के लोग उधर से विलकुल बे-ख़बर थे। कांग्रेस वालों की उदासीनता से भाप इतने खिन्न हुए कि कां प्रेस-फएड में से सहायता लेने का विचार त्याग कर आपने स्वतन्त्रक्ष में उस काम को शुरू किया श्रौर देहली में दिलतोद्धार-सभा की स्थापना की । इस सभा ही शोर से देहली के चारों स्रोर के ज़िलों में स्रव्यूतों को बेगार

CI NO

के अन्याय और सरकार के जाल से बचाने का आदर्श कार्य

किया गया। इसी समय ६ सितम्बर को महात्मा गान्धी को श्राप

ने एक पत्र लिखा था। उससे पता लगता है कि उस समय भार की मनोवृत्ति किस ढंग पर काम कर रही थी ? उस पत्र में आफो लिखा था—"स्वदेशी कपड़े के प्रचार की बड़ी आवश्यकता है, परन्तु जब तक साढ़े छः करोड़ हमारे पांच तले रोंधी हुई जातियां चृटिश नौकरशाही की शर्या ले रही हैं, तब तक खदेशी का पुरा प्रचार कैसे होगा ? मैं अब अपनी थोड़ी-सी शक्ति हा वाली सीमा में केवल दलित जातियों के उद्धार में लगाना चाहता हूं। मैं नही जानता कि साढ़े छः करोड़ उन भाइयों के श्रलग रहते हुए, जिन्हें श्रज्ञानवश श्रव्युत सममा जाता है, स-राज्य श्रगर मिल भी गया तो हिन्दुस्तानी काँम के लिये कैसे हितकर सिद्ध होगा ? मैंने वह पत यह स्वचना देने के लिए लिखा है कि श्रव कांग्रेस की कारकुन कमेटी (वकिंग कमेटी) से मैं कोई घन इस काम के लिये नहीं मांग सकता। मैं जितना अपनी अल्पराक्ति से हो सकेगा, उतना ही करूंगा।" नागपुर-कांग्रेस द्वारा निश्चित कार्यक्रम की आलोचना करते हुए इसी पत्र में आपने लिखा था—"मद्रास के ब्राह्मणों और अब्राह्मणों का भगड़ा श्रापस में निबटाया नहीं जा सका श्रौर दिलत जातियों

के अपनाने में तो सर्वसाधारण ने एक पग भी आगे नहीं रखा।

श्रापने जो कुछ भी इस श्रंश में किया वह श्रत्यन्त सराहनीय

The second विश कार्य थी को आप समय आप त्र में आपने यकता है, रोंधी हुई क स्वदेशी शक्ति हह रं लगाना गड्यों के ा है, स्व-लये कैसे के लिये कमेटी) जितना नागपुर-इसी पत्र ध्यणों का

जातियों

ीं रखा।

राहनीय

्रात्तु उसका ऋसर दूसरे श्रासहयोगियों ने दूर कर दिया।" ह किख कर स्वामीजी पूरी तरह दिलतोद्धार के काम में नाये। १-४-५ नवम्बर सन् १६२१ को देहली में आल-इगिडया ह्यीत-कमेटी का श्र्यधिवेशन हुश्रा। सामुदायिक-सत्याग्रह का लाव स्वीकृत करते हुए उसके लिये छूत-छात को पूरी तरह, नहीं क्षेत्रस्ती सैकड़ा, दूर करना भी एक आवश्यक शर्त रखी गई। गायीजी ने बारडोली तहसील को सामुदायिक सत्याप्रह के लि तच्यार करने का निश्चय किया। इस अधिवेशन की एक हता उल्लेखनीय है। महात्माजी ने यह घोषणा की थी कि यदि र दिसम्बर सन् १६२१ तक स्वराज्य न प्राप्त हुआ तो में भालय चला जाऊंगा। सब लोग इसके लिये चिन्तित थे। पर, ससम्बन्ध में महात्माजी से प्रश्न करना कठिन था । स्वामीजी ोही प्रश्न किया। गान्धीजी ने उत्तर दिया कि यदि लोगों का ह्माल्यके लिये ऐसा ही उत्साह बना रहा तो मैं हिमालय ह्यों जाऊंगा ?

श्राल-इिगडया-कांग्रेस-कमेटी के बाद ७-८ नवम्बर को हिंदुओं की एक कान्फरेंस हुई, जिसमें खिलाफ़त के ढंग पर हिंदुओं में गोरचा के नाम पर श्रमहयोग-श्रान्दोलन को संगि कि करने के सम्बन्ध में विचार हुआ। इस के लिये संगठित की लिसीमित के सभापित स्वामीजी बनाये गये।

१६ नवम्बर को आप देहली से नवसारी गरे। वहां गुल्ला की शाखा खोलने का विचार था। वह काम तो उस समय ले हुआ, किन्तु आपने स्पा, स्रत, बारडोली आदि में कई साते का दौरा किया श्रौर वहां के राष्ट्रीय स्कूलों का निरीक्षण भी किया। बड़े दुःख के साथ आपने देखा कि किसी भी विद्याला में अञ्जूतों के बालकों का प्रवेश नहीं था। जिस बारडोली है सत्याग्रह की सब देश में धूम थी, उसमें खादी का तो हा साम्राज्य था; किन्तु श्रास्प्रस्यता नाम को भी नहीं दूर हुई भी यद्यपि सत्यामह के लिये वह भी एक आवश्यक शर्त थी। आफो इस अवस्था पर बड़ा दुःख हुआ । स्थानीय कार्यकर्ताओं औ जनता का भी श्रापने इस कमी को श्रोर ध्यान श्राकर्षित किया।

HO

RE

a

ब्रा

To ती

जी

दि

देह

कि

N

से

संर

यही समय था, जब युवराज के स्वागत के बहिष्कार के दवाने के लिये सरकार की मूर्वतापूर्ण दमननीति ने देश में त्या जीवन फूंक दिया था। सत्याग्रह के जिस अवसर को ढूंढ़ते हुए सत्यायही निराश हो रहे थे, वह अनायास ही हाथ लग गगा इसी सत्यात्रह की गरमा-गरमी में श्रहमदाबाद में कांत्रेस क श्रिधिवेशन हुआ। कांग्रेस-नगर में स्वामीजी का अपना कैन अलग ही था, जहां द्रीनार्थी भक्त लोगों की सदा भीड़ लगी रहती थी। तिलक-नगर की स्वराज्य सरकार की श्रोर से श्रा न्यायाधीश नियत किये गये थे। सन्दिग्ध अथवा अपराधी व्यक्ति पकड़ कर आपके सामने लाये जाते थे। श्राप उससे श्रपराध



### राजनीति के विस्तृत होत्र में

488

वहां गुख्य समय नही नरीत्त्रया भी भी विद्यालय गरडोली है ा तो पूरा हुई थी, भी। श्रापको र्मियों श्रीर र्षत किया। ष्कार को श में नया ढ़ंढ़ते हर ग गया। तंत्रेस का रना कैम ीड़ लगी से श्राप धी व्यक्ति श्चापराध

क्राकर भ्रौर फिर वसा न करने का वायदा लेकर उसको क्षेत्र देते थे । विषय-नियायक-समिति और आल-इंडिया-काँग्रेस-कई स्थाने क्षेट्री के विवादों में भी श्रापने पुरा भाग लिया। इसी कांग्रेस त्महात्माजी डिक्टेटर नियुक्त किये गये थे श्रीर श्रपना उत्तरा-किरी नियुक्त करने का श्रिधिकार भी उनको दे दिया गया था। वामीजी की सम्मति यह थी कि उत्तराधिकारी की नियुक्ति किंग कमेटी पर छोड़ दी जानी चाहिये। इस और ऐसे अन्य मिनेदों पर भी आपने स्वराज्य की लड़ाई में साथ देने का हात्माजी को पूरा विश्वास दिलाया, क्योंकि आपका यह पूरा क्षितास था कि वर्तमान अवस्थाओं में मातृभूमि का उद्धार उनके भारतीलन द्वारा ही सम्भव था। लालाजी जेल में थे। इसिनिय खाब के लोग आपको पञ्जाब ले जाना चाहते थे और हकीम बी श्रापको देहली से हिलने नहीं देना चाहते ये। निर्णय महात्मा वीपर छोड़ा गया ऋौर उन्होंने देहली के पत्त में निर्णय कर विया। बम्बई, अकोला और अमरावती आदि में 'वैदिक-स्वराज्य हा सन्देश' सुनाने के बाद आप २१ जनवरी सन् १६२२ को हेली आ गये। देहली में आपने सत्याग्रह शुरू करने का विचार किया, किन्तु देह्नी-प्रांतीय-कांग्रेस-कमेटी के सभापति डा० श्रन्सारी सदा यह कह कर आपको रोकते रहे कि पहिले स्वयं-मैनिकों का उपयुक्त संगठन हो जाने दीजिये। डाक्टर साहब का संगठन तो पूरा नहीं हुआ, किंतु देवियों ने स्वामीजी का आशी-

विद प्राप्त कर युवराज के आने पर देहली में हड़ताल कराने की पूरी तय्यारी शुरू कर दी। आप ने भी हिन्दू-गोरिक्णी उपसमिति के सभापति की हैसियत से आन्दोलन शुरू कर दिया । कांग्रेस के स्थानीय नेताओं की श्रकमेंग्यता और उदासीनता ने आपको इतना विचित्त कर दिया कि आपका कि ही उधर से हट गया। आपको यह भी शिकायत थी कि देहली ज़िला ख्रीर प्रान्त की कांग्रेस-कमेटियों के अध्यन युवराज के बहिष्कार के दिनों में सरकार से मिले हुए थे। महात्माजी को देहली की निराशा और दुःख पैदा करने वाली उस स्थिति के सम्बन्ध में आपने एक पल भी जिखा था। उसमें अपनी श्रांत-रिक वेदना का उल्लेख करते हुए आपने गान्धीजी को सुनि किया था कि युवराज के आने के बाद १४ या १६ फरवरी को मैं देहली से चला जाऊंगा श्रीर अपने को श्रार्यसमाज का इतिहास लिखने में लगा दूंगा। भगवान् ने जिस प्रकार श्राफो देशवासियों में सत्य, निर्भयता ऋौर स्वतन्त्रता की भावना पैदा करने में समर्थ बनाया है, उसी प्रकार वे आपको भारत के लिये पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने में समर्थ बनावें - यही मेरी प्रार्थना है।

N

明

T

HF

चा श्रो

होर

की

संस्

प्रा

1

मुं

इधर स्वामीजी देहली से निराश हो रहे थे और उधर सारे देश को गहरी निराशा में डालने वाली चौरीचौरा की दुर्घटना घटने को थी। उस दुर्घटना ने स्वराज्य-प्राप्ति के मार्ग पर सरपट दौड़ते हुए देशवासियों के आशापूर्ण हृद्यों पर ऐसी गहरी चोट न कराने की गोर जिएी. शुक्त कर यता और पका दिल कि देहजी वराज के माजी को स्थिति के नी श्रांत-ो सुचित फ़रवरी माज का आपको वना पैदा के लिये र्थना है। धर सारे दुर्घटना र सरपट

री चोट

अ जिसने उसकी वेगवित प्रगति के प्रवाह को एक दम रोक श्चामी जी ने इस दुर्घटना पर महात्मा जी को निम्न प्राय का तार दिया था-"चौरीचौरा की दुर्घटना बड़ी मानक है। कुपा कर आकामक आंदोलन को रोकें। आज-विद्या-कां ग्रेस-कमेटी का अधिवेशन देहली में बुलाकर नया र्गकम निर्वारित करें।" २४-२४ फरवरी को देहली में आज-बिह्या-कां ग्रेस-कमंटी की बैठक बुलाई गई। कई दृष्टियों से अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण हुन्ना । सत्यामह श्रौर श्रहिसात्मक ग्राह्योग को मानवीय अधिकारों की रज्ञा के लिये मनुष्य का इससिद्ध अधिकार सानते हुए उसके लिये कुछ शतें नियत की हं और प्रांन्तिक-कां बेस-कमेटियों को उन शतों के पूरा करने ॥ सत्याग्रह शुरू करने का अधिकार दिया गया। स्वामी जी की समिति यह थी कि उन शातों के साथ यह भी स्पष्ट कर देना गहिये कि आल-इंडिया-कांग्रेस-कमेटी कांग्रेस के बाहर के भोगों द्वारा किये गये उपद्रव श्रथवा हिंसा के लिये ज़िम्मेवार न शी और यदि कोई कां श्रेसवादी ऐसा करेगा तो वह कां श्रेस है सब संस्थाओं से अक्षग कर दिया जायगा। इसी आशय का संशोधन पेश करने की आपने स्चना भी दी थी। सत्यायह के गरम से ही महात्मा जी से स्वामी जी का यह मतमेद बना । या, किंतु आदिोलन की प्रबल गति को हानि न र्हुं वाने के विचार से उसके सम्बन्ध में महात्मा जी को निजी पत्नों में बराबर जिखते हुए भी आपने कभी प्रगट में वैसा आहे.

लन नहीं किया था। महात्मा जी ने अपने निवास-स्थान हा

श्चन्सारी के यहां बुला कर आपसे उक्त संशोधन वापिस लेने का

आप्रह किया। महात्सा जी ने यहां तक कहा—"सभा में प्राप

का कोई भी समर्थन नहीं करेगा और श्रपने भाई-साहब के संशो

धन को समर्थन न मिलने पर रह होते हुऐ देख कर सुमहो

पुरुकुल जाकर साहित्यिक कार्य में लग गये, किंतु देश के

राजनीतिक-वातावर्या का घटना-चक्र बड़ी तेज़ी के साथ पृष

रहा था और उसमें अभी आपको अपना हिस्सा अदा करन

बाक़ी था। राजपुताना-प्रांतिक-राजनीतिक-परिषद् से ढा॰

अन्सारी के द्वारा महात्मा जी ने स्वाभी जी को त्यागपत वापिस लेने के लिये आग्रहपूर्ण सन्देश भेजा। स्वामी जी के पास गर

दुःखं होगा।" स्वासी जी ने कहा—"यह मेरे लिये प्रन्तराला का प्रश्न है, यदि मुम्तको एक भी मत नहीं मिला तब भी मुमहो बढ़ा सन्तोष होगा कि मैंने अपनी अन्तरात्मा की श्रावान को द्वाया नहीं।" महात्मा जी इस पर भी आग्रह करते हे श्रीर श्रन्त में बोले—"यदि आप नहीं मानेंगे, तो हमको मीरिंग में हरकत होगी।" स्वामी जी ने खुले अधिवेशन में संशोधन वापिस लेने का बायदा करते हुए यह भी कह दिया कि कि "मैं इसके बाद कां ग्रेस के किसी भी काम में विशेष भाग नहीं लूंगा।" १२ मार्च को कां श्रेस के सब पदों से त्यागपत्र देकर आप कुरके Variation of the second सा श्रांदो. थान हा० स लेने का ता में आप के संशो-र सुमको अन्तरात्मा ो मुक्तको रे श्रावान करते रहे को मीटिंग संशोधन के कि भी ीं लूंगा।" व कुरुचेत्र-तु देश के साथ घृम दा करना से डा॰ व वापिस

ह पास यह

विश पहुँचते न पहुँचते १८ मार्च को श्रजमेर से लौटते हुए हाता जी गिरफ़्तार कर लिये गये। डा० अन्सारी ने साफ़ ह दिया कि मैं आपका त्यागपत्र कांग्रेस-कमेटी में पेश नहीं हिला। २८, २६ छोर ३० अप्रैल को बटाला में पंजाब-प्रांतिक-ाजनीतिक-परिषद् थी। महात्मा जी की गिरफ़तारी के नाम पर वाव के नेता हों ने छापसे पधारने की आग्रहपूर्ण प्रार्थना की। क्ष के ब्रान्य माननीय नेता भी वहां पधारने वाले थे। उस समय हिला जी की गिरफ़तारी भी देश के लिये एक संकट ही था। कंट के समय देश का साथ न देना स्वामी जी के लिये सम्भव वहीं था। बटाला जाने का न कोई निश्चय था और न तैयारी है। फिर भी ठीक समय पर आप बटाला चल दिये। वहां सर्वे मी विद्वल आई पटेल, अञ्चास तय्यन जी, लाला दूनीचन्द, भ्रमती सरोजिनी नायङ्ग आदि ने आपसे आग्रह किया कि आप होंग्रेस से अलग न हों। जनता के सेवक स्वामी जी ने देश के नेताओं के आग्रह को सिर माथे रखा और कांग्रेस के विवायक कार्यक्रम विशेषतः अञ्चलोद्धार के काम को करने का निश्चय किया। बटाला, श्रमृतसर स्त्रादि में भाषण देते हुए स्राप कुरुज्ञेल बीटे और वहां फैलाये हुए साहित्यिक कार्य को समेट कर फिर रेहली आगये। लखनऊ में ता० ६-७ जून को श्राल-इगिडया-कांग्रेस-

कोटी का वह स्मरगीय अधिवेशन हुआ, जिस में सत्याप्रइ-

ज्ञांच-कमेटी की नियुक्ति की गई थी। स्वामी जी ने इसके आखूतोद्धार-सम्बन्धी प्रस्ताव पेश करने की स्वना दी थी। उस प्रस्ताव को स्वीकृत कराने के लिये ही आप लखनऊ गरे थे। लखनऊ के आल-इिएडया-कां प्रेस-कमेटी के इस अधिवेशन से ही आप के कां प्रेस से अलग होने का इतिहास गुरू होता है। इसिलये इस अधिवेशन की घटनाओं का उल्लेख कां प्रेस से जुदाई के प्रसंग में ही करना अच्छा होगा।

### (ङ) अपृतसर जेल में

स्वामी जी के गिरफ्तार किये जाने की श्राप्तवाहें तो समय पर प्रायः सुनने में श्राती रहती थीं। पर, श्राप गिरफ्तार तब किये गये जब उस की किसी को करपना भी नहीं थी। स्वामी जी के जीवन की श्राधिकांश महत्वपूर्या घटनायें प्रायः ऐते ही समय में हुश्रा करती थीं, जब उनकी कोई करपना भी नहीं कर सकता था। देहली के सत्याश्रह के दिनों में, जब देहली में रामराज छाया हुश्रा था तब, श्रापकी गिरफ्तारी की प्रति-ज्ञा प्रतीजा की जाती थी। फिर पञ्जाब के मार्शल-जॉ की हकूमत के कर्जा धर्ती छोटे लाट श्रोडवायर की यह शिकायत थी कि पञ्जाव में सारी विहद देहली से श्राती है। सब उपद्रव के दिमाय महात्मा जी श्रोर भौतिक देह स्वामी जी सममे जाते थे। लाल दनीचन्द को स्वामी जी ने लिखा था कि ज़रूरत हो तो मैं

ने इस में दी थी। नस्त्रनऊ गये अधिवेशन शुरू होता कां प्रेस से

रितो समय गिरफ्तार नहीं थी। प्रायः ऐसे गी नहीं कर गो में राम-ग्या प्रतीज्ञा पञ्जाब में ह दिमाय

ो तो में

हिर्दे पहुंचे । स्वामी जी की यह चिट्ठी स्रोडवायर के हाथ बा गई थी। उस पर ओडवायर ने स्वयं यह हुक्स पास किया कि "स्त्रामी जी को अमृतसर में न पकड़ा जाय, बल्क बहीर पहुंचने पर पर में बेड़ी और हाथ में हथकड़ी लगा कर वितारों में घुमाया जाय। शहर में मशीनगर्ने लगा दी जांय, हे हज़ार हिथियारबन्द फ़ौज बाज़ारों में खड़ी कर दी जाय और हामी जी को इस तरह अपमानित किया जाय कि लोग दहल वाय।" स्रोडवायर के इस हुक्म की एक नक्ल २४ जून १६१६ हो स्वामीजी के हाथ तब लगी थी, जब आप पीड़ितों की सहायता हाने पञ्जाब पहुंचे थे। उन दिनों में लाहीर जाना नहीं हुआ ग्रीर ग्रोडवायर अपने दिल की हबस पूरी नहीं कर सके। फिर मिला में सी० प्राई० डी० के डाइरेक्टर सर चार्लस क्रीबलैंड के देहली के राजभक्त वकील, रायबहादुर श्रीर खानवहादुर सहबान के साथ स्वामी जी की गिरफ़्तारी का परामशं किया। किसी ने भी स्वासी जी को देहली में गिरफ़्तार करने की सलाह हीं दी और कह दिया कि देहली में गिरफ़्तार किया तो फिसाद हो जाने का उर है। अमृतसर में कांग्रेस-श्रधिवेशन की त्यारियों में जब आप लगे हुए थे, तब भी बराबर ऐसी बाते क्षिने में आती थीं। गुरुकुल में दुबारा आने पर आपने 'श्रद्धा' मि निकालना शुरू किया था, उस के कुद्ध लेखों के आधार प भी आप पर मुक़द्मा चलाने की बात कही जाती थी। 8

पर, वह भी सारहीन ही सिद्ध हुई। गुरुकुल के स्थिर कोप किये चन्दा जमा करने को श्राप सन् १६२१ में वर्मा गरेथे। वहां एक मास के दौरे में ख़ुफ़िया पुलिस बराबर आप के आपे पीछे रही । वहां भी श्राप के शुद्ध वैदिक स्वराज्य श्रीर मनुष के स्वतन्त्रता के जन्मसिद्ध श्रिधिकारों के सम्बन्ध में दिये गरे भाषणों पर उड़ी हुई गिरफ्तारी की बातों में कुछ तथ्य न निकला। देहली में दलितोद्धार-सभा की स्थापना करके दिल जातियों को सरकारी कुचक से बचाने की कोशिश में जब आप स्तर्गे हुए थे, तब भी श्राप श्रीर डा० सुखदेव जी की गिपप्रतारी की श्राप्तवाह ज़ोरों पर थी। युवराज के देहली पधारने के समय जब सत्र कां प्रेसी नेता सिर छिपाये हुए थे, तब आप ने ही उस के स्वागत के बहिष्कार का आदोलन किया था। स्रोगों की पक्की धारणा थी कि आप ज़रूर गिरफ़्तार किये जायेंगे। गिरफ़्तारी की हवा का वह क्रोंका भी खाली ही निकल गया। उस समय श्राप तो श्राल-इगिडया-कां ग्रेस-कमेटी के लखनऊ के अधिवेशन के बाद, कां ग्रेसी नेताओं की श्रव्युतोद्धार के सम्बन में की गई आनाकानी से निराश हो, कां श्रेस के सब कामों से किनारा कर, हिन्दू जाति के संगठन को ब्रह्मचर्य द्वारा छ करके श्रव्धृतोद्धार में ही सब ध्यान लगा देने की तय्यारी का रहेथे, पर आप को भी क्या मालूम था कि वही अमृतसर, जिस की मार्शल-लॉ की ख़ूनी हकूमत से जत-विज्ञत होने पर

- Commence स्थर कोष ह र्मा गयेथे। गप के आगे घौर मनुष में दिये गवे छ वध्य न रके दिलत जब श्राप गिपप्रतारी ने के समय आप ने ही स्रोगों की वे जायगे। हल गया। लखनऊ के के सम्बन्ध व कामों से द्वारा दृढ य्यारी कर श्रमृतसर, होने पर

बाप मरहमपट्टी करने पहुंचे थे, आप को देशसेवा तथा देश-भी का योग्य पुरस्कार देने के जिये श्रापनी श्रोर बुजा रहा विश्वान विश्वान के अत्याचारों की पीड़ा से विश्वान स्य गुरुका-चाग्र में होने वाले अनाचार से कैसे आंखें मुंद महता था ? आपद्ग्रस्त लोगों के लिये हथेली पर सिर रखकर ह्या तथ्यार रहने वाला संन्यासी १० दिसम्बर सन् १६२२ के सर्वरे श्रमृतसर पहुंचा। दिल्ली की शाही जामा-मसज़िद के भिम्बर की शोभा बढ़ाने वाले आर्य संन्यासी ने अमृतसर के क्रकाल-तरूत की भी शोभा बढ़ाई। वहां लगे हुए दीवान में दिल्ली निवासियों का यह सन्देह सुना दिया कि देहली से 'शिरोमिय पुरुद्वारा कमेटी' का इशारा पाते ही सौ आदमी तुरन्त आने को तच्यार हैं। पांच हज़ार तक की सहायता देहली करेगा ग्रीर आशा दिलाई कि संयुक्तशांत भी पीछे नहीं रहेगा। दुगहर को एक बजे आप गुरुका-बाग गये। शाम को साढ़े पांच को श्रमृतसर लौटने की तय्यारी ही में थे कि एक पुलिस इत्तपेक्टर ११७, १४३, १४७ श्रीर १०६ धारा के अनुसार गिरफ्तारी का परवाना लेकर श्रा पहुंचा। श्रापको पुलिस के पहरे में शाम को साढ़े सात बजे अमृतसर-जेल के संगीन दरवाज़े के भीतर चार-दिवारी में लगभग १२ फ़ीट लम्बी श्रौर ८ फ़ीट वौड़ी कोठड़ी में बन्द कर दिया गया। १ अक्तूवर तक मुक्दमा बला और आपको ११७ में एक वर्ष और १४३ में ४ मास की सादी केंद्र की सज़ा दे दी गई। कभी के राजमक्त और बोरे तथा वड़े लाट के भी विश्वासपाल सहात्मा सुन्शीराम जाने अद्धानन्द के रूप में आज वास्तव में सरकार के मेहमान हुए। गुरुओं के लाखों शिष्यों को अमृत छका उनमें शाहीदाना-माली भर कर अमर-पद दिलाने वाली अमृत-नगरी को ही लामी अद्धानन्दजी के मस्तक पर देशभक्ति का शहीदाना-राजितक लगाने का सीभाग्य प्राप्त हुआ। सार्वजनिक-जीवन के जन्म-काल से पञ्जाब की की गई चिरस्मरग्रीय सेवा का पुरस्कार पञ्जाब की ही प्रधान नगरी ने अपनी गोद में विटा कर आपको दिया। लाई वैम्सफोर्ड और उस के साथियों ने भी देख लिया होगा कि शारीरिक बीमारियों के घर, ६७ वर्ष के बुढ़े तथा कुश शरीर में, कष्ठ-सहन करने की कितनी सामध्य थी ?

लाहोर के उर्दू के एक देनिक-पत्न के आर्य-सम्पादक ने आर्य-संन्यासी के इस प्रकार जेल जाने पर सन्देह प्रगट किया था और गृहस्थों के सन्देश को अमृतसर पहुंचाना संन्यासी के धर्म के वाहर बताया था। आपने इस सम्बन्ध में कहा था—"मेंने संन्यास का अर्थ कर्म का न्यास नहीं समस्रा, प्रत्युत गुल्ला आचार्य द्यानन्द के चरगा-चिन्हों पर चलने का यत्न करते हुए कर्मफल में अनासक्ति को ही संन्यास समस्रा है। इसिल्ये में उनके साथ सहमत नहीं हूं जो कहते हैं कि सर्व कर्मनासी संन्यासी होता है। यदि दिल्ली बालों का सन्देश धर्मानुकूल था तो

श्रीर होटे सम्मामी सान हुए। दाना-मली ही स्वामी -राजितकक जन्म-काल पञ्जाव की देया। लाई होगा कि

क ने श्रार्थ-ग था श्रौर के धर्म के था—"मैंने गुत गुरुवर करते हुए

सिलिये में

ी संन्यासी

ल था तो

रा शरीर में.

हिंगासी से बढ़ कर उस को पहुंचाने वाला श्रीर कीन हो शि शा ?" वित्र शा ?" र्ह श्रक्तुबर को श्रापको पुलिस की संगीनों के पहरे में

बरी पर सवार करा खासा रेलवे स्टेशन से सींखचीं की गाडी वन्द करके मियांबाली जेल पहुंचा दिया गया। यहां श्रापका क्षिक कार्यक्रम यह था। सवेरे २ वजे उठते, लघुशङ्का कर हाथ हं घो-पोंछ कर घ्यान में बैठ जाते। चार बजे फिटकरी के पानी क्षेत्रतुन का काम लेते। शौच जाने के बाद साढ़े चार से हिं हा: तक लिखने का काम करते। साढ़े हा: बजे अपना क्षरा और उसके बाहर की जगह भाड़ू और कपड़े से साफ इतं। फिर २० मिनट व्यायाम करते और सरसों के तेल की मिलिश, सवा सात बजे स्नान-उपासना-गीता तथा उपनिषदों श पाठ, कुछ आर्य युवकों को सन्ध्या के मन्त्रों पर उपदेश और क्रुलना नौ बजे तक होता। साढ़े दस बजे भोजन श्रीर उसके गद थोड़ा विश्राम लेते । वारह से दो तक स्वाध्याय श्रीर उसके गर साढ़े तीन बजे तक कथा होती। फिर शौच आदि नित्य र्भ श्रौर टहलते हुए कुछ मिलों के साथ बातचीत करते । साढ़े इ को शाम को कोठरी में मोमबत्ती की रोशनी करके लिखने कों तो आठ बजे तक लिखते रहते। साढ़े आठ बजे के बाद भुशंका श्रादि से निवृत हो श्राध घन्टा श्रात्मचिन्तन करते श्रीर किनौ बजे ज़मीन पर बिस्तर लगा कर सो जाते। तीच्या सर्दी होने पर भी इस दैनिक-कार्यक्रम में कभी शिथिलता नहीं की जाती थी। व्यायाम का तो श्रापको कुछ व्यसन हो या। श्रापने लिखा है—"डाक्टरों के मना करने पर भी इस श्रापने लिखा है कोड़ सका, शायद काम भी इसी की बहीला करता रहा हूं। ऊपर की दिनचर्या के निरन्तर पालन से ही

२७ नवम्बर को पंजाब के छोटे लाट सर एडवर्ड मैक्लेग जेल का निरीक्तमा करने आये। स्वामी जी के साथ आपका पहिले का परिचय था। कई बार गवर्नमेगट हाउस में भी परसा भिलना-जुलना हुस्रा था। स्राज जेल में मुलाकात हुई। स्वामी बी के सिर ऋौर दाड़ी के बाल बढ़े हुए थे। इसिलिये छोटे लार ग्रापको पहिचान नहीं सके । सुपरिगटेगडेगट से पुछ कर आ भ्रापके पास आये और आपसे पृद्धा-"क्या आप में हुआ परिवर्तन नहीं हुआ ?" आपने उत्तर दिया-"हां, जेल में मैंने चौर नहीं कराया।" छोटे लाट ने फिर पृछा-"क्या श्रापको छः मास यहां होगये ?" आपने कहा—"नहीं, अभी अहाई मास ही हुए हैं।" चुप करके कुछ ठहरे, सम्भवतः इसिलये कि सामी जी कुछ कहेंगे। जब स्वासी जी कुछ न बोले तब आपने फिर पूक्का—''कहिये, आप सर्वथा आराम से तो हैं ?" सामी जी ने कहा—"हां, मुक्त को सभी जगह आराम है।" वस्तुत

थिजता नही तन ही या। र भी इस की बर्गेलत ाजन से ही

र्ड मैकलेगन ाथ आपका में भी परस्य । स्वामी जी कोटे लाट द्र कर श्राप प्राप में कुत जेल में मैंने क्या श्रापको

।" वस्तुतः

स बुढ़ापे में भी स्वामी जी ने जेल-जीवन बड़े श्रानन्द के शर्थ पूरा किया ।

२६ दिसम्बर की दुपहर को कथा का अभी आरम्भ ही ब्रा था कि जेलर आये और आकर वोले—"चितिये बाहर, वा गहां नहीं रह सकते। आपकी रिहाई का वारेगट आगया कथा पूरी कर सब भाइयों से मिलकर आप दो-ढाई बजे क्षेत्र वाहर हुए। शहर में अयानक ही पहुँचने पर लोगों को हा ब्राश्चर्य हुआ। शाम को सिंह-समा में भाषण हुआ। २७ ही सबेरे समाज-मन्दिर में धर्मीपदेश देकर ग्यारह की गाड़ी से का दिये श्रीर २८ की सवेरे ८ बजे श्रमृतसर श्रा पहुँचे। ति में दरीनार्थी भक्तों की भीड़ से आप तंग आगये। ध्रमृतसर-हेशन पर जनता विशेषतः श्रकाली भाइयों ने श्राप का हार्दिक ब्रागत किया अग्रीर सीधा आपको उसी अकाल तल्त पर ले गये, हां दिये हुए भाषणा के कारणा श्राप जेल गये थे। २ बजे साज मन्दिर में आर्य भाइयों ने निमन्त्रित किया और वहां प्रापके स्वागत-सत्कार के उपलक्त में फल-भोज हुआ। दुपहर को अवाई मास वजे कलकत्ता मेल पर सीघे गया-कांग्रेस पर जाने के वे कि स्वामी विवार से सवार हुए थे, पर जालन्धर-स्टेशन पर आर्य भाइयों तब आप है कि प्राप्तह को टालना कठिन होगया। रात को गांधी मगडप में १" स्त्रामी भाषण हुआ। २६ दिसम्बर के प्रातः ८॥ बजे आप देहली गहुँचे।

इस तीन-चार मास के जेल-जीवन के आपके अनुभवीं से यहां दो बातों का ही उहेख करना आवश्यक है। पहिली बी यह कि आपने जेल से आने के बाद यह स्पष्ट शब्दों में कहा था कि "जेल मनुश्रल केवल दिखलावा है। ... यह सूर्व है प्रकाश की तरह प्रसिद्ध हो जाना चाहिये कि वहां हाथी के दौर खाने के और तथा दिखलाने के और हैं।" दूसरी यह कि "मुक्ते निश्चय हुआ कि अभी चरिल-गठन में बड़ी कमी है। कम से कम मैं तो ऐसे सांचे में ढला हूं कि कई छंशों में स्वयं सदाचार की कमी अपने अन्दर अनुभव करते हुए भी चरित्र-हीन पुरुष के साथ काम नहीं कर सकता। मेरी सम्मति में स्वदेश के राष्ट्र के लिये पहिली आवश्यकता यह है कि जनता को ब्रह्मचारी वन कर और उसमें सहन-शक्ति फूंक कर एक आत्मोन्नत स्वराज सेना खड़ी की जाय, तब वैयक्तिक गुलामी की जंज़ीरें काट कर श्रत्याचार से युद्ध हो सकेगा। कांग्रेस, हिंदू-महासभा, खिलाफ़ा श्रीर अन्य श्रखिल-सारतवर्षीय-संस्थाश्रों के कार्य चलाने के लि तो बड़े-बड़े व्यक्ति विद्यमान् हैं, मुक्त से अल्प शक्ति गते मनुष्य के लिये यही बडा काम है कि ब्रह्मचर्य के उद्घार और दिलित जातियों के उत्थान का मार्ग जो अपने को सुमा है, उस का निर्देश आर्य जाति के आगे रखने का यत्न करूं।" यह भी अपने बिलकुल ठीक ही लिखा था कि "बृटिश सरकार ने जेल का प्रबन्ध ऐसा रखा है, जिससे दुराचारी कदी श्रिधिक दुरा अनुभवोधे पहिली वो में कहा था 'यह सुर्य के श्थी के द्वि ह कि "सुके है। कम से वयं सदाचार न्हीन पुरुषो देश के राष्ट्र ह्मचारी वना त्रत स्वराच रें काट कर ा, खिलाफत नाने के लिये शक्ति वाले उद्घार श्रीर युक्ता है, उस हं ।" यह भी

कार ने जेल

प्रधिक दुरा

तार्थं। उनके भोजन-छादन, पाखाना-पेशाव, रहनको ऐसा बना दिया है कि नया फँसा अपराधी भी अनुभवी
कि कि किर उसके उठने की आशा ही नहीं रहती। जेलको में एक ओर तो पठान लम्बरदार कैदियों को गन्दी से
की गालियां देने, बात-बात पर उनकी गदीनयां नापने, धकेलने
कि बोतें-घूसों से मारने के लिये नियत किये हुए हैं और
की और ऐसी ढीली निगरानी है कि वहे जेलों में रिश्वत
कात केवल शराब, अफ़ीम, चरस, सिगरट आदि मँगाये
वासकते हैं, परन्तु हज़ारों का जुआ भी हो सकता है।"

वैसे स्त्रामी जी के लिये तो जेल श्रीर वाहर एक ही-सा । पर, देशभक्ति के जिस युग में जेल जाना श्रनिवार्य-सा श्रीपा था, उस में श्राप सरीखे देशभक्त-नेता का जेल से श्रित रहना सम्भव नहीं था। स्वामी जी ने श्रपनी जेल-यात्रा हं सम्बन्ध में लिखा था—"में बिना ख़ून लगाये ही शहीदों में शिख्ल हो गया।" स्वामी जी की दृष्टि में श्राप का जेल जाना शाही था, किन्तु देशवासियों की दृष्टि में वह श्राप की दृढ़ श्रीमिक्त का श्रावश्यक पुरस्कार था, जिस से राजनीतिक शहीदों श्री स्वी में भी उत्पर के नामों में श्राप का नाम सुवर्णाचरों में स्वालिखा जाता रहेगा।

The same of the same

# (च) कांग्रंस से जुदाई

दूसरी बार गुरुकुल से अलग होने से कुछ ही समय पहले स्वामी जो ने स्थिर कोष के लिये की गई अपील के अनि लिखा था-- ''यदि गुकुरुल-विश्वविद्यायल-कांगड़ी तथा उस ही वर्तनाम शाखाओं के लिये धन की चिन्ता न रहे और यदि है। के धार्मिक दानी थोड़ा सा भी ध्यान दे दें तो इस चिन्ता से हैं एक वर्ष में मुक्त हो सकता हूं। तब मेरा संकल्प है कि कि अञ्चल बतला कर जाति का चौथाई अंग काट दिया गया है, उन की शिचा का काम हाथ में लिया जावे और उन्हें भारत-माता के शत्रु वनाने का जो यत्न इंगलैय इ और अमेरिका की अोर से शुरू हो गया है, उस यत्न का मुकावला करके दिल्ला दिया जावे कि साठ करोड़ से एक भी कम भुजा भारत जननी की नहीं है।" इस के साथ पिछले पृष्टों में दी गई स घटनात्रों को फिर से दोहराने की आवश्यकता नहीं, जिन से मालूम होता है कि स्वामी जी के लिये दलितोद्धार की समसा सब से श्रिधिक श्रावश्यक श्रीर महत्वपूर्ण थी। कांग्रेस के अमृतसर-अधिवेशन में स्वागताध्यन के भाषण में इस सम्बन में कहे गये शब्द बिलकुल स्पष्ट थे। कां ग्रेस को अपनी कुछ शि इस काम में लगाने के लिये प्रिरित करने को ही आप कलकता के विशेषाधिवेशन में सम्मिलित हुए थें। नागपुर में श्री बारडोली के प्रस्तावों में स्वराज्य की प्राप्ति और सामुदािक

420

समय पहले के अन्तमे तथा उस की मौर यदि देश चिन्ता से मै है कि जिन्हें दिया गया है, उन्हें भारत अमेरिका बी हरके दिल्ला भारत जननी दी गई उन नहीं, जिन से र की समस्या । कां श्रेस के इस सम्बन्ध रनी कुछ शिष प्राप कलकत्त ापुर में श्री

र सामुदायिक

व्याप्रह शुरू करने के लिये अस्पृश्यता-निवारण भी एक रिली गई थी। स्वामी जी ने देहली में दिलतोद्धार-सभा श्यापना कर के अपने को इस काम में पूरी तरह लगा वा या। महात्मा जी के जेल जाने के वाद कांग्रेसी नेताश्रों क्ष श्रोर से श्रांखें ही मुंद लीं थीं। इसी श्रवस्था की श्रोर ब्रान श्राकर्षित करते हुए स्वामी जी ने ता०२३ मई सन् १६२२ हो कां ग्रेस के उस समय के प्रधान-मन्त्री श्रीयुत विद्वलभाई पटेल होइस स्त्राशय का एक पत्र लिखा था कि "कभी महात्मा जी वे तो दलितोद्धार को कांग्रेस के कार्यक्रम का मुख्य श्रंग क्राया था और अब उस को आंखों से बिलकुल ओमल कर विया गया है। खादी के कार्य में हमारे कुछ अच्छे से अच्छे क्र्यंकर्ता अपना सब समय लगा सकते हैं, उस के लिये एक क्रकी बड़ी रकम भी अलग की जा सकती है और राष्ट्रीय शिचा सभी योग्य ध्यान दिया जा सकता है, किन्तु दिलतोद्धार के प्रम को विलकुल द्वा दिया गया है। मेरी यह स्पष्ट सम्मति है कि हमारे छः करोड़ भाइयों को हमारे विरुद्ध खड़ा कर के नैकरशाही हमारे खादी के काम को भी पूर्णतया सफल न होने रेगी। में ७ जून को लखनऊ में होने वाली श्राल-इंडिया-कप्रिस-कमेटी में यह प्रस्ताव उपस्थित करना चाहता हूं कि आल-इंडिया-कां ग्रेस-कमेटी के तीन सभासदों की एक उपसमिति रिलेतोद्धार के काम के लिये नियुक्त की जाय श्रीर पांच लाख रूपया इस काम के लिये उस के सुपुर्द किया जाय। भविष्य द्लितोद्धार सम्बन्धी सब काम इस उपसमिति की ही अधीना ते दि में हो।" इस पत्र की पहुंच त्राने पर हिरद्वार से ता० ३ कु हवीं व सन् १९२२ को आप ने कां प्रेस के प्रधान-मन्त्री को दूसरा पत्र अंगे न 9 इस आशय का लिखा था— 'आप जानते हैं कि दलितोद्धार की समस्या मेरे लिये कितनी सहत्वपूर्ण है ? मैं देखता हूं कि प्लाव 湖 河 तक में कांग्रेस की ख्रोर से इस सम्बन्ध में फुछ भी नहीं किया 前市 गया है। बारडोली के प्रस्ताव में लिखा गया है कि जहां अस्पृश्यता का प्रश्न अधिक जटिल हो, वहां कांग्रेस-कोष हे द्लित भाइयों के लिये श्रालग कुये श्रीर स्कूल बनवाये जांग M इस से कट्टर अथवा कमज़ोर लोगों को दलित भाइयों के लि कुछ भी न करने का वहाना मिल जाता है।" इस के आते विजनीर, अम्बाला, लुधियाना, वटाला, लाहौर, अमृतस श्रीर जिंगडियाला तथा देहली श्रादि के कां प्रेस कार्यकर्ताश्रों की श्चपनी श्चांखों देखी हुई उपेत्ता के सम्बन्ध में लिखने के बाद श्रा ने लिखा था—"जब तक बारडोली के प्रस्ताव का संशोधन नहीं किया जायगा, तब तक कांग्रेस के विधायक कार्यक्रम का सबसे प्रधान हिस्सा पूरा नहीं किया जा सकेगा। इसलिये मेरा प्रसाव यह है कि उस को बदल कर यह कर दिया जाय कि दिला भाइयों की ये मांगें तुरन्त पूरी की जांय कि उन को सार्वजिक स्थानों में सब के साथ बैठने दिया जाय, उनको कुश्रों से पानी

000

....

विष्यं ने किया के पश्चाव के प्राप्त के प्र

स के ह्यारो | इसमृतसर कर्ताओं की के बाद ह्याप गंशोधन नहीं का सब से

मेरा प्रसाव कि दिलत सार्वजिक

ओं से पानी

विवा जाय श्रीर राष्ट्रीय स्कृतों तथा कालेजों में उन के विको भरती किया जाय, वहां सब बच्चों के साथ उन को क्षेत्रज्ञाने तथा उठने-चेठने दिया जाय।" पहिले प्रस्ताव पर विकेंग-कसेटी श्रीर श्राल-इन्डिया-क्षितकमेटी में बहस होने के बाद निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत वाया—"स्वामी श्रद्धानन्द, श्रीती सरोजिनो नायह, वाधिरराव देशपांडे और श्री इन्दुलाल याज्ञिक की एक अमिति नियुक्त की जाती है, जो विकेंग कमेटी के अगले विश्वत में पेश करने के लिये दिनतो द्वार के सम्बन्ध में वोजना तय्यार करे। फिलहाल उस आयोजना के लिये दो हि हपया जमा किया जाय।" स्त्रामी जी दो लाख की जगह विज्ञाल चाहते थे त्र्योर चाहते थे कि एक जाल कांग्रेस के क्षमें से तुरन्त इस काम के लिये अलग कर दिया जाय। गाजगोपालाचार्य ने विकिंग कमेटो को श्रोर से कहा कि क्षेप-कोष में से एक लाख देने के लिये प्रस्ताव में आप्रह न माजाय, किन्तु यह लिख दिया जाय कि कार्य की आयोजना आहो जाने पर जितना भी सम्भव हो उतना इस काम के व कांग्रेस के कोष में से अलग कर दिया जाय। सभापति म साहेब के समस्ताने से स्वामी जी ने श्रपने प्रस्ताव के म ग्राप्रह नहीं किया। उक्त समिति के संयोजक का प्रश्न ममामने आया तब श्रीयुत बिहुल भाई पटेल ने कहा—"जब स्वामी श्रद्धानन्द जी का नाम सब से पहले है तब यह लाहा कि वे ही उस उपसमिति के संयोजक हैं।" स्वामी जी के दूंना कि प्रस्ताब के लिये, जो बारडोली के प्रस्ताब के संशोधन के समान की मान की समान की मान के समान की स्वाम कि वह विकेंग कमेटी द्वारा उपसमिति के पास कि विचारार्थ मेजा जायगा।

देहली लौट कर स्वामी जी ने उक्त प्रस्ताव के अनुसार कार श्री हुए कर दिया, किन्तु कुछ स्थानों पर जा कर जांच किये कि आप काम करना श्रीर कोई आयोजना तय्यार करना सम्भवन देव अविक कर स्वामी जी ने विकेंग कमेटी को लिखा कि दस हजार राखा है हिलतोद्धार-उपसमिति को पेशगी दिया जाय। इस पर विक कमेटी ने यह प्रस्ताव किया—''पेशगी रूपया देने के सम्बन्धे हिलामी जी का द जुलाई सन १६२२ का पत पढ़ा गा ही हिलामी जी का द जुलाई सन १६२२ का पत पढ़ा गा ही हिलामी जीर निश्चय हुआ कि श्री गंगाधरशव देशपांडे उपसमिति होती संयोजक बनाये जांय और स्वामी श्रद्धानन्दजी का पत्र उपसमिति होती संयोजक बनाये जांय और स्वामी श्रद्धानन्दजी का पत्र उपसमिति होती संयोजक बनाये जांय और स्वामी श्रद्धानन्दजी का पत्र उपसमिति होती संयोजक बनाये जांय और स्वामी श्रद्धानन्दजी का पत्र उपसमिति होती के पास विचारार्थ सेजा जाय।"

कां प्रेस-वर्किंग-कमेटी की इस मनोवृत्ति पर खामी बीवे कि कां प्रेस के प्रधान-मन्त्री को लिखा था—"देहली के ब्रास-पास सिर्मा दिलतोद्धार की समस्या बहुत विकट होरही है। मैं उस में प्री अर्थ तरह गुता हुआ हूं। वर्किंग कमेटी की ब्राना-कानी के कारण दिल प्री तोद्धार-उपसमिति कुछ सी काम नहीं कर सकती ब्रोर विश्व कि कमेटी को देश की ब्रान्य राजनीतिक समस्यात्रों से ही इतनी कु कि

हसार वह दलितोद्धार के कार्य की आर अब के हम विके। इन अवस्थाओं में उपसमिति में मेरा रहना व्यर्थ हिसम्ब और में उससे श्रालग होता हूं।" २३ जुलाई सन् ११२३ को के उस समय के प्रधान-मन्त्री पं० मोतीलाल जी नेहरू वर्ष से आपको त्यागपत्र वापिस लेने के लिये लिखते हुए सार कार विवास वहुत दुर्भाग्य होगा कि उपसमिति इस सम्बन्ध केरे कि आपके दीर्घ अनुमव और इस समस्या के आप के विस्तृत व न देत अवयन से वंचित रहेगी।" उसी दिन आप ने प्रधान-मन्त्री को ार राया है दिया—"मैंने अमृतसर और मियांवाली जेलों में यह गर किंग है कि चरित्र-गठन श्रीर श्रश्प्रयता निवारण सम्बन्धे 🔃 स्थापित हुए राष्ट्रीय-ऐक्य के बिना कांग्रेस अथवा उस पढ़ा ग्या हरीखी राजनीतिक संस्थायें कुछ भी नहीं कर सर्केगी। सें श्रव ासमिति । शनी सब शक्ति इस कार्य में ही लगाना चाहता हूं। इसि जिये जपसिक्षे आप मेरा त्यागपल स्वीकार करें। इसी पत्र में श्रापने वर्किय-होरी के उस अनुचित प्रस्ताव की आर भी संकेत किया था, वामी जीरे आ द्वारा ऋाप के स्थान पर श्री गंगाधरराव देशपांडे को उप-श्रास पास शिमिति का संयोजक नियत किया गया था। वर्किंग कमेटी के इस उस में भी गर्य को अनुचित सममते हुए आप की यह भी धारणा हो गई जरगादि ग कि उस की आर से दिलतोद्धार के कार्य के सम्बन्ध में प्रीर विका प्रान-कानी की जा रही है। आप ने लिखा भी था—"कां ग्रेस-इतनी कु किंग-कमेटी के दलितोद्धार के सम्बन्ध में की गई कार्रवाई ते

मुक्त को निराश कर दिया है। मुक्त को आशा नहीं कि कीक बीजी इस सम्बन्ध में निकट भविष्य में कुछ भी कर सके। इसिल विष् में इस सम्बन्ध में जो कुछ भी कर सकता हूं, अब दिलतोहा जीविव सभा देहली के द्वारा ही करंकगा। मैं कांग्रेस का साधार को तेत सभासद भी इस समय इसिलये हूं कि वह सत्य और भी हते हु मार्ग का अवलम्बन करते हुए अपना ध्येय पूरा करना चाहां इसव है, किन्तु इस के वर्तमान नेता ह्यों की कार्यप्रणाली वसे ही कृष्णि हिंगी बीति पर अवलिम्बत है जैसे कि पुराने समय में थी, जब हिन्न सरे पढ़े लिखे धनाढ्य लोगों के पास स्वराज्य प्राप्ति के लिये के बाता आदोलन के सिवा श्रीर कोई सार्ग नहीं था। मैं मानता हूं हि लु में ऐसे राजनीतिक मार्ग का श्रावलम्बन करने के सर्वधा श्रयोग क्रां हं। इसिलिये अनृषि दयानन्द के बताये हुए वैदिक धर्म के मार्ग जेल का ही अवलम्बन कर में अपने काम में लगुगा। अब में लग् वहाचर्याश्रम-पद्धति की पुरातन शिला-प्रणाली का पुनस्द्वा वा। करने, जन्मगत जात-पात को मिटाते हुए अद्भुत कही जाने वाली हो स जातियों का महान् आर्य जाति में सम्मिश्रण करने, हिन्दी को कि राष्ट्र-भाषा बनाने का यतन करने ऋौर ऋहिंसा का कियालक ल्ल प्रचार करने में लग्नुगा। सन् १६१६ में सत्याप्रह-कमेटी से बिहर ज्यागपत्न देते हुए भी आप ने ऐसे ही भाव प्रकट किये थे। हिसा , यह परिस्थिति थी, जिसमें स्वामी जी कांग्रेस से श्रक्षा हुं। जा

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

थे। इस परिस्थिति को कुछ अधिक स्पष्ट रूप में जानने के लिये कि

क को के विचारों को विशेषतः असहयोग आन्दोलन के इसिल्लि क्ये में ब्रापके मतभेद को भी. जानने की श्रावश्यकता है। जितोहा जितिक भ्रान्दोलन के साथ तन्मय हो जाने भ्रौर उस चेत्र में साधारक हो नेता श्री से भी अधिक सचाई, ईमानदारी तथा तत्परता र भी हुए भी महात्मा गांधी के साथ स्वामी जी का जो मतमेद वाली असको त्र्यापने कभी किसी भी कारण से और किसी भी ही कि क्या में छिपाया नहीं था । पिछले पृष्ठों में इसी दृष्टि से , जब कि समतमेद का भी यथास्थान उल्लेख किया जाता रहा है। लेये वैष द्वाला गानधी के साथ म्वामी जी के पुराने सस्वन्ध, प्रेम, ता हूं हिला कुछ आपस की श्रद्धा और आकर्षण के कारण भी उस । श्रयोग क्रोद ने कभी उग्ररूप धारमा नहीं किया, किन्तु महात्मा जी के मा जिल चले जाने अंगेर पीछे दूसरे किसी नेता के साथ वैसा अब में लिय न होने से स्वामी जी का मन कांग्रेस से फटता चला पुनस्द्वा वा व्यक्तिगत सत्याग्रह में स्वामी जी का इतना विश्वास नहीं नाने वाली हो सामुदायिक-सत्यायह के सम्बन्ध में आपका यह स्पष्ट मतः हिन्दी को कि एक बार शुरू करने के बाद कांग्रेस के बाहर होने वाले क्रियासक हिंसा के कार्या उसको कभी भी बन्द नहीं करना -कमेटी से महिरो, क्योंकि सरकार का श्रापने लोगों द्वारा उपद्रव अथवा शा कराना कुछ भी कठिन नहीं ग्रीर उसको सर्वथा बन्द थे। ब्रक्षा हुं। जिथायक-कार्यक्रम को सफल वनाने के ने के लिये में ग्राप कों सिलों में जाने के भी पत्त में थे, किन्तु उनमें

भ्रांडगा-नीति से काम लेने के पत्त में नहीं थे। विधायक कार्यक ली नह में भ्रापका श्रटल विश्वास था; सत्यामह की दृष्टि से नहीं, किन् ले सेठ राष्ट्र में उस समय के लिये शक्ति पैदा करने की हिर्दे ब्रिकार जिससे कभी किसी दैवीय-साधन से स्वराज्य प्राप्त हो जाय, वो शांठन व उसकी रक्ता की जा सके । सत्याश्रह द्वारा स्वराज्य-प्राप्ति में क्ष विकार द्यापका इतना विश्वास नहीं था । इस सम्बन्ध में श्राप प्राथ अतियों बह कहा करते थे कि स्वराज्य की प्राप्ति तो भूकम्प के समान हर के किसी अनहोनी घटना से ही होगी। उस समय के लिये हमको ज्ञ भल त्रध्यार रहना चाहिये, जिससे वैसा अवसर आने पर हमां ग्रीर य पैर लड़खड़ाने श्रीर हाथ कांपने न लगें। श्रपने इन विचारों हो श्रापने कांत्रेस की सत्याग्रह-जांच-कमेटी के सामने १४ मान सन् १६२२ को साची देते हुये भी स्पष्ट कर दिया था। इसी इिंद से आप अपने को कांग्रेस की ओर से उसके विधायक कार्यक्रम के प्रवान श्रंग श्रास्पृश्यता-निवारण में ही लगाना चाले के। पर, वैसा होना नहीं था। श्रस्पृश्यता-निवारण की समला आपके लिये इतनी श्राधिक सहत्वपूर्ण थी कि उसको हल करने कराने की आशा से ही आपने साधु-महामगडल को भी सहयोग दिया था ऋौर जब उससे यह आशा पूरी न हुई, तब उससे भी आप अलग हो गये। साधु-महामगडल से त्यागपत्र देते हुगे आपने स्वासी जगदीश्वरानन्द जी को लिखा था—"गग है जौटे भाइयों से ज्ञात हुआ कि श्रव आप साधु-महामएडल के

प्रयोग

रह से कार्या

मेजता

रीजि

\$ 6

उसरे

पड़ा

श्री

वी नहीं रहे स्त्रीर स्वामी प्रकाशानन्द महामन्त्री चुने गये हैं। क्षेत्रेठ जमनालाल बजाजसे पांच सौ रूपये इसिलये ले दिये थे कि कार्यक्रम हिंह है का ही कुछ काम न किया ने नी कित का ही कुछ काम न किया तो श्रीर क्या करेंगे ? सबसे क्रिं जो काम साधु-महामयडल कर सकता है, वह दिलत जाय, तो अतियों को उनके अधिकार दिलाने का है। वह स्वामी प्रकाशा-देत में भी ह के मन्त्री होते हुये होने का नहीं। मैं हिन्दु (श्रार्य) जाति प प्राया इस समय दिलत जातियों के उद्धार में ही सममता है समान और यथाशक्ति उसके लिये ही श्रापनी तुच्छ श्राल्पशक्ति का ये हमको ह्योग करना चाहता हूं। श्रातएव साधु-महामगडल के सभासद्-र हमारे ह से त्यागपत्र देना हूं। मुक्ते ज्ञात नहीं कि महामन्त्री जी का चारों हो क्रायांलय कहां है ? इसिजिये यह त्यागपत्र श्रापकी सेवा में ४ आस भेतता हूं। आप इसे स्वामी प्रकाशानन्द जी के पास मेज ा । इसी विधायक-रीजिये।" ना चाहते

कांग्रेस तथा साधु महाभगडल से निराश होकर दलितोद्धार कं लिये ही स्वामी जी हिन्दु-महासभा की छोर सुके थे, किन्तु ससे भी आपको इस सम्बन्ध में बुरी तरह निराश होना ो सहयोग पहा था।

समस्या

न करने

उससे भी

देते हुवे -"गया से

मग्डल के

पिंखत मोतीलाल जी नेहरू को त्यागपत्र के सम्बन्ध में श्रन्तिम पत्र देने के वाद कां ग्रेस से श्रालग हो जाने पर भी गीडत जवाहरलाल जी नेहरू श्रीर श्री देवीदास गांधी की

ते मरि

इते व

तेनों व

ग्राग्रह

प्रतिये

अतंक

र्ग प्रे

539

हो ग

前

विश्वा

म र

येय

हुंग

के व

वह

र्वाभी अद्धानन्द Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गिरफ़्तारी पर आप के हृदय में फिर कां मेस के राजनीति स्तेत में कृद्ने की तीज इच्छा पैदा हुई और कांग्रेस में श्रात के लिये ही आपने आर्य-सार्वदेशिक-सभा के प्रधान-पद्से लाग पत्र भी दे दिया, किन्तु उस समय के राष्ट्रपति हकीम साहे के इस आदेश पर कि असहयोग-आंदोलन के कार्यक्रम से मतमेह रखने वालों को कां भेस के संगठन में पदाधिकारी नहीं होना चाहिये, आप आमे बढ़ते हुए भी रुक गये। डाक्स श्चन्सारी को श्चपने सतसेद के सम्बन्ध में आपने लिखा था-"इस अवस्था में मैं अपने अन्तःकर्गा में यह अनुभव करता हूं कि मुभ्त को कांग्रेस की प्रवन्धकारिग्री का सभासद नहीं रहना चाहिये। इसिलिये मैं अपने यह मार्च के त्यागपत्र को फिर से पेश करता हूं।" इसी से आप ने देहजी की प्रांतिक कां प्रस-कमेटी का सभापति होना भी स्वीकार नहीं किया था अगेर डाक्टर अन्सारी को लिखे हुए पत्र में ही आप ने लिख था-"इस के बाद फिर यदि कोई अनहोनी घटना न हो जाय तो ये मेरा अभितम निर्णय है। यदि कहीं आल-इशिडया-कांग्रेस-क्रमेटी ने कलकत्ता के अधिवेशन में सब प्रांतों में एक साथ सत्यामह करने का निश्चय कर लिया तो मैं किसी एक प्रांत का सम्भवतः पञ्जाब का नेतृत्व करने के लिये प्रतिज्ञा बद्ध हूं।" सन् १६२४ में बेलगांव-कांग्रेस में त्राप महात्मा गांधी के आमहपूर्या व्यक्तिगत निमन्त्या को स्वीकार करके दुर्शक हप में

क्रिमिलित हुए थे। इतना आग्रह महात्मा जी ने यह प्रगट क्रिये ही किया था कि मतभेद हो जाने पर भी आप का पुराना प्रम-सम्बन्ध नहीं दूटा था। महात्मा जी के ग्रमह पर ही आप उन के साथ स्वदेशी-प्रदर्शिनी तथा चरस्वा शियोगिता के समारोह श्रीर कांग्रेस के खुले श्रधिदेशन में कि भाष्या के दिन उपस्थित हुए थे। सन् १६२५ में कानपुर-तंत्रस पर भी दरीक के रूप में ही आप गये थे। वैसे सन् १९२३ के शुरू में ही स्वामी जी कांग्रेस के कार्य से श्रलग हो गये थे। किन्तु उस के चार आने वाले सदस्य आप बरावर है रहे थे, क्योंकि उस के ध्येय और मार्ग पर आए को क्षिम था। कां ग्रेस से श्रालग होने के समय दिये गये त्याग-ल में भी आप ने लिखा था— "जब तक कां ग्रेस का वर्तमान क्षेय यही रहेगा. में उस का साधारण सभासद् अवश्य हंगा।"

# ६. गुरुकुल में फिर दो वर्ष

#### (क) आगमन

सार्वजनिक राजनीतिक चित्र की सब कहानी एक साथ देने कारण से गुरुकुल में फिर से बिताये गये दो वर्ष का वर्णन कुत पीछे पड़ गया है। अमृतसर-कां प्रेस के स्वागताध्यच के

मनीतिः में श्राने त्याग

साहेब सतमेद होना

डाक्टर था—

द नहीं पत्र को

करता

मंतिक-ज्या था

लिखा ो जाय

तां ग्रेस-साथ

ति का

हूं।" धी के

ह्वप में

कार्य से निवृत्त हो कर छाप जलियांवाला-बाग को आगर-बाटिका' बनाने के काम में लगने का निश्चय किये हुए थे। पर, गुरुकुल के हितैपियों ने श्राप को श्रा घेरा श्रीर श्राप से कहा कि यदि आप गुरुकुल को नहीं संभालेंगे तो गुरुकुल के सामिषक श्राचार्य उत्तराधिकारी की नियुक्ति हुए विना ही उसको एकाएक फरवरी के मध्य में छोड़ जायेंगे और गुरुकुल की इतिश्री हो जायगी। श्रन्तरंग-सभा के निश्चय, प्रतिनिधि-सभा के प्रयान के छाप्रह और गुरुकुल-प्रेमियों के अनुरोध पर आप महाला गांधी और महामना मालवीय जी से जिलयांवाला-बाग के जिये चन्दा इकट्टा करने के काम से छुट्टी मांग कर गुरुकुल चले आये। अन्तरंग-सभा में २५ माघ सम्वत् १६७६ को आचार्य के पद से श्री शामदेव जी श्रीर मुख्याधिष्ठाता के पद से श्री रामकृश्या जी का त्याग-पत्र स्वीकृत करते हुए यह प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था कि 'वर्तमान अवस्था में इस सभा की सम्मति में श्री स्वामी श्रद्धानन्द् जी ही पूर्ण योग्यता से इस कार्य को सम्पादन कर सकते हैं। इस लिये यह सभा सर्वसम्मिति से नम्रतापूर्वक प्रार्थना करती है कि वे पूर्ववत् इस कार्य को संभालने की कृपा करें। सभा उनको गुरुकुल का आचार्य और मुख्या-धिष्ठाता नियत करती है। श्री स्वामी जी के वही अधिकार होंगे जो उन दिनों में थे, जब वे पहले गुरुकुल के आचार्य और मुख्या-धिष्ठाता थे। चुंकि स्वामी जी की शारीरिक अवस्था इस योग

'श्रमर-थे। पर, से कहा सामयिक एकाएक के प्रधान महात्मा ा के जिये कुल चले आचार्य र से श्री प्रस्ताव सभा की इस कार्य म्मति से संभालने मुख्या-ार होंगे मुख्या-

स योग्य

कि वे ब्रान्तरंग सभा के प्रत्येक श्रिधिवेशन में सम्मिलित हो हुसिलिये निश्चय हुआ कि गुरुकुल के प्रबन्ध-सम्बन्धी प्रिधिकार प्रधान-सभा, श्री विश्वम्भरनाथ जी तथा मुख्या-श्रिता की उपसभा को प्राप्त होंगे।" स्वामी जी ने गुरुकुल किम फिर से अपने हाथ में लेने के लिये निम्न लिखित शर्तें इतिश्री हो भी की थीं—(१) दो वर्षी तक पाठविधि ऋौर प्रबन्ध में तीलार्थ जो परिवर्तन किये जांय, उन में सभा हस्तचेप न करे ! ह) गुरुकुल की धन-सम्पत्ति श्रालग ही सुद पर चढ़ाई जाय और उस का श्राधिकार उस के लिये वनाई गई उपसमिति को हो। (३) दो वर्ष के लिये श्रान्तरंग-सभा के स्थान में तीन मजनों की एक उपसमिति बनाई जाय। उसी की श्रोर से जर सीधा बृहद्धिवेशन में पेश किया जाया करे। (४) कृषि-क्षाग पुनः जारी करने श्रीर श्रीद्योगिक तथा व्यापारीय विश्वालय खोलने की स्पष्ट अप्राज्ञा दी जावे। (१) गुरुकुल प्रेस मं प्रिटिंग मशीन तथा अन्य सामान के लिये दस हज़ार रूपया शाया जावे। (६) गुरुकुल-नियन्त्रगा-परिषद् का जो प्रस्ताव दस-णारह वर्ष पहिले पेश किया था, उस को पास कराने का पुनः ल हो।" ऊपर के प्रस्ताव से स्वामी जी के प्रति गुरुकुल के संवालकों श्रथवा स्वामिनी-सभा की श्रन्तरंग-सभा के विश्वास, महा तथा भरोसे का पता लगता है ग्रौर स्वामी जी की शतों से गल्म होता है कि गुरुकुल के सम्बन्ध में अपने असिद्ध स्वप्न की

पूर्ति की आशा और पुरानी सहत्वाकां ता से ही आप कि

## (ख) 'श्रद्धा'

हे पुर ला

प्रपन

पहीं

भारत

मोर

ाया

पहले

तेज ह

का र ग्राटि

वतार

के न

ध्यान

खासं

ग्रौर

नहीं

विच

हो उ

चढ़ा

रखने

११ फरवरी सन १६२०, ४ फाल्गुन १६७६ को सामी जी ने कुलपति के रूप में फिर गुरुकुल में पदार्पण किया और पांच छ: दिन में गुरुकुल की योग्य व्यवस्था कर के प्राप इन्द्रप्रस्थ, कुरुचेत्र, मटिगङ्क के शाखा गुरुकुलों के उत्सव भुगताने के लिए देहली लीट आये। तीनों उत्सव भुगता कर ता० १७ मार्च के लगभग देहली का सब काम समेट कर फिर गुरुक पहुंच गये। गुरुकुल की आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए 'श्रद्धा' नाम से साप्ताहिक-पित्रका निकालनी शुरू की। पहले श्रङ्क में 'श्रद्धा' के उद्देश्य तथा कार्यक्रम के सम्बन्ध में स्वामी जी ने लिला था- "ब्रह्मचयिश्रम की रचा श्रौर उद्देश्यों का ठीक प्रचार 'श्रद्धा' का मुख्य उद्देश्य है। परन्तु यतः ब्रह्मचर्यका सम्बन्ध संसार की सब स्थितियों के साथ है, इसिलए संसार की सब घटनाओं को ही 'श्रद्धा' की कसौटी पर परखन 'श्रद्धानन्द' का काम होगा। में देवनागरी लिपि को संसार की सब लिपियों का स्रोत श्रीर मनुष्य के लिए स्वाभाविक सममता हूं। इसिलए इस 'श्रद्धा' के साप्ताहिक दूत को उसी लिपि के द्वारा यात्रा एए भेजा करूंगा। .....भेंने ब्रह्मचर्य श्राश्रम

A LIE

क्षुनरुद्धार को ही सब विषयों, समाचारों का प्रधान कृद्य .....मातृभूमि की भक्ति बिना मनुष्यमात्र को ला है। व्या भाई नहीं समम्ता जा सकता। इस भूलोक की सारी हीं का उत्तम फल भारतभूमि थी श्रौर अब भी है। केवल भारतपुत्रों ने धर्म के आदर्श से गिर मातृभूमि के गौरव को घटाया और उसके साथ ही सारे संसार में भोग और स्वार्थ का राज फैल ॥। संसार से यदि भोग श्रीर स्वार्थ का राज नष्ट करना हो तो हिले भारतभूमि का तेज पुनः उत्तेजित होना चाहिए। वह आत्मिक के ही सारे संसार में भोग की प्रधानता का नाश करके शांति हाराज स्थापन कर सकता है। अतः सातृभूमि के पुराने ग्रात्मिक बल को फिर से जगाना 'श्रद्धा' का काम होगा।" ऊपर बताये गये 'श्रद्धा' के अन्तिम काम पर मनुष्यमात्र के आतृभाव ह नाम से अपने राष्ट्र की उपेचा करने वालों को कुछ अधिक यान देना चाहिये। यही स्वामी जी का 'राष्ट्र-धर्म' था। वामी जी की इस स्वदेशभक्ति में दूसरों के प्रति घृगा, तिरस्कार श्रीर उन पर शासन करने की आसुदी-लालसा की गन्ध भी नहीं थी। 'श्रद्धा' के उक्त कार्यक्रम से स्वामी जी की राजनीतिक-विचार-सर्गि। को भी समस्ता जा सकता है ऋौर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि स्वामी जी की राजनीति पर धर्म का एक खोल वहा हुआ था, जिससे कांग्रेस की सुखी राजनीति पर विश्वास रखने वाले नेताओं के साथ आपका निभना कठिन था। 'श्रद्धा'

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

किर

- Table

वामी श्रीर श्राप

ताने १७

जिए |हले

जी ठीक का

तार ाना की

के

ता

के कार्थक्रम में स्वामी जी ने अपनी आत्मा का पूरा और वाल विक चित्र श्रंकित कर दिया था। 'श्रद्धा' के उक्त कार्यकम को ्र<sub>लोबना</sub> सामने रखते हुए ही ब्रह्मचर्य-सूक्त श्रीर मानव-धर्म-शास्त्र क्ष क्रिक के व्याख्या प्रति श्रङ्क में क्रमशः नियमपूर्वक की जाती थी, जिसके हि। में स्वामी जी स्वयं लिखते थे। राजनीतिक-चेल से अजग होजाने क्षेत्री पढ़ पर भी श्रापका 'श्रद्धा' के द्वारा ही उसके साथ मानिसक-सम्बन्ध लों में प बना रहा था। स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य, गुरुकुल-समाचार स्रादि के क्षिकं पर अलावा सामयिक प्रसंगों पर भी आपके विचार 'अद्धा' हारा कियों मे कारत है खुले शब्दों में प्रगट किये जाते थे। खिलाफ़त के प्रश्न को लेकर मुसलमानों में उठे हुए 'हिजरत' के सम्बन्ध में श्रापने लिखा ति दिय था-"मेरे भाइयो ! भागना कायरों का काम है। हम यहां ही प्रम्धेरा ह ाता ! स रहेंगे, यहां ही जिथेंगे और इसी पवित भूमि में माता की सेवा ह्या। ज करते हुए प्रामा त्यागेंगे । यहां से 'हिजरत' के स्थान में यहां ही क्षस्रों त शहीद बनेंगे । अपने सहन तथा तप से गोरी जातियों के ग्रोर देख कठोर हृदयों को भी ऐसा विचला दें कि उन्हें भारत के एक एक ने प्रकाः बच्च से दीन प्रार्थना करनी पड़ और बृटिश गवर्नमेग्ट के प्रति-पत्र ने ऋ निधि यह कहने के लिये विवश हों कि 'उठो भारत के सचे पुत्तों हे विछो श्रीर उसकी सच्ची पुत्रियो ! अपनी अमानत को संभालो क्योंकि रह निक अब हम अमानत में खयानत नहीं करना चाहते।" पंजाब के गर लिख माशिल-लॉ के ख़ूनी शासन के सम्बन्ध में नियुक्त सरकारी हरारा में उसक कमेटी की रिपोर्ट की आपने 'श्रद्धा' में विस्तृत और तीव 'श्रद्धा' र

1

7

के

命命

नि

B

वे

रा

1

बा

a

1

ी

के

7

|-

ĥ

Þ

h

ľ

1

करते हुए बहुत बुरी धिन्जयां उड़ाई थीं। लोकमान्य के देहावसान पर 'राजनीति का सुर्यास्त' शीर्षक से आपने में एक मुख्य लेख लिखा था—"भारतवर्ष में राजनीति को की पढ़ों के पुस्तकालयों से बाहर निकाल कर जनता की मोंप-श्री पहुँचाने वाले श्रमुवा वही थे। 'केसरी' पहिला राज-क्षि पत है जो किसानों की मोंपड़ियों श्रीर मज़हरों की क्षिमें में पढ़ा जाना शुरू हुआ था और गरापति-पूजा पहिला क्षात्र है जिसने जनता के बड़े भाग को एक राजनीतिक सुत्र में श्री दिया था। राजनीति का सूर्य ग्रस्त होगया। फिर क्या क्षंरा हो जायगा ? हे पुनर्जन्म पर विश्वास रखने वाली भारत ब्रा ! सूर्य श्रस्त होगया, परन्तु उसका अत्यन्ताभाव नहीं ह्या। जो काम एक सुर्य करता था, उससे प्रकाश पाये हुए हमों तारे उसको पूरा करेंगे। भारतमाता के उज्ज्वल मुखकी ब्रोर देखो, उसका मुख मिलन नहीं है; क्योंकि वह जानती है कि ते प्रकाश उसके समर्थ पुत्र ने फैलाया था, वह एक-एक भारत-ह ने श्रपने श्रान्दर सुरिचात कर लिया है। लोकमान्य तिलक हे विद्वोड़े पर कौन श्रांसु न बहाएगा ? विवश होकर श्रश्रधारा ह निकलती है। परन्तु वह देखो विद्यत् के अनरों में सूर्य लोक ए जिला हुआ है-"रवराज्य मेरा जन्मसिद्ध श्रिधकार है और गैंउसको प्राप्त करूंगा।" इन राजनीतिक विचारों के साथ-साथ श्रद्धा' में पंजाब में आर्थसमाज के दो दलों को एक करने, उसकी

बहिये

THE F

र्ग श्र

ग्राने के

अम्बत्

ति दो

जीवन र

3

भद्रा' व

प्रगति ख्रौर सार्वदेशिक-सभा की छोर से मद्रास-प्रचार का कन्या-गुरुकुल की स्थापना के लिये आंदोलन तथा गुरुकुल के सम्बन्ध में किये जाने वाले आचापों का भी निराकरण किया जाता था। आर्थसमाजियों की इस धार्गा की भी 'श्रद्धा'में लिखें श्राच्छी श्रालोचना की गई थी कि श्रायसमाज का राजनीति के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। 'वैदिक धर्म ग्रीर वर्तमानं क्रमदा आर्यसमाजी,' 'आर्य कीन है ?' 'यदि इतना ही समय अपने ही क सुधार में लगाया जाता,' 'वैदिक धर्म किन अर्थों में सार्वदेशिक है ?, 'क्या धर्मसभा सिद्ध करके बच जाश्रोगे?' श्रीर 'क्या पा संसार में वोल्शे बिज़म का राज होगा ?' इत्यादि लेख आर्थ समाजियों में राजनीतिक तेजिस्वता, स्कृतिं श्रीर उत्साह पैता क्रा व करने के लिथे ही लिखे गये थे ? इनमें आर्यसमाजियों हे खराडनात्मक कार्य त्याग कर वैयक्तिक श्राचरणों द्वारा मंडनात्मक कार्य करने के लिए भी ज़ोरदार अपील की गई थी। दलितोद्धार के लिये 'श्रद्धा' में निरन्तर श्रांदोलन किया गया था । इस सम्बन्ध में 'सात करोड को गंवाकर क्या स्वराज्य मिलेगा ?' शीर्षक से लिखा गया लेख श्राज भी मनन करने योग्य है। गुरुकुल से श्रलग होने से पहले 'मेरा भविष्य का कार्यक्रम' शीर्षक से लिखे गए लेख में लिखा था—''इस में सन्देह नहीं कि डाक्टरों की सम्मति में मुक्ते गीर्षक त श्राराम ही श्राराम करना चाहिए, कार्य से सर्वथा बचना है श्रपी

----हिये। परन्तु मेरी प्रकृति ऐसी बनी हुई है कि आराम में र तथा क्रीर कार्य में मुक्ते जीवन प्रतीत होता है। यह कुल के क्षिय है कि कार्य उतना ही करूंगा, जितनी मुम्म में शक्ति है, क्या ल्लु बिना कार्य के में सन्तोष से नहीं बैठ सकता। मनुष्य हा। में शक्ति ब्राल्प है, जीवन थोड़ा है, इस को अधिक से अधिक नीति के क्षात्यक बनाना चाहिये। इसिलिये मेरा संकल्प यह है कि वर्तमान हां कहीं भी सुगमता से मेरे उद्देश्य की पूर्ति की आशा होगी वहीं व संकूगा, अन्य स्थानों पर नहीं।" यही भावना थी जिससे जीवन की अपनितम घड़ी तक सदा कार्य में ही लगे रहे और बाद में ईष्या पैदा करने वाली मृत्यु द्वारा श्रापने कार्य है शृंखला को सदा के लिये दृढ़ बना गये। गुरुकुल से चले ब्राते के बाद सन् १६२१ के अन्त्वर के मध्य, आश्विन लत् १६७८, को 'श्रद्धा' बन्द हो गई। 'श्रद्धा' ने अपने क्षे दो वर्ष के अलप से जीवन में दूसरे समाचार-पत्नों के दीर्घ वन से कहीं अधिक काम कर दिखाया।

अपने

देशिक

'क्या

आर्थ-

पदा

यों से

द्वारा

प्रपील

रन्तर करोड

लेख

पहलें

लेखा

मुभे

चना

### (ग) गुरुकुल के लिये स्थिर फएड

६ श्रावरा सम्वत् १६७७, २३ जुलाई सन १६२०, के बा' के श्रङ्क में 'भारतवासियों पर गुरुकुल के श्रधिकार' गिषक लेख में स्वामी जी ने गुरुकुल के लिये बीस लाख रूपए गै अपील की थी अंगर बीस लाख का स्थिर फएड जमा करने

् श्र

विवा

हूं में

नीटन

भुषु

ते प्

भी ड

को र

समा

गहुंच विदा

सभी

संगठ

हादि

से क

भवन

शीर्ष

सफल

सब इ

दिनों

प्राट

के लिए समस्त आरत तथा वर्मा का दौरा करने का भी आफो संकल्प प्रगट किया था। १ भाद्रपद की 'श्रद्धा' में 'गुस्क कांगड़ी की वर्तमान दशा' के शीर्षक से किसे गए मुख्य लेस है स्वामी जी ने लिखा था—"श्राज साद्रपद् मास क्षे पहली तारीख है। आज ही में गुरुकुल के लिए स्थिर राष्ट्र एकत्र करने के उद्देश्य से कुलभूमि से बाहर जा रहा हूं। ..... भें कलकत्ता से काम शुरू कहँगा। मेरा विचार यह है कि भारतवर्ष का कोई कोना भी ऐसान ह्यूटे, जहां भित्ता के लिए में न पहुंचूं। ..... कलकत्ता से मद्रास जाकर मुक्ते कुछ दिन उस प्रान्त में सार्वदेशिक सभा की और से धर्म प्रचार करना झौर कराना होगा! वहां से वस्वई कि कर काम करूंगा। वस्बई से लीट कर कुछ दिन गुरकुल में बिता ब्रह्मदेश पहुंचने का विचार है। नवस्वर मास के मध्य से दिसम्बर के सध्य तक वहीं रहुंगा । ब्रह्मदेश से लौटकर पंजाव के प्राम-प्राम ऋौर नगर-नगर में घुमने का संकल्प है। पञ्जाव की जनता में गुरुकुल के लिये ध्यसीम प्रेम है। गुरुकुल-कांगडी ने देवियों के हृद्य में विशेष स्थान बना लिया है । यद श्रात से ही वे सुभे भिचा देने की तैयारी करने लग जायं तो आर्ख नहीं कि 4— ई लाख रूपया पञ्जाब से ही एकत्र हो जाय। जग देना तथा दानशीलता की छोर ध्यान दिला देना भिनुक हा काम है और अपना कर्तव्य पालन करना दानियों के अधीन है।"

### गुरुकुल में फिर दो वर्ष

480

- Constitution अधिन की 'श्रद्धा' में फिर श्रापने लिखा—''कलकत्ता से मेरा आपने 'गुस्सुल लेख में मास की र राशि हा हूं। विचार , जहां मद्रास ों ओर ई टिक कुल में मध्य से पंजाव पञ्जाव कांगडी श्राज गश्चर्य । जगा

क्षित्र धर्म-प्रचारार्थ मद्रास-प्रान्त की यात्रा का था। कलकत्ता क्षेत्र हास्वस्थ हो गया कि मुक्ते कलकत्ता से सीधा गुरुकुल क्षेत्रा पड़ा। जीवन शेष है तो मद्रास को फिर कभी अनुकूल म्त में जा ऊंगा।" इस प्रकार मद्रास श्रीर वम्बई का कार्यक्रम के पूरा न हो सका, किन्तु अतिसार से शिथिल गात होने पर म ब्राप ७ कार्तिक सम्बत् १६७७, २२ श्रक्तूबर सन् १६२० हो गुरुकुल से वर्मा के लिये चल दिये। मार्ग में दानापुर-श्रार्थ-माज के उत्सव पर दो भाषंगा दिये। २५ को प्रांतः कलकता हिंच कर २७ के प्रातः आप 'श्रंगोरा' जहाज से वर्मा के लिये बिहा हुए। २६ की शास को ५ बजे वर्मा पहुंचे। वर्मा में प्राय: स्भी शहरों में आपके स्वागत के लिये स्वागत-समितियों का माठन किया गया था और सभी स्थानों पर आपका अभूतपूर्व हार्दिक स्त्रागत हुन्धा था। ३० नवस्वर, १६ मार्गशीर्ष, को वर्मा हे कलकत्ता के लिये विदा होकर मार्ग में इलाहाबाद आनन्द-मन में पं० सोती। ललजी नेहरू के यहां ठहरते हुए २२ मार्ग-र्रीर्प को आप गुरुकुल लौट आये थे। गुरुकुल में आपकी इस सफलयात्रा के लिये हर्ष मनाया गया और उसके उपलच्य में सव ब्रह्मचारियों को उस दिन छुट्टी दी गई। वर्मा में इन ३१ दिनों में आपको १४ मानपत्र दिये गये, जिनके लिये कतज्ञता गाट करते हुए आपको प्रायः एक अन्द्वा लम्बा भाषणा ही देना

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

क का है।" पड़ता था। उनके श्रावा श्रापको साठ भाषण और देने हे होंगे। वर्मा की श्राधी से श्रधिक भूमि का श्रापने चक्कर लगाय श्रोर कोई दो लाख से श्रधिक स्त्री-पुरूषों को वैदिक-धर्म और मात्रभूमि का सन्देश सुनाया। नौकरशाही के भय से धनाक श्रापका दिल खोल कर स्वागत नहीं कर सके और श्राफ कार्य में हाथ भी नहीं बटा सके। फिर भी ६० हज़ार रूपण श्राप गुरुकुल के लिये एकत्र कर ही लाये, जिससे गुरुकुल के श्रायुर्वेद श्रौर कृषि के दो उपाध्यायों की गद्दी स्थिर हो गई। इस दृष्टि से भी वर्मा की यात्रा कुछ कम सफल नहीं हुई। यद्यपि इस सम्बन्ध में स्वामीजी की सम्पूर्ण श्राकांजा पूरी नहीं हुई थी।

1

की

कें

ता

लि

तीः

विं

驯

प्रन ग्री

कर

सम

पत्र

में

विश

शि

तो

रहे

मत

## (घ) 'मकाशपाटीं' की फिर अडंगा-नीति

इस प्रकार स्वामी जी गुरुकुल को स्थिर श्रीर उन्नत वनाने में लगे हुए थे कि प्रतिनिधि-सभा के कुछ सदस्यों के साथ श्राप का पुराना मतभेद फिर उठ खड़ा हुआ। लाहौर की 'प्रकाश-पार्टी' ने फिर श्राड़ंगानीति से काम लेना शुरू किया श्रीर 'प्रकाश' के सम्पादक महाशय कृष्ण जी ने श्रपने पत्र में गुरुकुल के उद्देश्य को लेकर फिर वही पुराना राग श्रालापना शुरू किया। श्री रामदेव जी श्रव गुरुकुल में नहीं थे, इसलिये उन्होंने भी इस काम में उनका पूरा हाथ बटाया। स्वामी जी ने पहिले इस सब विरोध - The same हो सहन करना ही उचित समभा। इसीलिये श्रापने गुरुकुल रेने पहे के संचालन के लिये नियुक्त उपसमिति के सदस्य श्री विश्वमभर-लगाया तथ जी को १४ अप्रैल सन् १६२० के पत्र में लिखा था— में श्रीर म्ब्रान्तरंग-सभा के अधिकारों के सम्बन्ध में महाशय कृष्या को धनाड्य लिखा हुआ मेरा पत्र आप ने देखा होगा। मैंने गुरुकुल आने आपके हें बाहे भूल ही क्यों न की हो, पर आप तथा अन्य गुरुक्त-रुपया व्रिमियों की अपील पर ही में यहां आया हूं और कम से कम ] रेकुल तीन वर्ष लग कर यहां काम करना चाहता हूं। मैंने अपने र हो विचार त्र्योर मन्तव्य कभी किसी से त्रिपाये नहीं, इसिल्ये सफ्ल ब्राप, कृष्या, नाराययाद्त्त, गंगाराम तथा श्रन्य सन्जनों ने जब कांजा ब्रन्तरंग में मेरे गुरुकुल आने का प्रस्ताव उपस्थित किया था श्रीर सभा ने उस को स्वीकार किया था तब सब सोच-समम कर ही किया होगा।" इस के बाद इसी पत्र में आप ने आर्थ-समाज के नेता आं के साथ अपने मतभेद को प्रकट किया था। वनाने पत्र के उस हिस्से का आशय यह था—"पहली बात जिस से में सहमत नहीं हूं यह है कि गुरुकुल को किसी भी सरकारी

श्राप काश-

श्रीर कुल के

।श्री

काम वरोध

विश्वविश्रालय के साथ सम्बन्धित करना भारी भूल होगी। यदि

शिला का सब अधिकार देशी मन्तियों के हाथ में चला जाय,

तो भी गुरुकुल पद्धति से शिला देने की आवश्यकता बनी ही

रहेगी। दूसरा मतभेद उपदेशकों के सम्बन्ध में है। मेरा यह

मत है कि ऋाजकल के शास्त्रार्थ वास्तविक धर्म-प्रचार के लिये

बड़ी भारी बाधा हैं। इस लिये मैं अपने शिष्यों में अन्य धर्म के विरुद्ध खगडनात्मक भाव भरने की अपेचा उन के सामने उन सब की अच्छाइयां रक्खुंगा और उन को वताऊंगा कि हा सब अच्छाइयों का मूल वेद है। सम्भव है गुरुकुल से इस प्रकार की शिला से निकलने वाले उपदेशकों से आप लोग सन्तुष्ट न हों। तीसरी बात वैदिक धर्म के साथ राजनीति के सम्बन्ध की है। यदि इस सम्बन्ध में इस समय के आर्यसमाज के नेता यह समस्तते हैं कि उन का और श्राधिकांश श्रार्थ-समाजियों का मत सुन्म से नहीं मिलता है तो यह आप का धार्मिक कर्त्तव्य है कि आप सुक्त को उस की तुरन्त स्वना है दं, जिस से मेरे कारण आप में से किसी को भी कुछ उलमन में न फंसना पड़े।" इस पत्न से मतभेद के मृतभूत कारगों का पता लगता है श्रीर साथ ही स्वामीजो की उदार-धार्मिक-वृत्ति का भी, जिस का यह स्वाभाविक परिणाम है कि गुरुकुल की परम्परा ही कुछ ऐसी हो गई है कि वहां के स्नातकों की मनोवृत्ति में न तो कट्टरता है श्रीर न साम्प्रदायिकता, अपितु उदारता, सहिष्गुता श्रीर राष्ट्रीयता कृट-कृट कर भरी रहती है।

Ara

**EF** 

暖:

कारो

क्राने

सम्ब

गार

ग्राप

की ग

ग्रनुस्

कर द

तक व

**डता** 

नाऊं

ने भी

दी ग

गुरुकु

यह ऋ

के स्थि

₹

स्वामी जी के स्वास्थ्य की दृष्टि से बनाई गई तीन सन्जनों की उपसमिति के सम्बन्ध में भी कुछ, लोगों को शिकायत थी। उस को तोड़ने और सभा के श्राधिवेशनों में स्वयं उपस्थित होने य धर्मी

सामने

ें इन

इस

जोग

ति के

माज

पार्च-

का

ा दे

मन

का

का

की

ही

Π,

f

## कुरुकुल में फिर दो वर्ष

449

असमर्थता प्रगट करते हुए आपने सभा के उस समय के महाशय कुष्या जी को भी २८ चैत्र सम्वत् १६७६ को क पत लिखा था, जिस में गुरुकुल श्राने के समय पेश की र्त शर्ती को स्वीकृत कराने, अधिष्ठाता तथा आचार्य के अधि-कारों को श्रन्तरंग सभा से स्पष्ट कराने श्रौर यदि स्वास्थ्य काम इतने योग्य रहा तो तीन वर्षों तक निरन्तर काम कर देने के सम्बन्ध में लिखा था। शिमला, अब देहली, के रायसाहब गाराम जी को भी २० आश्विन सम्बत् १६७७ के पत में ब्राप ने लिखा था-"अगप को शायद मालूम नहीं कि मेरे साथ की गई सब शर्तें तोड़ दी गई हैं। श्राप के साथ हुए फैसले के ब्रतुसार तो में यहां एक पल भी नहीं रहता, परन्तु श्रव प्रतिक्वा कर दी है कि ऐसी अवस्था में भी ११-२-२० से ११-२-२३ तक काम कर दूंगा। यदि आप लोगों को मुम से काम बिग-इता दीखे तो स्पष्ट लिख दीजिये में उसी समय प्रालग हो बाऊंगा ।" इस पत्र के उत्तर में रायसाहब गंगाराम जी ने भी स्वीकार किया था कि स्वामी जी के साथ की गई शर्तें तोड़ दी गई थीं।

स्त्रामी जी के इन पत्रों पर भी 'प्रकाश' सम्पादक का प्रकृत के सम्बन्ध में भ्रमपूर्ण आन्दोलन बढ़ता चला गया। वह आन्दोलन उस समय जोरों पर था, जब स्वामी जी गुरुकुल के स्थिर कोच के लिये बोस लाख रुपया जमा करने के लिये

क्षा वे

प्रापने

क्षा वे

北多

र मेरी

ा ध्य

阿浦

होगा

निखा

酿

油

3

रत व

ल्लंघ

है नि

के प्रव

मेजा

नेखा

समस्त भारत के दौरे पर निकलने की तैयारी कर रहे थे। गुरुकुल के आद्शें के सम्बन्ध में इतने विचित्र लेख लिखें गरे कि उस समय के गुरुकुल के सहायक-मुख्याधिष्ठाता प्रो० इन्द्रजी विद्यावाचस्पति को ६ माघ १६७७ की 'श्रद्धा' में उनके सम्बन्ध में यह लिखना पड़ा था—''कोई अनजान यदि ऐसी बात कहता तो दुःख न था, पर दुःख तो यह है कि गुरुकुल कांगड़ी के उत्सव से तीन मास पूर्व, जब कि आर्यपुरुष गुरुकुल के लिये चन्दा जमा करने की तय्याहियों में थे, 'प्रकाश' सम्पादक म० कृष्याजी ने आर्थ जनता को यह बतलाकर बहकावट में डाल दिया है कि गुरुकुल का उद्देश्य अभी निश्चित होने को है। जब म० कुष्णाजी ने इतनी अनिभिज्ञता प्रगट की तो क्या श्राक्ष्यं था कि 'श्रार्य गज़ट' को गुरुकुल के सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखने का प्रवसर मिल गया ? 'आर्य गजट' के लेख की उपेना हो सकती है, पर म० कृष्याजी की भूल की उपेक्ता नहीं की जा सकती।" इसी लेख के अन्त में कृष्णाजी से प्रार्थना की गयी थी कि गुरुकुल पर समाचार-पत्रों में तिर छे वार करना होड कर प्रतिनिधि सभा अथवा अन्तरंग सभा में गुरुकुल के उद्देश का प्रश्न उपस्थित करके उसका निबटारा करवा लें। पर, 'प्रकाश' सम्पादक ने तिरहे वार करने बन्द नहीं किये। स्वामी जी के हृद्य पर इन तिर छे वारों से लगी हुई चोट का अनुमान उन पत्नों से किया जा सकता है, जो उन्होंने इस सम्बन्ध में

-

हेथे।

वे गये

न्द्र जी

म्बन्ध

वात

गाडी

लिये

HO

डाल

जब

गश्चर्य

जेखने

ता हो

ी जा

गयी

छोड

उद्देश्य

पर,

वामी

मान

ध में

क मंत्री ह्योर प्रधान को लिखे थे। सभा के प्रधान को १४ अप्रैल सन १६२१, २ वैशाख १६७८ को लिखा भें जानता हूं कि एक त्रोर तो श्रधिकारी श्रौर श्रन्तरंग मा के समासद् मुक्ते कहते जायंगे कि मैं कुछ काम न करूं क्षाराम से बैठा रहूं, दूसरी आर प्रबन्ध की शिथिलता क्षेरी बदनामी भी फैल जायगी। श्रव लाचारी है। स्वास्थ्य ह्यान रखे बिना ही काम करना पड़ेगा श्रीर करुंगा। ल्तु फिर भी जब अयाप लोगों की जबानी हमदर्दी हुआ ली तो मुक्ते आप लोगों की मानसिक दशा पर शोक हुआ होगा।" मन्त्री को बटाला से १३ जून सन् १६२० को ब्रा था-"गुरुकुल का कार्यभार पुनः सम्हालने से हिले यदि मुस्ते उन कठिनाइयों का पता लग जाता, जो क्षर्व मार्ग में पड़ चुकी हैं, तो मैं फिर से काम सम्हालने । साहस नहीं करता। परन्तु जब एक बार बोम हा चुका हूं तो किसी मंजिल तक उसे पहुंचाने का ल करूंगा।" पर, 'प्रकाश' सम्पादक ने सीमा का इतना लंगन कर दिया कि स्वामीजी को गुरुकुल से प्रालग होने का वितरचय करना पड़ा। आपने वह त्यागपत्त, जो असहयोग क्ष्मरण में दिया गया है, सभा के प्रधान जी की सेवा में जिख बा। ३ ज्येष्ठ ७८ को भ्रापने मन्त्री के नाम लिखे गये पत्र में ल्ला—''आपने 'श्रद्धा' में मेरा लेख ख्रौर उस पर ८ तथा १५

मई के 'प्रकाश' में प्रो० रासदेव की आलोचना पढ़ी होगी। क मई क अकार। प्रो० रामदेव और महा० कुट्या अनुचित प्रकार से मुमे बद्दाह करके श्रपना सतलव शिद्ध करना चाहते हैं और न केन 'प्रकाश' में प्रत्युत 'प्रताप' द्वारा भी मेरे विरुद्ध अन्धेर मना है विसमा हैं। इसिलिये में सभा के अधिवेशन में पहुंच कर गुरुका है। श्रालग होने के सारे कार्या वर्णन कर देना चाहता हूं, जिससे हिं भविष्य में गुरुकुल-शिला-प्रगाली स्वार्थियों के स्वार्थ का शिका न होती रहे।" ६ ज्येष्ट सम्बत् १६७८ को देहली से आपने ह ब्राप प्रधानजी की सेवा में फिर लिखा था— "मैंने सभा में कुछ कहने । महेव की आज्ञा मांगी थी और एक पत्र 'प्रकाश' में छपवाने को भेजा होतीं था। उस पर कृष्याजी का उत्तर आया कि आपने तथा पं । सन्चे विश्वम्भरनाथजी ने उसे छपने से रोक दिया है। मैंने उनको ममते लिख दिया है कि उस पत्र को लीटा दें। अब उस विषय में प्राराध कुछ न लिख़िंगा। मेरे विरुद्ध जो कुछ फैलना था, वह फेल नुका गा प्रा श्रीर आगे भी जो गुप्त और प्रसिद्ध रीति से फैलेगा, वह भी बहिए। फैलता रहे। में नोटिस नहीं लूंगा। अव तो लाहौर भी नहीं हाने वा जाऊंगा, न कुछ सभा को सुनाऊंगा। गुरुकुल से जो लागपत किसेवा भेजा था, बल्कि जिस पर असल कर छोड़ा है, उसे ही काफ़ी हिपा कर समक्रता हूं। .... आपकी सभा के साथ अब मेरा समन्य छोर व समाप्त हुआ।" पर, इसके बाद भी सभा के प्रधान और मनी के आग्रह पर आपने २८ मई की प्रतिनिधि-सभा के अधिवेशन एली क

इस

क इंग्लूल से श्रालग होने के सब कारण निवेदन कर

बद्नाम थि । मि० कृष्ण श्रीर श्राचार्य रामदेव जी के प्रति सर्वसाधारण वा हे विसमाजियों के भावों का पता इससे लग जाता है कि समाजों का है। ब्राप दोनों के विरुद्ध निन्दा के प्रस्ताव पास होने शुरू हो गये जिसे विमानी जी ने इस प्रवृत्ति को रोका और ऐसे आर्यसमाजों के रोक्षा क्षम इस स्प्राशय के पल लिखे कि "यह जान कर दुःख हुआ आप की श्रान्तरंग-सभा ने महाशय कृष्ण श्रीर प्रोफेसर कहते । मदेव पर मेरे कारण 'मलामत का वोट' पास किया है। में होनों सज्जन आर्थसमाज की दिल से सेवा कर रहे हैं। यदि पं । सन्चे दिल से मेरे अमल को आर्यसमाज के लिये हानिकारक अन्तो समित हैं तो क्यों न मेरे विरुद्ध लेखनी उठायें ? यदि मेरा म म प्राध न होगा, तो मुक्ते कोई जोखम नहीं ख्रौर यदि सचमुच चुका था ग्रपराध है तो उस से लोगों को सावधान रहना ही भी गहिए। .....महाशय! श्रार्थसमाज में पहले ही काम हते वाले कम हैं। आप क्यों दो श्रेष्ठ काम करने वालों को र्मसेवा से उदासीन करने का पाप श्रपने सिर पर लेते हैं? हुग कर के 'सलामत का प्रस्ताव' वापिस लीजिये और जिन होर वचनों का आपने प्रयोग किया है, उन्हें लौटा लीजिये।" इस प्रकार इस बार भी गुरुकुल से जुदा होने की कहानी हिली कहानी की पुनरावृत्ति हैं। ऊपर पत्नों में से केवल कुछ

नहीं

पित

ाफ़ी

न्य

न्त्री

रान

भवतरण दे दिये गये हैं ग्रीर उनपर उपर से कुछ भी नहीं कि गया है, केवल इसीलिये कि किसी को कुछ कहने का प्रवा मही कि ग्री सब इतने स्पष्ट हैं कि उन पर कुछ लिखने हैं। श्रीत श्री महीं है।

# (ङ) असिद्ध स्वम

उन के व

इस बार भी स्वामी जी गुरुकुल के सम्बन्ध में प्राप्त वा श्राद्शे पूरा नहीं कर पाये । गुरुकुल के स्थिर कोष के लि की का वीस लाख रुपया जमा करने को भारत के कोने-कोने और लार सा पञ्जाब के प्राम-प्राम तथा नगर-नगर घूमने का विचार में गिहिये। कार्य में परिगात न हो सका। गुरुकुल की रजत-जयन्ती है विहियें, ज समारोह में आप का सम्मिलित होना गुरुकुल के भाग है कर बदा न था। रजत-जयन्ती के निमित्त से आपने अपने अपने अपने साप्ताहिक 'लिबरेटर' में गुरुकुल के चंदे के लिये विशेष लेख लिसे ह मेरी इ थे। देहावसान के कोई दो-ढाई मास पहले आपने 'माई सोशा ह अनित श्रपील' (मेरी विशेष श्रपील ) के शीर्षक से लिखा था-"स रजत-के श्रलावा में सवा लाख की विशेष श्रपील करना चाहता हूं। सार से गुरुकुल की स्थापना के समय से ही में घरेल उद्योग-धन्धे की प्राच शिचा के लिये शिल्प-महाविद्यालय खोलने के यत्न में रहा हूं। बाने के ब दो उदार दानियों ने उस के लिये बड़ी धनराशि देने के वायर प्रापकी व भी किये, किन्तु दुर्भाग्यवश उन दोनों का शीघ्र ही देहावसान ग-"या

ग्रिकुल से विदाई ले लेने पर भी मैं सेठ रम्यूमल जी से अवस्त विद्यालय के लिये पांच लाख देने का आग्रह करता को अब उन्होंने मुम्त को स्कीम बनाने के लिये कहा ही था कि ह्मात ने उन को हमारे बीच में से उठा लिया। आशा क ट्रस्ट के ट्रस्टी गुरुकुल के इस अधिकारपूर्ण दावे को मूलंगे। पर, ऐसे दिन की प्रतीत्ता में हम को नहीं बैठे अपन वाहिये, जिस दिन इतना बड़ा कोई फ़राड हाथ में आये लिये काम शुरू हो। पवास हज़ार मकान के लिये, पचास क्री बार सामान के लिये और पैतीस हज़ार चाल खर्च के लिये रभ बहिये। छोटी रकम से कुछ न होगा, १२५ उदार दानी ऐसे ती है बहियें, जो एक-एक हज़ार रूपया अपने पास से या मित्रों से यमें कहा कर के भेज दें। कोई-कोई उदार दानवीर तो दो, पांच को गदस हज़ार तक भी दे सकते हैं। अपनी प्रिय संस्था के लिये ले ह मेरी अनितम अपील है।" उस समय कौन जानता था कि रात ह ग्रन्तिम ही श्रापील थी और उस के बाद श्रापनी प्रिय संस्था हा है रजत-जयन्ती के समारोह को पुनीत किये बिना ही आप इस सार से चल बसंगे।

श्राचार्य रामदेव जी को श्रापने काशी से गुरुकुल से श्रलग हो कीं ाने के बाद एक पत्न लिखा था, उससे भी गुरुकुल के सम्बन्ध में प्रापकी उच आकांचा का पता लगता है। उसमें आपने लिखा ग-"यहां से जो कुछ गुरुकुल के लिये उपयोगी शिचा ली जा

1

दे

सकती है, वह लिखता हूं। यह सब थियासोफ़िकल हाईस्क्रिक देख कर ज़िखने का विचार हुआ। गुरुक्त की शासाओं है है है लुहार, तरखान और 'बालचर-विधि का प्रचार अवस्य होता मकर लुहार, पर्या में फिर बालचर परिपक अवस्था में होता है। बड़ा उपकार होगा। 'फ़र्स्ट एड' की शिक्षा भी होनी चाहिं। इन सब के लिये विचार करना हो तो जन्मोत्सव पर आपने आकर मिल लूं। कृषि का काम ये बड़ा अन्त्या सिखाते हैं और वह मनोरंजक भी होता है। सबसे बढ़ कर स्कूल के ८, ६, १०३ ब्रात के साईंस हासों में क्रियात्मक शिचा बहुत दी जाती है। मेरे साम लड़के स्याही, साबुन और अन्य वस्तुयें बनाते थे। गायन-विश ग प्रकर एक प्रेजुएट अध्यापक सिखाता है। उसकी विधि ऐसी देखे हाशय कि बालक राग में लिप्त भी न हों श्रीर सीख भी नायं। में उठा क्रियात्मक विज्ञान के विषय में प्रोफेसर नाग ने प्रोफेसर रामशाए 献夏 जी को लिखने के लिये कहा है। इन सब बातों की श्रोर वहुत तीन-चा ध्यान देने की आवश्यकता प्रतीत होती है। यहां का सरस्ती शीम से भवन भी देखा। दो अन्वेष्ण करते हुए पंहित भी देखे। संस्कृत इस पार पुस्तकों का संयह बहुत आच्छा, अपूर्व भी, है। क्यों न ग्राप के कहीं श्रागासी होने वाले स्नातकों में से दो को तय्यार करें। गीर समाचा इस काम के लिए दो योग्य स्नातक तय्यार होजावें, तो मैं प्रेरण के लिए कर सकता हूं कि दो छाल बृत्तियों के लिए धन श्रा जावे। ४० ग्रास-प रुपये मासिक छात्रवृत्ति गवर्नमेगट देती है, वही हम दें।" द्धय की अनुभव

कि में स्वामी जी जिस किसी संस्था में जाते थे, उसकी इस कि उसमें से गुरुकुल के लिए क्या लिया य होन सकता है ? प्राप किसी भी संस्था से गुरुकुल को पिछड़ा होस अ नहीं देखना चाहते थे।

#### च. स्थान-परिवर्तन

सम्बत् १६८१, २८ सितम्बर सन् १६१४, में भयंकर वाढ तने के बाद गुरुकुल को उस भूमि में उठाकर इस पार लाने गुकरण भी यहां ही पूरा कर देना चाहिए। प्रो० रामदेवजी, हाशय कृष्या जी तथा कुछ अन्य सज्जन गुरुकुल को उस पार इंडा लाने का दृढ़ निश्चय किये हुए थे। उनके इस निश्चय को कर हुए सब आंदोलन को यहां देने की आवश्यकता नहीं। क्ष-चार स्थानों को लेकर विवाद चल रहा था। एक पुरानी गी से कुछ, ऊपर कांगड़ी गांव के परे की भूमि, दूसरा गंगा के सपार की भूमि, तीसरा पंजाब में कोई स्थान श्रौर चौथा देहली है कहीं आस-पास । स्वामी जी ने आपस की वातचीत और माचार-पत्नों द्वारा श्रपना मत कांगड़ी गांव के ऊपर की भूमि हे लिए ही प्रगट किया था श्रीर उसके बाद श्राप देहली के ग्रास-पास आने के पत्त में थे। इस सम्बन्ध में स्वामी जी के ह्य की भावना को यहां अंकित करना सम्भव नहीं है। वह केवल म्रुभव श्रोर श्रनुमान का विषय है। गुरुकुल में ही श्रन्तरङ्ग-समा

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

गहिये।

आपरे हैं और

名の言 सामने -विद्या

देखी गर्ये। शरग

वहत नती-

प्राप दि

कृत

0 "

VI

का अधिवेशन २१ अक्तूबर सन् १६२४ को करके इस म का श्राधवराम किया गया था। उसमें स्वामी जी भी उपित थे। उस भूमि को छोड़ने का निश्चय हो जाने के वाद स्वामी हो उठ कर श्राचार्य के बंगले के पीछे, गंगा के ठीक किलो पर लगे हुए, 'खटुए' के बच्च के नीचे आकर निस्तब्ध खड़े होगए। वाग्यी से श्रमृत की मधुर वर्षा करने वाले स्वामी सत्यानन्द औ महाराज ने श्राकर कुछ पूछने का यत्न किया तो स्वामी जी की श्रांखों से श्रश्रधारा बह निकली। संन्यासी के हृदय में भी ममता का समुद्र उसड़ आया और वह आंखों के राले हे बाहर भी निकल पड़ा। वह स्रुखी सांसारिक-ममता नहीं थी, 'तपोभूमि' के उजड़ने तथा 'कर्मभूमि' के नष्ट होने का वह मर्मान्तक दृश्य था, जिसकी कल्पना तक स्वामी जी को का देती थी। यह प्रश्न उनके हृद्य के सर्भ-स्थल पर ऐसी सीधी-चोट करता था कि उसका सुनना भी उनके लिए सहानशा। कितनी ही बार उन्होंने बातचीत करते हुए कितनों ही के सामने श्रौर श्रकेले में भी उसके लिए श्रांस् वहाये थे। उनकी इस मर्मानक वेद्ना का पता उस पत्न से लगता है, जो उन्होंने उस समय के मुख्याधिष्ठाता श्री विश्वम्भरनाथ जी को देहली से ८ श्रावण सम्वत् १६८१ को लिखा था। उसमें आपने जिखा था— "आफो गुरुकुल का जलवायु ख़राब बतला कर स्थान-परिवर्तन के लिए एक सब-कमेटी बनवाई है। उसके दो सभासद् तो पहिले ही से श्रापके

विवार के गुरुकुल से FFT T ह्या है नि सरेश 5-ही सम्म **अदेशक** हेश्य उर धन खर्च में श्राप ते कर र हो लेकर प्रादोलन बनियाद प्रवहेलन गया। इस

लिखा थ

ग्रसीम

हुआ वि

दुःखित

Pà.

स्वत

B

नों

Q

जी

制州

से

ē

T

क्षित्र के ब्रानुकूल हैं। सभा ने यह समका है कि मेरा कभी विकास कोई सम्बन्ध ही नहीं रहा और मुक्त से इस सम्बन्ध कुळ पूळ्ना उचित नहीं सममा। समाचार पत्रों से मालुम क्षा है कि गुरुकुल को श्रकृत-कार्य सिद्ध कर के लाहौर में श्रुरेश ह-पाठशाला की बुनियाद डालो जायगो। जब आप ही सम्म त में गुरुकुल केवल वैदिक-धर्म या आर्थसमाज के अपरेशक उत्पन्न करने के लिये ही स्थापित हुआ था और वह हरूय उस से पूरा नहीं हुआ तो उस पर सवा जाल से अधिक वन खर्चने की क्या आवश्य हता है ? स्थान-परिवर्गन के स्थान ह्याप यही सम्मति क्यों नहीं दे देते कि गुरुकुल को वन्द है कर दिया जाय ।" 'प्रकाश'-सम्पादक के गुरुकुल के उद्देश्य हो लेकर उस के प्रतिकूल किये गये दस-ग्यारह वर्ष के निरन्तर प्रदिश्वन का परिगाम लाहौर की उक्त उपदेशक-पाठशाला की बुनियाद थी। स्वामी जो की मर्मान्तक वेदना की स्पष्ट भ्रवहेलना कर के गुरुकुल भी गंगा के इस पार लाया ही गया।

इस सम्बन्ध में काशों के दैनिक 'आज' ने विलकुल ठीक लिखा था—''कांगड़ी का गुरुकुल आप के अदम्य साहस और असीम देशभक्ति का फलस्बरूप है। हमें यह जान कर दुःख हुआ कि कइ सहकारियों में अनवन हुई, जिससे स्वामो जी बड़े दुःखित हुए और उन का सम्बन्ध उस स्थान से कम होता गया।

J

ही बा

श्रीर !

भी उस

करते

किये

पास व

में गुर

ग्रीर

म्बर

लिख

की च

फिर

उस र

कलव

खोल

सम्ब

पर, में इ

इधर गंगा की अयंकर बाढ़ ने गुरुकुल को बड़ी हाति पहुंचही सम्भवतः इसी से वहां के कितने ही कार्यकर्ताओं की प्राप्ती इच्छा और भी पुष्ट हो गयी कि वहां से गुरुकुल को हरा कर दूसरे स्थान पर ले जांय । अब स्वामी जी के विरोध करते रहने पर भी यह निश्चय हो गया। स्वामी जी ने मर्भ स्पर्शी भाषा में अपने भावों को व्यक्त करते हुए इस पर दुःश प्रकट किया है अप्रोर अपने हाथ के किये हुए कार्य से विदा क्षे ली हैं। हमारा भी मत है कि गुरुकुल के अधिकारी मूल कर है हैं। प्रत्येक शिचा-संस्था की परम्परा उसके मकानों के साथ एक जान हो जाती है श्रीर दूसरे स्थान पर जाने से वे भाव कदापि कायम नहीं रह सकते जो निर्माय के प्रारम्भिक कष्टों के समय उत्पन्न होते हैं झौर जो वहां की एक-एक ईंट से याद आते है। यही ग्रति काशी-हिन्दू-विश्वविद्याक्षय के संचालकों ने की, जर अपना पुराना कमच्छा का अवन छोड़ वे नगवा जा वसे थे। धन के अपन्यय के अतिरिक्त उन्होंने पुराने सद्भावों का भी सब श्रपन्यय कर डाला । हमें दुःख है कि कांगड़ी के गुरुक बाले भी यही ग्रालती कर रहे हैं। स्वासी श्रद्धानन्द श्रवश्य वहां से बिदा होगरो, पर स्वामी अद्भानन्द का नाम न वह संस्था और न वह भूतल ही भूल सकता हैं। आधुनिक भारत के शिका-सुधारकों में भी उनका नाम अजग-अमर रहेगा, चाहे किसी को उनसे कितना ही मतमेद क्यों न हो ?"

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

#### (छ) कुलपति

गुरुकुल के आचार्य और मुख्याधिष्ठाता के कार्य से पहली ही बार इस्काग हो जाने के बाद से आप को गुस्कुल वासी श्रीर प्रवासी सब 'कुलपति' के नाम से याद करते थे। श्राप ने भी उस पद की जिम्मेवारी को बराबर निभाया। आप गुस्कुल को विस्तृत अगैर लोकप्रिय बनाने का कार्य तथा आदिक्तिन बराबर करते रहे । गुरुकुल की शाखात्रों तथा कन्या-गुस्कुल के स्थापित किये जाने का उल्लेख पीछे किया जा चुका है। नवसारी के वास स्पा में गुरुकुल को शाखा स्थापित कर के आपने गुजरात में गुरुकुल-शिला-प्रयाली की विजय-पताका फहराई थी। मद्रास श्रीर बंगाल में भी उस के लिये यह जारी था। ता० १८ दिस-म्बर सन् १६२५ को आपने श्री धर्मदेव जी विद्यावस्वस्पति को लिखा था-"इस समय मद्रास के सब प्रान्तों में गुरुक स्रोलने की चर्चा चला रही है। स्थान-स्थान पर तय्यारी है। मैं तो फिर भी उधर जाकर मद्रास के प्रान्तों को हिलाऊंगा, परन्तु उस से कोई लाभ उठाने वाले होंगे, तभी काम चलेगा।" कलकत्ता के श्री तुलसीदत्त जी आर्थ को बंगाल में गुरुकुष खोलने के लिये आप निरन्तर प्रेरित किया करते थे और इस सम्बन्ध में उनके साथ आप ने बहुत-सा परामर्श भी किया था। पर, आप का वह मनोरथ पूरा न हो सका। कुलपित के रूप में आप ब्रह्मचारियों तथा स्नातकों में भी सदा ही नवस्पूर्ति

पैदा करते रहते थे और वे आप की ओर प्रकाश पाने की आशा तथा विश्वास से सदा देखते रहते थे। सम्वत् १६७६ की फाल्पन कृष्णा १० की पंजिका में गुरुकुल के कुल-पुलों के नाम एक सन्देश दर्ज है, जिस से ऊपर की पंक्तियों की यथार्थता का पता लगता है। वह सन्देश यह है—"भारतमाता के लिये पुत्तों को धन श्रीर तन की ही नहीं, मन के अपरिएा करने की भी आवश्यकता है। उस के लिये ब्रह्मचर्यरूपी पूर्ण तप की आवश्यकता है। क्या तुम ने उस तप का अनुष्ठान किया है ? यदि नहीं तो श्राज ही शुद्ध हृद्य-पूर्वक आरम्भ कर दो। तुम्हारे पुराने आचार्यको माताकी सेवा में बिक्त देने के लिये तपस्वी पुलों की ज़रूरत है। क्या कोई श्रामें बढ़ेगा ? जगत्पिता तुम सब पर तेज की वर्षा करें। यह सेरा हार्दिक आशोबिद हैं।" सन् १६२१ में असहयोग आदोलन में वर्धा से गुरुकुल के पहले स्नातक के जेल जाने पर श्राप ने देहली से इस श्राशय का तार दिया था-"तुम्हारे खेल जाने के समाचार से मुम्त को बड़ी प्रसम्नता हुई। तुम्हारे श्राचार्य की वधाई तुम को जेल में भी प्राप्त हो।" गुरुकुल के सभी स्नातकों के सम्बन्ध में आप पूरी जानकारी रखते थे श्रीर उनको सदा ही उचित परामर्श देते रहते थे। गुरुकुल के बह्मचारियों और स्नातकों के जिये आप का वियोग ऐसी भारी षाति है, जिसकी पूर्ति न हुई है झौर न होनी सम्भव है। गुरुकुल भी आप के वियोग से श्रनाथ-सा हो गया है।

Į.

सार्वदे

T,

विति

जीवन

विशेष

का र

उदास

इसी

क्या

कोर

स्वास

रहे ।

पास

सभ

बैदि

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

## ७. त्रार्य-सार्वदेशिक-सभा श्रोर मद्रास प्रचार

#### (क) प्रधान-पद की जिम्मेवारी

संन्यासाश्रम में प्रवेश करने के बाद स्वामी जी ने आर्थ-मार्वदेशिक-सभा को हिलाने श्रीर जगाने का यत्न किया। पर, उस को जगाना एक असाधारण काम था। प्रान्तीय-प्रतिनिधि-सभात्रों में अपने-अपने प्रान्तीय स्वार्थों के कारण कुन बीवन दिखाई देता है, किन्तु सार्वदेशिक-सभा में किसी प्रांत-विशेष का स्वार्थ नहीं - वह सब का काम है, इसीलिये किसी का भी नहीं है। सार्वदेशिक-सभा के प्रति उस के सदस्यों की उदासीनता एवं अकर्सग्यता से पैदा हुई उस की दुर्दशा का पता इसी से लग जाता है कि उस के साधारण अधिवेशनों में तो क्या, अन्तरंग-सभा के अधिवेशनों में भी पांच सभासदों का कोरम हाथ पैर भारने पर भी पूरा नहीं होता था। इस पर भी स्वामी जी उस में जीवन फूंकने की चेष्टा में बराबर यत्नशील रहे। स्वर्गीय सेठ रम्यूमल जी की सहायता से देहली के आस-पास कन्या-गुरुकुल खोलने का पहला यत्न स्वामी जी ने इस सभा की ओर से ही किया था। मद्रास में द्लितोद्धार और वैदिक-धर्म के सब प्रचार के श्रेय का सेहरा भी आप इस सभा

के माथे ही बांधना चाहते थे। सभा के सभासदों की पूर्ण उपेता पर भी आप ने उस के लिये अकेले ही कमर कस ली। सम्बत् १९७४ में मद्रास-प्रान्त में योग्य उपदेशक भेजने का प्रस्ताव पास करने के वाद भी उस पर वर्षी तक श्रमल नहीं किया गया था। इस काम के लिये प्रांतीय-प्रतिनिधि-सभात्रों ने श्रपने जिस्मे स्त्री हुई रकम तीन-चार वर्ष तक भी नहीं भेजी थी। १ श्राषाह सम्बत् १६७७ को 'श्रद्धा' में आप ने इसी काम के लिये फिर पांच हज़ार रूपये की श्रापील की थी श्रीर गुरुकुल के दीर्घावकाश में स्वयं भी मद्रास जाने का विचार प्रगट किया था। २३ श्रावस सम्बत् १६७७ को 'श्रद्धा' में फिर आपने लिखा था—"मद्रास में उच कोटि का प्रचारक भेजने के लिये पन्द्रह सौ रुपये का बजट रखा गया, किन्तु केवल पञ्जाब प्रतिनिधि सभा की श्रोर से उस के लिये साहे तीन सौं रूपये आए। संयुक्त प्रांत की सभा के श्राधिकारियों ने प्रतिज्ञा की हुई है कि जो रकम पंजाब सभा देगी उतनी ही वह भी देंगे, अर्थात् साढ़े तीन सौ रुपये न्कद श्रीर साढ़े तीन सौ रूपये वायदा । इतने ही में सावेदेशिक-सभा के प्रधान ने लंगोटी में फाग खेल डाला और ४ श्राषाढ़ के 'अद्धा' पत्र में ५ हजार की अपील निकाल कर प्रो० सत्यव्रत जी सिद्धांतालंकारको मद्रासकी श्रोर विदा कर दिया। "प्रो० सत्यवत जी ने मद्रास पहुँच कर हिंदी का प्रचार शुक्त किया। म्वामी जी का इस सम्बन्ध में यह स्थिर मत था कि ''हिंदी प्रचार वैदिक-धर्म

हो सर्वस र्भ-प्रचा तेख में इ शिर तथ ब्रुमको र ही आव क्या थ ग्रोर से को, स्त्र मद्रास ः जाते हुए हो भी **हेवेश्वर** प्रचार ! जी ने व तक प्रच ग्रभी त श्रीर ही भे

पर क

क्षे सर्वसाधारमा में फेलाने का पहला साधन है। इसिलये मे भी प्रचार के साथ इस पर भी श्राधिक बल दे रहा हूं।" इस क्ष में अप्रापने अपने मद्रास जाने का कार्यक्रम देते हुए वहां श्चिर तथा निरन्तर काम करने श्चीर उसी वर्ष मद्रास प्रांत में कृमको ग्राम् नगर में होने वाले कुम्भ पर वैदिक-धर्म के प्रचार ही आवश्यकता की खोर भी आर्थ जनता का घ्यान आकर्षित क्या था। इस काम के लिये फिर आपने सावदेशिक-समा की ब्रोर से दस हज़ार रूपयों की श्रापील की थी। कलकत्ता से श्राप हो, स्वास्थ्य गिर जाने के कारण, एकाएक जौटना पडा । महास जाने का कार्यक्रम इस वर्ष पुरा नहीं हो सका। कलकता बाते हुए द्याप गुरुकुल-विश्वविद्यालय के दो श्रौर योग्य स्नातकों हो भी मद्रास छोड़ आने के लिये साथ ने गये थे। पंडित देवेश्वर जी सिद्धान्तालङ्कार को आपने इन्हीं दिनों में मद्रास-प्रचार के लिये ही से जा था। श्री सत्यवत जी और श्री देवेश्वर बी ने वड़ी योग्यता और तत्परता के साथ उस प्रांत में दो वर्ष तक प्रचार किया । उन द्वारा स्थापित 'द्यानन्द-ब्रह्मचर्य-आश्रम' श्रभी तक चल रहा है । मैसोर में पंडित भीमसेन जी विद्यालंकार श्रीर पं० गोपालदत्त जी शास्त्री को प्रचार-कार्य के लिये ही भेजा था। इस प्रकार दितिया में प्रायः सभी स्थानी पर कार्यकर्ताओं को नियुक्त करने में आप लगे हुए थे।

#### स्वामी श्रद्धानन्द

(ख) दक्षिण-भारत की भर्म-यात्रा

मद्रास-प्रांत में वैदिक-धर्म-प्रचार की वर्ची आर्यसमाज में बहुत पहिले से ज़ारी थी। आर्यप्रतिधि-सभा-पंजाब की ओर से इसके लिये घन-संग्रह भी किया गया था। स्वामी जी की दृष्टि भी इधर बहुत समय से थी और इस सम्बन्ध में उनकी उच-आक्रोंका भी बहुत बड़ी थी। आप मद्रास-प्रांत के प्रत्येक केन्द्र में गुरुक्त के एक-एक स्नातक को बिठा देना चाहते थे। गुरुकुल के नप-स्नातकों को उसके लिये प्रेरित भी किया करते थे। उस प्रेरणा का ही परिगाम है कि पंडित धर्मदेव जी विद्यावाचस्पति और पं० केशवदेव जी ज्ञानी सिद्धान्तालङ्कार पंजाब के सीमा-प्रांत को छोड़ कर मद्रास-प्रांत में जा बसे हैं। अमृतसर-कांग्रेस पर आपने कांग्रेस का अछूतोद्धार की अपोर जो व्यान आकर्षित किया था, उससे प्रमावित होकर मद्रास-प्रांत के नेता दीवान साधवराव, 'हिन्दू' के स्वर्गीय-सम्पादक श्री कस्तूरी रंगा श्रयंगर श्रीर बयोवृद्ध कां ग्रेस-नेता श्री सी० विजयराघवाचार्य श्राहिने आपसे मद्रास-प्रांत के दौरे के लिये अत्यन्त आयह किया था और आपको यह आशा भी दिलाई थी कि जिस प्रकार मार्शल-लॉ से पीडित पंजाब के लिये आपकी अपील पर मद्रास ने ३४ हजार की सहायता प्रदान की थी, वसे ही द्लितोद्धार के काम के लिये भी मद्रास आपकी अपील पर दिल खोलकर आपका साथ देगा। मद्रास जाने की चिर-संचित आकांता सन् १६२४

अप्रेज म लं को वे ११ मई ादि स्थान लि भाइ ह्यों को वाकर है क्षवित्र व हाना सीर लुनों की मिई में ! हिन्दू संगत र्रीत महार तपर स ाद स्वास बत थी बीर आप मी हुये। शे मद्रास गयकोम

सार्वजनिव

#### आर्य-सार्वदेशिक-सभा और मद्रास-प्रचार

४६६

क्रोज मास, सम्बत् ११८२ में पूरी हो सकी। आपने २४ की देहली से मद्रास के जिये प्रस्थान किया। २७ अप्रेज मई तक बम्बई रहे, जहां मारवाड़ी-बालिका-विद्यालय हिस्थानों की सार्वजनिक सभाओं में श्रीर दूसरे स्थानों पर भाइयों की सभाश्चों में श्रापके कई भाषण हुये। दलित बार्वों को आपने यह सन्देश दिया—"यदि तुम्हें बाह्य मन्दिरों वाकर देव-दर्शन करने से रोका जाता है, तो अपने अन्तरास्मा विवत मन्दिर में सर्ववयापक परमात्मा का दर्शन और पूजा हता सीखो, जहां जाने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। श्रपने ल्गों की तरह श्रपना सिर कटवा दो, परन्तु धर्म न छोडो।" मई में आप जुहू जाकर महातमा गान्धी जी से भी मिले। ह्य संगठन का काम करने वाले कार्यकर्ताओं और स्वामी जी के क्री महातमा जी के मन में जो सन्देह पदा कर दिये गये थे, तपर खूब खुल कर चर्ची हुई। संगठन के काम में पड़ने के हिस्वामी जी की महात्मा जी के साथ यह पहिली ही मुलाnd थी। २ ब्र्यौर ३ मई को पूना में क्रापके व्याख्यान हुये ग्रेर आप महाराष्ट्र-प्रान्तीय-राष्ट्रीय-शिक्तग्रा-परिषद के सभापित मै हुये। ४ मई को बंगलीर शहर श्रीर छावनी होते हुए ४-ई गे मद्रास पहुंचे। मद्रास से स्वामी जी ६ मई को कालीकट-गयकोम में द्जित जातियों द्वारा मन्दिरों के आस-पास की निषिद्ध गर्वजिनक सडकों के प्रतिकृत किये जाने वाले सत्याप्रह का

निरीक्तरण करने गये। वहां आपने दलित भाइयों को आर्य-कां की दीचा दी और उनकी आर्यसमाज में आने का निमन्त्र दिया। देहली से लीटकर दो हजार से अधिक की सहायता इस सत्यायह को दिलवाई झौर पंडित धर्मदेव जी विद्यावाच. स्पति को इसी काम पर नियुक्त किया। इस सत्याप्रह का (के का श्रारम्भ कांग्रेस के कुछ लोगों की ओर से किया गया था, जिनमें श्री जार्ज जोसेफ़ सरीखे सज्जन भी सम्मिलित थे। चुँकि श्चरपृश्यता का प्रश्न हिन्दू-समाज का प्रश्नथा, इस लिये सामी जी ने यह ध्यान्दोलन किया कि उसका संचालन हिन्दुओं की लिभाई श्रोर से ही होना चाहिये और केवल हिन्दुओं को उसमें भाग वन्य ते लेना चाहिये। अत्र महात्सा गांधी ने भी इसी नीति का अव-लम्बन किया है। १० मई को आप संगलीर आये, जहां साई जितक भाषणों के श्रलावा आपने समाज मन्दिर का उद्घाटन भी किया। 'डिंप्रस्ड-छास-मिशन' के संस्थापक स्वर्गीय रंगराव जी पर आपका कुछ ऐसा रंग चढ़ा कि उन्होंने कुछ समय बार संन्यास ही ले लिया और अपने सब साथियों के विरोध गर भी अपने कर्तव्य-कर्म से विचलित नहीं हुए। वहां से वेग्रा गये, जहां कि ईसाई प्रचारकों का बड़ा भारी केन्द्र है। वह श्रापने भी अपना एक केन्द्र स्थापित किया। धर्मदेव जी को विशेष अध्यत्त और सनातनदास जी को वहां प्रचारक नियत किया। मंगलीर से कालीकट, मदुरा श्रादि होकर श्राप २० की

वास ली माष्या !

उस भ

ही रह

सामने

ाले भा

रोगी अ भाइयों

ग्रह्मण

, जैसा

गों में १४ को

ग्रापकी

। प्रायोजन

ग्रापक

न्त्रण

यवा

वि.

का

था,

चेंकि

की

भाग

अव-

ार्व-

भी

जी

बाद

पर

गुर

वहां

को

या ।

को

क्षीट श्राये। वहां गोखले-हॉल में श्रापका वह मर्म-विषा हुन्या, जिसने सब दिल्या-भारत को ही हिला हम भाष्या में आपने कहा था—"पुरोहित आदि के कि कार्या आपके यहां ब्राह्मण ब्राह्मणेतरों का भगडा ही रहा था कि अब उससे भी अधिक बुरा एक मताडा सामने खड़ा होने वाला है। यदि श्रापने श्रस्पृश्य कहे ले भाइयों के उद्घार की श्रोर विशेष ध्यान न दिया प्रापको सचेन करता हूं कि वह दिन दूर नहीं, जब श्रापके निमाई, जिन्हें आप पंचम कहते हैं, आप से सब तरह क्विय तोड़ देंगे। या तो सब के सब दूसरे सम्प्रहायों में चले अधवा अपनी जाति ही अलग बना लेंगे। मैं स्वयं कम-तेगी और बृद्ध होता हुआ भी सब देश में घुम जाऊंगा, भाइयों का संगठन करूंगा ख्रीर उनको कहूंगा कि वे हर इह्मण अथवा अज्ञाह्मण को स्पर्श करके वैसा ही अष्ट क्षेसा आप उनको मानते हैं। तव निश्चय ही आप सव भों में माथा टेक देंगे।" मद्रास से २३ को बेज़बाड़ा १४ को गोदावरी होते हुए २५ मई को गुडीवाड़ा पहुंचे, प्रापकी श्राध्यक्ता में श्रान्ध्र-प्रान्तीय-द् ितोद्धार-सम्मेलन गयोजन किया गया था। वहां के भाषण का उपस्थित विरोष कर ईसाई हुए दलित भाइयों पर ऐसा प्रभाव ण्डा श्रापको अपना रक्तक मानने लग गये। उन्होंने आपके

ब्रायं

निवास-स्थान पर घराटों द्याप से बातचीत की। परिसाम हुआ कि दूसरे दिन हजारों ने फिर आप से दीका लेकर कि धर्म में प्रवेश किया । गुड़ीवाड़ा-सम्मेलन के बाद आपने कार्समस्य प्रान्त का दौरा प्रान्त के मुख्य शहर राजमहेन्द्री से गुरू कि वहां के स्वर्गीय प्रसिद्ध समाज-सुधारक श्री वीरेशिलाम् प्रापृश्य गारु द्वारा संचालित विधवा आश्रम का निरी नग् कर्ते विधीस श्रापकी आंखों से अश्रुधारा वह निकली और आपने दुः मह शब्दों में कहा—''भगवान् की सृष्टि के इन कोमल फूलों के अ हिन्दू-समाज ने बहुत बड़ा पाप किया है। उसको श्राज ही । व्य कल इस पाप का प्रायिश्वत करना ही होगा। यह सच है। पूर्ण जहां देवियों का सम्मान होता है, वहां ही दिव्य गुणों का कि सम्भव है।" राजमहेन्द्री से स्वामी जी बहरामपुर ग्रीर नाले स होते हुए ३० मई को कलकत्ता पहुंचे। सिराजगञ्ज में क्ला में पिरो प्रान्तीय-हिंदू-सम्मेलन में सम्मिलित होने के बाद १ कुन आत की देहजी लौट आये। लवास व

यह कहना न होगा कि आपकी इस दिल्या-यात्रा से स्व किया प्रान्त में जागृति और चेतना पेदा हो गई। एक-एक किया में क कभी कभी आप को चार-चार, पांच-पांच तक भाषा की सिद्ध पड़ते थे। भाषणों में जनता तो प्रायः आस् बहाती ही व हिंदू-समाज की दुर्शा पर बोलते हुए आप की भी आंत का २१ हवा जाती थीं। इस यात्रा के लिये विदा होने से पिर्वाधित

क्षेत्री ग्रीर हिन्दी में श्रास्प्रश्यता को घो डालने के लिये, कर अर्थ जाति के पुत्र अर्थेर पुतियों के नाम, एक अपील ने क्रांसमस्या' शीर्षक से पुस्तिका के रूप में द्वपवाई हा जगह ज्याख्यान के बाद बांटी जाती थी। मि प्रापृष्यता-निवार्या श्रीर दिलतोद्धार के काम के करो हिचोस लाख की अपोल भी की गई थी। मद्रास दुक्ता महम्मद् याकृव की अध्यत्तता में आपको महास ते हैं। ब्रोर से मान-पत्र देने का विशाल आयोजन न सी । इस प्रकार मद्रास की इस धर्म-यात्रा में नव में पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। सब से अच्छा काम इस कि विन्न कि सिन्न-भिन्न संस्थाओं की ब्रोर से काम प्रोत काले सभी प्रचारकों को आप ने एक भावना की एक वहाइंपिरो दिया, सब काम का स्वयं निरीत्तरण किया और कृ शांत की जिस विकट हरिजन-समस्या को महात्मा जी के लास का कार्या बताया जाता है. उस का आप ने से सा किया। परिखत धर्मदेव जी विद्यावाचस्पति पहले ही कि में काम कर रहे थे। इस यात्रा में परिडत केशवदेव ए की सिद्धान्तालङ्कार को भी आप वहां ही छोड़ आये। ही 🕴 (ग) दक्षिण-भारत को सन्देश

सिंस २१ भई सन् १६२५ को मद्रास निवासियों के नाम

पिक्षित सन्देश आप ने श्री धर्मदेव जी की मार्फत भेजा

था—"इस पवित्र अवसर पर तुम यह मत भूको कि वैक्षि या - र नहीं है। वह अनादि धर्म है, कि ता क ता है वि विना संसार की सामाजिक व्यवस्था एक पन के लिये भी कितन इह संकती। प्राचीन काल में अनगिनत आध्यात्मिक क्ष को खोक्षने वाली चाबी तुम्हारे ही हाथों में दी गई थी अब भी श्रशान्त संसार को शान्ति देना तुम्हारा ही का किन्तु पहले तुम को अपनी ही अपवित्रताओं को धोना है वामी आज गम्भीर भाव से यह प्रतिज्ञा करों कि तुम दैनिक स्वर वे यज्ञों के अनुष्ठान में प्रमाद नहीं करोगे, तुम अस्वामाविक व्यव्या भेद के बन्धन तोड़ कर वर्गाश्रम-व्यवस्था को अपने जीव पश्चित करोगे, तुम अपनी मातृभूमि के देह पर लोहि फि श्चरपृश्यता के कलंक को धो डालोगे श्चौर तुम श्चार्यसमाइ पते दौ सार्वभौम-मन्दिर का द्वार, मत सम्प्रदाय-जाति-रंग आहे। भी श्र भेद-भाव का कुछ भी विचार न कर, मनुष्यमात्र के लिवे दोगे । परम-पुरुष परमात्मा इस गम्भीर प्रतिज्ञा के पालन किया में तुम्हारे सहायक हों, जिस से जब कभी फिर इस संग्राय को तुम्हारे वीच में आने का अवसर मिले, तो उस को लिए आप उदेश्य की ओर तुम्हारे अमसर होने के चिन्ह अथवा रूप मित्र दीख पड़ें।" जितना दिव्य श्रीर स्फूर्तिदायक यह सदे। यों की उतनी ही दिव्य और स्फूर्तिदायक आप की दिला की भंग सर हुई थी। इस सन्देश से स्वामी जी के हृद्य की विशाला व से

का परिचय मिलता है ऋगेर साथ में यह भी पता है कि ऋगर्य जीवन के लिये ऋगचरण की पवित्रता पर

### (घ) दक्षिण-भारत की दूसरी घर्म-यात्रा

के हा

ई थी ही का सन् १६२५, सम्बत् १६८३, के अक्तूबर-नवन्बर के महीनों ना हो बामी जी मद्रास की दूसरी धर्म-याता पर गये थे। ता० ३० विक स्विर के सवेरे देहली से विदा होकर ३०, ३१ अक्तूबर और गिविक निम्बर को श्राप नवसारी में स्थानीय-द्यानन्द्-जन्म-ने की मिस सिम लित हुए, ता०२ से ४ नवम्बर तक वस्वई कों। फिर ३० नवस्वर तक सद्रास-प्रांत के सुद्र नगरों तक का र्थिसमा को दौरा किया। पहली धर्म-यात्रा के समान इस धर्म-यात्रा । श्रीहं भी श्रच्छा प्रभाव पड़ा। सन् १६२४ की धर्मयात्रा में जो लि ग्रंशुक् किया गया था, उस को इस से और भी अधिक पालन किया गया। आप का यह स्वभाव था कि जिस काम को इस संवा हाथ में लेते थे, अन्त तक उस को निवाहते थे। मद्रास की को क्षित्र प्रापका घ्यान कुछ ऐसा आकृष्ट हुआ था कि सन् १६२४ ग रुग कृत्वर-नवस्वर में दिलागा में बाढ़ स्त्राने पर वहां के दिलत सदा वि की सहायता के लिये आप ने बाढ़-फ़राड की स्थापना की क्षी समाचार-पत्नों में की गई श्रपील श्रौर कुछ व्यक्तिगत शाला। व से आप ने हज़ारों रुपया जमा कर के श्री सत्यकेतु जी विद्यालकार को बाढ़-पीड़ितों की सहायता के कार्य के लिये क्रा उस स्रोर भेजा था। गुरुत्रयूर के समीप चावपार क्या ज केन्द्र खोल कर हज़ारों बाढ़-पीड़ित भाई-बहनों की महायाहाँतम की गई थी। न केवल श्रानाज बांटा गया था, किन्तु नष्ट हैं पूर्व की घरों को फिर से बसाने के लिये भी यथेष्ट सहायता दी कि जुर्ड थी। मलाबार के मोपला-काग्रड के समय भी स्वामी जीवाली मु अपने कार्यकर्ताओं को उस प्रदेश में भेज सैंकड़ों परिवारों के बातीय अप्रार्थिक सहायता देकर उन को संकट से बचाया था। कि हि वि सन् १६२७ में मद्रास-प्रांत की तीसरी धर्मयाता करने का लागित ब्राप का विचार था, किन्तु वह विचार मन का मन में हैं। कार रह गया। कर तुग

#### (ङ) दक्षिण-भारत में प्रचार की उच आक्रांक्षा

ममाल

ने श्राप

लामी

का य

मद्रास-प्रान्त के सम्बन्ध में स्वामी जी की प्रचार-सम्बन्धी प्रानी उच्च आकांता का कुछ पता आपके उन पत्नों से लगता है, जो है हु ? प्रायः कार्यकर्तात्रों को जिखा करते थे। परिडत धर्मदेव वी वाचस्प विद्यावाचस्पति मुलतान-ज़िले के निवासी हैं। इस- नाते से कि प्रा मुलतान-शाखा-गुरुकुल को प्रवन्धक-कमेटी ने आप से उस बानी गुरुकुल का आचार्य बनने के लिये श्रात्यन्त श्राप्त 🎵 महास श्रीर श्राप में भी स्थानीय-देशभक्ति कुत्र ऐसी जाग कि आप मद्रास छोड़ कर मुलतान चले आये।

क्षेत्रीवय ब्रापसे द्यानन्द-सेवा-सदन का समासद होने का भी श्राप्रह ता रहा था। स्वामी जी की दृष्टि में आप के लिये हाजा बार्य-चीत्र मद्रास प्रांत ही था। अतः स्वामी जी ने ह की ११ अन्त्र मन १९१६ को लिखा—"मालाबार में ती कि जुगुलिकशोर जी बिड़ला काम श्रवश्य करना चाहते हैं. बीकारत मुक्ते आदमी चाहियें। अभी उपर काम करने वाले सब रों है बातीय आदमी हैं। एक उनका अध्यत्त चाहिये। मेरा विचार कि है कि तुम मेरे साथ नवम्बर के द्वितीय सप्ताह में चनी। रते क्षामांव, बंगलोर, मैसूर हो कर मंगलोर पहुँचेंगे। वहां का हाल में होता कालीकट, कैनानोरगी, पालवाट होते हुए मालावार घूमंगे। क्रितुम द्विया कनारा श्रीर मालावार के श्रध्यत का काम स्माल लेना।" इस पत्र की स्वीकृति आने पर फिर स्वामी जी क्षापको लिखा—"माल्यम यह होना चाहिये कि क्या तुमने सम्बर्ग अपनी धर्मपतनी स्वहित मंगजोर जाने का पक्का इरादा कर लिया , जो रे १ ए इसी प्रिर्या का यह परियाम है कि श्री धर्मदेव जी विद्या-रेव जी ग्राचरपति श्रीमती विद्यावती जी के साथ मद्रास में ऐसे रम गये हैं नारे हे कि आप दोनों ने पंजाब को सुना कर और श्री केशबदेव जी इस हानी सिद्धांतालङ्कार तथा श्रीमती शांतादेवी जी ने केटा छोड़कर गरास को श्रपना घर बना लिया है। इसमें सन्देह नहीं कि यदि लामी जी को सद्रास के सम्बन्ध में अप्रता कार्यक्रम पूरा करने का यथेष्ट अवसर मिला होता अथवा मधुरा की द्यानन्द-जन्म-

ग

शताब्दी में पेश की गई योजना को ही आर्यसमाज ने हा किया होता, तो मद्रास-प्रांत में गुरुकुल के स्नातकों का जाइ बिह्य गया होता श्रीर सामाजिक-श्रज्ञानान्धकार के उस दुर्ग क्ष कई दीवारें कभी की गिर गई होतीं, जिसकी चारदीवारी में केवल कुछ भाइयों को छूना ही पाप सममा जाता है, हिन उनकी छाया तथा दृष्टि श्रीर ब्राह्मगों की पवित्र भूमि के लिंग मारीह उनके पर का स्पर्श तक पाप माना जाता है। वेसे तो समस्त देश श्रीर जाति की ही स्वामी जी के देहावसान से कभी न पूरी होते वाली चित हुई है, किंतु मद्रास की जो चित हुई है वह देश और गर्वदेशि जाति से भी बढ़ कर है।

मद्रास के समान ही दूसरे प्रांतों पर भी आपकी पूरी ही थी । इस जीवनी का लेखक उन दिनों में मध्यप्रांत में था । बरार-मध्यप्रांत में दलितोद्धार के कार्य के लिये दो-ढाई मास देने ब श्राप उसके साथ वायदा कर चुके थे। बंगाल के दौरे का तो पुरा ऋौर पक्का कार्यक्रम बन चुका था। वर्मा में श्रापने पंक्षि सत्यपाल जी विद्यालङ्कार को, जो इस समय पंजाव-प्रांतीक कां ग्रेस-कमेटी के डिक्टेटर की हैसियत में प्राप्त दो वर्ष की सज रावलिपडी जेल में काट रहे हैं, सेजा था। वर्मा के बाद श्रमीन भी आप इसी काम पर भेजे गये थे। पंडित यशपाल जी सिड़ांत-लंकार को आसाम-प्रांत का कार्य सौंपा था। मद्रास-प्रांत के समान आसाम के लिये भी अपील करते हुए आपने 'श्रर्जुन'हे

ह्या की

मथुर

全地 गा कर

गताब्दी

१६२५

72031 प्रपने ह

सम्बत् इम रहे

> प्रार्थस देवता

सम्बत्

लका मनाय

दूसरा

मर्ब सन् १६२५ के श्रङ्क में जिला था—"श्रासाम का ह्या कौन करेगा ?" नाम

3

ने की FF

कित्

िनवे

र देश

रार-

ने का

ा तो

पंहित

ांतीय-

सज़ा

फ्रीका

द्धांता-

त के

#### (च) मथुरा में शताब्दी

मथुरा में श्रीसहयानन्द्-जन्म-शताब्दि का भृतो न भावी बारोह ग्रापकी ही कल्पना थी श्रीर उसका मुख्य उद्देश्य श्रायं वित के संगठन को दृढ़ करते हुए, उसकी सोई हुई शक्ति को होते ब्रा कर, उसमें आत्मविश्वास की स्कृति पैदा करना और आर्य-विदेशिक-सभा के हाथ पैर मजबूत करना था। मथुरा-जन्म लाब्दी के इस समारोह का आयोजन सम्वत् १६८३, सन १६२५, में किया गया था। उससे तीन वर्ष पहिले ६ वैशाष सं० ছেডেন, २२ अप्रैल सन् १६२२, की श्राप की 'पंजिका' में अपने हाथ से यह लिखा हुआ है कि "द्यानन्द-जन्म-शताब्दी म्बत् १६८१ की शियरात्रि को मनाना। एक सप्ताह तक कार्य-म रहे। फागुगा कृष्णा ६ से लेकर श्रमावस्या तक। केवल ग्रार्थसमाजी ही नहीं - सब मनायें, क्योंकि वर्तमान जागृति का विता द्यानन्द् था । कहां मनाई जावे ? अजमेर यहां मृत्यु हुई सम्बत् १६४० में । इस लिये जब सम्बत् १६६० की दीपमा-लिका स्रावे तो स्रजमेर में मृत्यु की स्रर्ध-शताव्दी का दिवस मनाया जाना चाहिये। शेष दो रहे-एक-जन्मभूमि का प्राम, रुसरा-देहली-सार्वदेशिक-सभा का मुख्य-स्थान। जन्मभूमि में तुन' के

पहुंचने का सुभीता पञ्जाब, युक्तप्रान्त, बंगाल श्रादि की हिन का प्रबन्ध करने में कि होगा और शायद सात दिन का प्रबन्ध करने में भी किंकि। ह वहें। परन्तु गुजरात प्रान्त में धर्म-प्रचार खुन हो जाया। १) अ गुजरात धनाढ्य है, इस लिये शायद् धन भी वहां प्रिषक कि लिये हो सके। परन्तु इसका निर्णय तब हो, जब में स्थान देव होई प्र श्रीर ठीक निश्चय भी कर खूं। निम्न कार्यक्रम—(क) तीन कार खूं फरेंस हों—१. वर्गाव्यवस्था-निर्णायक, प्रश्न पहले से मेजे जावं १) प २. किन मुख्य सिद्धान्तों का मानना आवश्यक है और की गत गौगा हैं, जिससे प्रचार में उन्हीं पर बल दिया जाय ?; १ गुर = कुल-शिला-विधि-सम्मेलन-एक पाठविधि श्रीर एक कम निमा कर सब गुरुकुलों को एक सूत्र में बांधने के लिये। (ब) शिक्ष राति के दिन के श्रातिरिक्त नित्य प्रातः ८ से ११ तक कानकांस वा स श्रीर सायंकाल चार घराटों तक भजन-व्याख्यान हों, जिलें अमृषि द्यानन्द के जीवन तथा मन्तव्य का कोई भाग लेका विद्वानों के भाषणा हों। (ग) शिवराति के प्रातः एक वड़ा या गर हो, जो ७ से १२ बजी तक रहे। नित्य भी एक श्रोर परिष हि बैठे और दूसरी ओर ६ से ११ तक हवन-यज्ञ हुआ करे। पि ३ से ६ तक प्रोसेशन, रात को ऋषि जीवन की दीना राहि ही सा घटना पर दो आध-आध घराटे के ज्याख्यान, जिनके अन्ते ए प्रिर्गा हो कि सब आध घगटे के लिये थैठ कर आल-जिल करें। फिर भोजन हो। दिन को सब सिवा जल और द्या है

and the same की क्षेत्रज्ञादि ग्रह्या न करें, जिससे शुद्ध हो कर श्रात्मचितन र परिषद् हरे। फिर ा-राविकी ह अन्त में ाटम-चितन ीर दुध है

किं सकें । पुस्तक-रचना—(१) आर्यसमाज का इतिहास, जाया। । अधर्यवेवेद का स्याध्याय—सातत्रलेकर जी से । (३) प्रो० क एक मादेव, (४) पं० घासीराम, (४) पं० गंगाप्रसाद, इत्यादि की रेत्र हें पुस्तक।" इसके बाद आय-व्यय का अनुमान भी दिया है। न का व्यय—(१) चार पुस्तकों की क्रपाई—२५००x४=१० हजार, जे जारं (३) पराडाल-तय्यारी—३ हजार, (३) उतारा—१ हजार, (४) श्रीर की बात दिन का ओजन उपदेशकादि का संख्या पांच सौ-५००× १ म = ३॥ हजार, (४) स्रान्य प्रवन्ध—२॥ हजार, (६) द्यानन्द-मि निम मान्तर-प्रचारनिधि—८० इजार—योग=एक लाख । ८० लो कि बार का सुद् ४८००, जिसमें ४ प्रचारक स्थिरता से रखे कानफों हा सके।" ७ जार्च सन् १६२३, चैत्र कृष्णा ५ सम्वत् १६७६, ों, जिलों ही पंजिका में सार्वदेशिक सभा का एक प्रस्ताव दर्ज है। वह ग के हि "निश्चय हुआ कि द्यानन्द-जन्म-शताब्दी के उपलब्य में वड़ यह भारतवर्षीय-सार्वदेशिक-श्रार्थ-प्रतिनिधि के अधीन एक 'द्यानन्द-(जितोद्धार-मग्डल<sup>)</sup> ( मिशन ) स्थापित किया जावे श्रीर उसके क्षिये जनता से एक लाख रूपयों की श्रपील की जाय। सर्व-सम्मति से निश्चय हुआ कि उक्त मगडल के कार्य के लिये धन क्रव करने तथा तत्मम्बन्धी अन्य प्रबन्ध और कार्य का भार प्रधान जी के सुपुद किया जावे।" पंजिका से ये सब उद्धरण इस लिये दिये गये है कि इनसे स्वामी जी की मौलिकता, नीतिमत्ता,

कार्यशैली, दूर-दृष्टि तथा व्यवहार-कुशलता का तो पता लाल ही है, साथ में यह भी पता लगता है कि मथुरा में जन शतब्दी का समारोह एक मेले के रूप में केवल मनोरंजन के लि बहीं किया गया था, किंतु उसका कुछ स्थिर उद्देश्य था उसी उद्देश्य से प्रेरित होकर शताब्दी पर हुये 'आर्य-सम्मेजन' हे तीन प्रस्ताव स्वीकृत किये गये थे, जिनमें अनितम प्रस्ताव में पार लाख रुपयों के स्थिर कोष के लिये अपील की गई थी, जिसहे सार्वदेशिक-सभा स्थिरता से लेखबद्ध श्रीर मौलिक प्रचार करते में समर्थ होसंके । इस अपील में नक़द और वायदे सब मिला कर सवा लाख रूपया हुआ था। नक़द् शायद् ५० हज़ार भी नहीं था। शताब्दी से लौटते ही स्वामी जी ने ४ माई स १६२४ के 'अर्जुन' में "सार्वदेशिक-स्थिर-कोष को पूरा को" शीर्षक से श्रपील निकाल कर श्रार्थ-पुरुषों का ध्यान उस औ आकर्षित किया था श्रीर उसके बाद भी समय-समय पर आप उसके लिये श्रापील करते रहते थे। सचमुच, यह दुःख का विषय है कि उस कोष की पूर्ति आज तक भी नहीं हुई। शताब्दी-समा-रोह का वास्तविक उद्देश्य 'सार्वदेशिक-स्थिर-कोष' की ह्या-पना करना ही था। मालूम होता है, श्रार्य जनता ने स्वामी जी के उस उद्देश्य को हृद्यंगम न करके उन द्वारा प्रारम किये गये ऐसे समारोहों को मेले या महा-मेले ही बन लिया है।

शता ब्रोट से ! ब्रे साच

प्रवश्यक इ भूतो प्रापके

हुआ शा जिये कि इस सम

गारी के बारों ऋं के पास

वसा ड त-होते युवकों

उत्तेजित तरह घ

में हिरि वायु म श्रीर पै

शहर में

### ब्रार्य-सार्वदेशिक-समा श्रीर मद्रास-प्रचार

शताब्दी-समारोह की विस्तृत रिपोर्ट सार्वदेशिक-सभा की से प्रकाशित हो चुकी है। स्वामी जी के महान् व्यक्तित्व लात साजी-स्वरूप दो-एक घटनाओं का यहां उल्लेख करना जिन्म 爾 प्रवश्यक है मिथुरा सरीखे पौराणिकता के गढ़ में आयौं का हि भूतो न भावी समारोह और उस समारोह के अवसर पर था। 러성 प्रापंके नेतृत्व में कोई सवा लाख आर्थ-स्त्री-पुरुषों का निकला पिष हुआ शानदार विराट् जलुस सचमुच न केवल श्रायसमाज के जसमे क्षिये किन्तु समस्त देश के लिये भी ऐतिहासिक घटनायें हैं। करने हम समारोह ने सब देश को श्रौर उस जलूस ने सब मथुरा गारी को हिला दिया था। आर्यसमाज की संगठन-शक्ति की बारों ब्रोर धूम मच गई थी। दो लाख नर-नारियों ने मथुरा सन् के पास केवल सात दिनों के लिये नयी ही 'विरजानन्द-नगरी' बसा डाली थी । दुर्भाग्यवश शताब्दी की समाप्ति होते त-होते २१ फ़रवरी के सवेरे एक दुर्घटना होगई। कुछ आर्थ-युवकों के बचपन ने मथुरा के पुराण्यमतवादियों को इतना उत्तेजित कर दिया कि शहर में मार पीट होगई। कई आर्य बुरी तरह घायल हुए। स्वामी जी जिस प्रकार सम्वत् १६६४ में हरिद्वार में आर्थों के विरुद्ध मार-पीट होने पर उत्तेजित गयु मगडल की कुछ भी परवा न का हर की पैड़ी पर श्रकेले श्रौर पैदल ही जा पहुंचे थे, वैसे ही श्रव भी समाचार मिलते ही गहर में जा पहुंचे । शहरवासियों के प्रतिनिधियों विशेषतः पराडों

मेला

भी

ती"

य्रोर

प्राप

षय

मा-

٩T-

ने

FH

ना

से मिल कर परिस्थिति को अधिक बिगड़ने से सम्हाला और उत्तेजना को शान्त किया। उसी दिन श्रापने शताब्दी कोरी के प्रधान की हैसियत से उक्त दुर्घटना के लिये दुःख और वर्ध सन दोषी युवकों के श्राचारण के लिये घृणा प्रगट की। इस पर भी सनातनी समाचार पत्नों के तिल का ताड़ बनाने पर आफो ६ मार्च १६२५ के 'श्रर्जुन' में फिर दुःख श्रौर घृगा प्राह करते हुए आयं को सम्बोधन कर के लिखा था—"आई सामाजिक-पुरुषों से साधारगातया श्रीर श्रार्थधर्म के प्रचारकों से विशेषतः मेरा अनुरोध है कि 'सहोऽसि सहो मिय धेहिं' का पाठमाल ही न किया करें। अपने मन्तव्यों पर दृढ़ रहते और उनका गम्भीरभाव से प्रचार करते हुए भी दूसरे भाइयों के विश्वासें को अनुचित चोट न लगाना यही वैदिक-धर्म की मर्यादा है। मैंने शोक से देखा कि द्यानन्द-जन्म-शताब्दी के मेले में कुछ ऐसे चित्र बेचे श्रोर बांटे गये, जिससे श्रन्य साम्प्रदायिक भाइयों को दुःस पहुंचा। दो-एक समाचार पत्नों के शताब्दी श्रंकों में भी ऐसे चित दिखाई दिये, जिन्होंने धर्म के आंदोलन और सदाचार के प्रचार की मर्यादा का उछङ्घन किया। मैं आर्यजनता से अपील करता हूं कि ऐसे चित्रों का बहिष्कार करके उनके प्रचारकों को शिता दें और जो धर्म-प्रचारक वैदिक धर्म के पुनरूतथान और उस की रता करने वाले श्रार्थसमाज को एक संकुचित सम्प्रदाय बनाना चाहते हैं, उन के प्रयत्नों को सफल न होने दें। श्रार्य संस्कृति

हे अन्त

तेते हुए सी सि

ानाया

ह्यस्ता श्रार्थसः

मष्ट श इस

तन्द की ग्धारे जी के

जन्म-

5-Ŧ दिलित

मुखी विषर

क्यार श्रीर संसार में उस के प्रचार का यही समय है। किसे मार्ग में जो भी कगटक सिद्ध होगा, वह आने वाली की सन्तित का द्वेषी समम्ता जायगा। श्रार्थसमाजी भाइयों ब्रन्त में मेरी यही प्रार्थना है कि घोर से घोर उत्तेजना रभी हिए भी मर्यादा का भंग न करना यही आर्यत्व है और प्रापने ही सिद्धान्त पर आचरण करते हुए सारे संसार को आर्थ लाया जा सकेगा।" स्वामी जी के हृद्य की विशालता, ब्रारता श्रीर सहिष्णुता के द्योतक ये कितने मुन्दर शब्द हैं ? ग्रर्यसमाज को सम्प्रदाय बनाने की प्रवृत्ति का भी श्राप ने कितने NE शब्दों में विरोध किया है ?

जार

आर्थ

रको

'का

श्रोर

गर्से

में

चेत्र

स्व

चेत्र

गर

म्ब

ना

की

ना

ति

इस शताब्दी के बाद फरवरी सन १६२६ में ऋषि दया-क्द की जन्मभूमि टंकारा में मनाई गई शताब्दि पर भी श्राप णारे थे । शताब्दी-समारोहों के प्रवर्त्तक स्वामी श्रद्धानन्द बी के उपकारों को स्मरण करता हुआ आर्यसमाज मथुरा की जन्म-शताब्दी के समारोह को भी सदा याद किया करेगा।

# ८-१०. हिन्दू-महासभा, संगठन श्रीर शुद्धि

स्वामी जी के संन्यासकाल के जीवन की श्रिधिकांश घटनायें दिलतोद्धार के सुत्र में पिरोई हुई हैं। संन्यास-जीवन की चहुं-मुखी कार्यप्रगाली में तारतम्य एक ही विषय का है ऋौर वह विषय है दिलतोद्धार का । स्वामी जी जहां भी गये वहीं दिल-

तोद्धार का श्रापना कार्यक्रम साथ लेकर गये। उस के लि वहां यदि अनुकूलता नहीं मिली, तो तुरन्त उलटे पैर जौट भी आये। कांग्रेस और साघु-महामगडल से निराश हो कर सामी जी ने हिन्दू-महासभा का द्वार खटखडाया। हिन्दू-समाज की विखरी हुई अवस्था और उसके लुःते हुए घर को देखकर सामी जी को उस को संगठित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। पीढे पाठक हिन्दू-गोरचा-उपसमिति की आर से देहली में युवराज के स्वागत के बहिष्कार के लिये किये गये आंदोलन का वर्णन पर अ।ये हैं। गोरचा सरीखे धार्मिक और हिन्दुओं को तुरन उत्तेजित कर देने वाले प्रश्न पर भी हिन्दू सरकार के विरुद्ध वैसे एक नहीं हुए थे, जैसे कि गुरुद्वाराश्चों के प्रश्न पर सिख और खिलाफत के प्रश्न पर मुसलयान एक हो गए थे। हिन्दुओं की इस असंगठित और मुद्रि अवस्था से भी स्वामी जी के हृद्य में संगठन का भाव पैदा हुआ हो तो कोई आश्चर्य नहीं। यहां यह भी स्पष्ट कर देना अधावश्यक है कि स्वामी जी के दिल में वे भाव बहुत पुराने थे, जिन से प्रेरिन होकर आप संगठन और शुद्धि के काम में पूरे देग के साथ एक दम तन्मय हो कर लगे थे। आप का जीवन ऋषि दय।नन्द के जीवन का प्रतिक्रिय उन की दीचा-शिचा की भावना स्राप में पूरी तरह समाई हुई थी। 'कृगवन्तो विश्वमार्यम्' के स्वप सदा देखा करते थे । आप धार्मिक-वृत्ति-प्रधान

मुसल के का

व्यक्ति द

11 2

शितोर

तास्रों

वान न

वृप बैट

निये उ

ब्रा जा

शमिक

हाम व वामी

गुद्धि र

धा. वि

पर उ

महास

सभा

मात्र व

निन्दा

वाधित

## हिन्दू-महासभा, संगटन श्रीर शुद्धि

450

-कि थे। आपकी देशमिक पर भी धर्म का खोज चढ़ा हुआ िले यह सब आपके जीवन से अलग नहीं हो सकता था। ट भी लितोद्धार के प्रश्न पर कां ग्रेस से निराश होने और कां ग्रेसी-वामी शामी के कां ग्रेस तक के विधायक कार्यक्रम की श्रोर कुछ भी न की बान न देने पर आपके लिये चुप बैठा रहना सम्भव नहीं था। वामी व बैठना तो आपके स्वभाव में था ही नहीं। कर्म ही आपके पीवे क्षियं जीवन था। अतः देश में चारों श्रोर राजनीतिक सुस्ती ज के न पढ़ त जाने पर ऐसे कर्मशील धार्मिक महापुरुष के अन्तः कर्या में गर्मिक-वृत्ति फिर जाग उठी श्रीर उसने शुद्धि तथा संगठन के हम को भी धर्म की पवित्र भावना से ही प्रेरित होकर किया। वामी जी 'हिंदू-सहासभाइट' की श्रपेता श्रधिक 'संगठनी' थे। ाद्धि तथा संगठन को आपने महासभा में जाकर नहीं अपनाया ग, किंतु आपने ही शुद्धि तथा संगठन को महासभा के सिर यह ए जबरन् लादने का यत्न किया था और जब देखा कि महासभा के नेता शुद्धि तथा संगठन का काम न कर के महा-सभा को श्रपनी संकुचित राजनीतिक श्राकां जाश्रों का साधन-गात्र बनाना चाहते हैं, तब आप उस से भी अलग हो गये। युसलमान नेताओं की कुछ हरकतों ने भी श्रापको शुद्धि-संगठन के काम में अधिक दृढ़ता के साथ लगने के लिये प्रेरित अथवा गिधित किया । सन् १९२१ के मालावार के मोपला कांड की निन्दा का प्रस्ताव श्रहमदाबाद कांग्रेस की विषय-नियासक-

रन वैसे

श्रीर

की

य में

भाव

युद्धि

थे।

बेम्ब

पूरी

वप्न

धान

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

समिति में आने पर मौलाना इसरत मोहानी सरीखे राष्ट्री मुसलमानों ने भी जब उसका विरोध किया, तब स्वामी ब वि उ चमक पड़े। 'लिबरेटर' में उस श्रिधवेशन की कार्यवाही प हित-स लिखते हुए आपने लिखा था—"मुसलमानों की मनोवृति है क्षेत्रा ग ए चो परिवर्तन पदा करने वाली वह पहली चेतावनी थी।" खिलाफ़्त हिन्दुत्र कानरें फसों में ज़हाद की घोषा। करने वाली क़ुरान-शरीफ़ की पुसलम श्रायतों में भी स्वामी जी को मुसलमानों की श्राक्रामक मनोकृत काई थ की गन्ध आती थी, जिसकी शिकायत आपने कई बार महाला हे भार जी से भी की थी। मौलाना शौकतत्रप्रली सरीखे मुस्लिम नेताची गंट हे का श्रिहिंसात्मक-श्रमहयोग के श्रान्दोलन के प्रारम्भिक दिनों से प्रिय वि ही ऋहिंसा में तिनक-सा भी विश्वास नहीं था। उस और भी स्वामी ने गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। देहली के में ही सत्यामही शहीदों के स्मारक के लिये पटौदी-हाउस के खरीदने का काम जब आपने उठाया था श्रीर जब आप उसके लिये देहली में घर-घर, दूकान-दूकान घूम कर चन्दा इकट्ठा कर रहे थे, तब उस काम में एक पाई की भी सहायता न कर डा॰ अन्सारी और हकीम साहब सरीखे मुस्लिम नेता भी श्रंगोरा-फराड के लिये एक लाख की अपील कर उसमें लग गयेथे। स्वामी जी की प्रार्थना करने पर भी उन्होंने उस काम में हाय नहीं बटाया था। स्वामी जी की सम्मति थी कि विलायती वस्नों के न जंला कर उनको गरीबों में बांट देना चाहिये। स्वामी बीने

ती ने

1831

से बा

में श्रा

जी के

लिखे

वे ऋ

में श्र

लन व

'मुभे

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

### हिन्दू-महासभा, संगठन श्रीर शुद्धि

458

बी की ऐसा ही करने के लिये लिखा भी था। पीछे ऐसा ह्त-सा कपड़ा इकट्टा करके मुसलमानों की श्रोर से श्रंगोरा वा गया। इन त्रोटी-मोटी घटनात्र्यों ने भी स्वामी जी के हृद्य त चीट की । सहारनपुर, मुलतान, कोहाट श्रादि स्थाानों पर हिंदुओं के प्रति हुए अन्याय तथा अत्याचार के प्रतिकृत भी सलमान नेताओं ने जैसी चाहिये थी, वेसी आवाज नहीं हाईथी। मीलाना मुहम्मद्श्रली ने कोकोनाडा-कांग्रेस के अध्यत्त क्ष्माषगा में अञ्जूतों को लावारिस माल समक्त आधा-आध क्रिने की बात कह कर, स्वामी जी के जीवन से भी अधिक विषय पर, ऐसी गहरी चोट की थी कि उसके बाद स्वामी वी ने एक दाया भी न गवां कर सब समय और शक्ति इस काम ही लगा देने का संकल्प कर लिया था। महात्मा गांधी ने सन १६२४ में जेल से बाहर श्राने पर जुहू में रहते हुए म्वामी जी हे बात किये बिना श्रीर उनका पत्त जाने विना ही 'यंग इंडिया" वं ब्रार्यसमाज, उसके संस्थापक ऋषि द्यानन्द श्रौर म्वामी ती के सम्बन्ध में श्रपनी सम्मति प्रगट करते हुए जो लेख मिले थे, उन पर वैसे तो स्वामी जी बिलकुल चुप ही रहे वे श्रीर श्रार्थसमाज-चावड़ी-बाज़ार-देहली के साप्ताहिक सत्संग में श्रापने उन लेखों के प्रतिकृल किये गये श्रार्यसमाज के श्रादो-तन के सम्बन्ध में आर्यसमाजियों से यहां तक कहा था कि पुंसे श्राप श्राज्ञा दें कि मैं महात्मा जी तक यह सन्देश पहुंचा

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

राष्ट्रीय मी जी

ही पर चित्रं में लाफत

फ़ की नोवृत्ति हात्मा

तात्र्यो नों से

ार भी ज़ी के रीदने

जिये र रहे

डा० गोरा-

थे । हाथ ब्रोंको

जी ने

दूं कि इस सिलसिले में जो अनुचित कलमे आर्यसमाज की और से क्षियों गये हैं, उनके लिये हमें दुः ख है।' फिर आपने यह भी जिमान कहा था कि 'में महात्मा जी के प्रतिवाद में कुछ नहीं जिल्ला। क्षमाव केहा था । । भैं इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं सममता। उनके लेख का हमी प्र कार्या में जानता हूं। केवल इतनी आवश्यकता है कि आहें हत्हें लोग श्रापने श्राचरणों को उत्तम बना कर दीपक बन, ताहि हि म उनसे दूसरे दीपक जलाये जा सकें। यदि श्राप इस योग्य का लि हैं जार्चेगे, तो महात्मा जी या किसी धन्य के आक्रमण से आर्थ हमाति समाज का काम बन्द नहीं होगा।' फिर भी गांधी जी के हन हो सा लेखों से स्वामी जी के हृदय पर बड़ी गहरी चोट लगी थी। क्ल की 'लिबरेटर' में उन लेखों के सम्बन्ध में लिखते हुए स्वामी वी सह है उस चोट के दुई को द्वा नहीं सके थे और आपने उन लेलें भी अ में कांग्रेस तथा महात्मा गांधी के मुह्तिम पत्तपाती होने की संगठन भी शिकायत की थी। इनमें से ही कुछ घटनाओं ने पहिले तो मुसल स्वामी जी को शुद्धि तथा संगठन के काम के लिये प्रेरित किया ग्रापने था श्रीर जब श्राप एक बार उस श्रीर भुक गये तो वैसी है कर वि अन्य घटनायें आपको उसमें अधिकाधिक दृढ़ करती चली गई। स्वामी जी की अन्तरात्मा में काम करती हुई जिस वृत्ति प्रथव भावना का ऊपर चित्र श्रंकित किया गया है, उसकी कु हलकी-सी छाया आपके उस बयान में भी मिलती है, जो आपने सन् १६२२ में १४ असस्त को कां ग्रेस की सत्याग्रह-जांच-करेरी

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

18

बहुत

पिथव

क्षा सामने साची देते हुए दिया था। उसमें आपने हिन्द्र-महभी क्रमानों की एकता के सम्बन्ध में कहा था—"यद्यपि बाहर तो हुंगा हिमाव का ऐसा कोई चिन्ह दीखने में नहीं त्र्याता, परन्तु प्रायः ख मी प्रांतों में भेंने यह देखा है कि हिंदू और मुसलमान परस्पर भा निहें करने लग गये हैं। इसका एक कारण यह जान पड़ता वाहि कि मुसलमान श्रीर सिख तो सामाजिक तौर पर खूब सँग-पका हित हैं, किंतु हिंदू सामाजिक-दृष्टि से बिखरे हुए हैं। मेरी आर्थ ममिति में इसका उपाय एक ही है कि हिन्दू नेता हिंदू-समाज के हा हो सामाजिक दृष्टि से संगठित करें श्रीर मुसमान नेता खिला-थी। हत की अपेद्या स्वराज्य की प्राप्ति पर अधिक व्यान दें।" इससे गी जी सष्ट है कि १६२१-२२ में कांग्रेस के साथ तन्मय हो जाने पर लेलें भी श्रापके हृद्य में वे भाव समाये हुए थे. जिन्होंने श्रापको नि को संगठन तथा शुद्धि के कार्य के लिये प्रेरित किया था। हिन्दु-ले तो मुसलमानों में पैदा होते हुए इस पारस्परिक अविश्वास की श्रोर ब्रापने महात्मा गांधी का ध्यान भी उन दिनों में ही आकर्षित किया सी ही हर दिया था।

#### (क) शुद्धि

गई।

प्रथवा

कुत

ष्ट्रापने

कमेटी

शुद्धि का काम तो आर्यसमाज के नाते स्वामी जी के लिये बहुत पहिले का था। सन् १८६६ ईस्वी में आप और आर्य-पथिक लेखराम जी द्वारा सैंकड़ों रहतियों की शुद्धि लाहौर और

श्रालन्धर श्रार्थसमाजों में की गई थी। पं० लेखराम जी श्राव समाज की शुद्धि की वेदी पर ही बिलदान हुए थे। मेघी, श्रोही अप पहाड़ी प्रदेश के इसनों की शुद्धि की भी कुछ दिन धूम थी। वा की स्वामी जी के अनुमान से इस शुद्धि-आंदोलन से पहिले कोई एक मिलने लाख व्यक्ति पंजाब में ही आर्यसमाज द्वारा शुद्ध होकर आपनी विश्वान बिरादरियों अथवा आर्यसमाज में शामिल हुए होंगे। गुद्धि में की उस आंदोलन का आरम्भ, जिस पर इस प्रकर्ण में विचार केहती किया जा रहा है, १ फाल्गुन सम्वत् १६७६, १३ फरवरी सन् ही स्थाप १६२३, को हुआ समस्तना चाहिये, जिस दिन आगरा में हिं- कि शु शुद्धि-सभा की स्थापना की गई थी। आपकी पंजिका में दर्ज है वा। कि श्राप उसके प्रधान चुने गये थे श्रीर उसी रातिको श्रागा कि श्रार्थसमाज के उत्सव पर आपका डेव घरटा व्याख्यान हुआ वरतीय था, जिसमें श्रापने शुद्धि तथा संगठन के लिये हिंदुश्रों से जीर विसक दार मार्मिक अपील की थी। सम्भवतः शुद्धि के सम्बन्ध में इ ऐ इतना जोरदार और प्रभावशाली यह पहिला ही भाषण था। वता मलकाना राजपूतों को फिर से अपनी विराद्री में मिला ले और उ का आदोलन राजपूतों में स्वयं ही उठा था। शिक्ति राजपूत पृद्धि-स गत २५ वर्षों से उनको अपने में मिला लेने के लिये आंदोल है नहीं कर रहे थे। सन् १६०५ में कुछ को मिलाया भी गया था। उसके आके बाद भी उसके लिए कुछ यह होता रहा। पर, कुछ सन्तोषजनक । इतन फल न निकलने से वह यल द्व गया। फिर राजपूत-शुद्धि-सभा प्रानी

श्राद्मापना की गई। लगभग दो हज़ार व्यक्तियों को इस सभा श्रोह में विराद्री में मिलाया गया। सन् १६१० में इस मधी की एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई थी। सहानुभूति हिए मिलने से वह यल भी शांत होगया। सन् १६२२ में फिर अपनी विश्वानदोलन ने जोर पकड़ा। दिसम्बर १६२२ में शाहपुरा-दि है मिकी श्राध्यक्तता में राजपूत-सभा ने फिर उसके लिये प्रसाव विचार किया । उसके बाद फरवरी मास में उक्त 'हिंदू-शुद्धि-सभा' री सन् ई स्थापना हुई। योग्य नेता के स्राभाव को स्वामी जी ने पूरा हिं कि शुद्धि के इस प्रश्न को श्राखिल-भारतीय-श्रान्दोलन बना दर्ज है हा। श्रागरा की हिन्दु-सुद्धि-सभा के समान देश में प्राय: गागा क्षेत्र शुद्धि सभात्रों का जाल विद्ध गया श्रौर देहली में श्रिखिल-हुआ गरतीय-हिन्दू-शुद्धि-सभा की स्थापना होकर 'शुद्धि-समाचार' ज़ीर गितक-पत्र भी निकलने लगा। स्वामी जी के नाम में ही न्य में इदिमा जादूथा कि जिस पत्थर पर भी लिख दिया था। गता था, वही तैरने लगता था। फिर जिस संस्था लें और उसके कार्य को आपका ऐसा सहयोग मिला हो, जैसा तज्ज हि-सभा को मिला था, उसके तैरने में तो कोई गुझाइश दोला वनहीं रह सकती थी। कार्य कुछ ऐसा चल निकला, जैसे कि उसके अपने लिये वर्षों से भूमि तय्यार थी। कुछ स्थानों पर शुद्धि गजनक हितने बड़े-बड़े आयोजन और समारोह हुए कि गांव के गांव सभा प्रानी पुरानी विराद्रियों में आ मिले श्रीर बहुत बड़े पैमाने पर किये गये पंचायती ओजों के रूप में मरत-मिलाप का अपूर्व दृश्य जहां-तद्दां दीख पड़ने लगा। हिंदू शुद्धि-सभा की स्थापन से लेकर जीवन की समाप्ति तक स्वामी जी ही शुद्धि-आंदोलन के ख्यातमा रहे। कभी प्रधान, कभी उपप्रधान और कभी कार्यका प्रधान की हैसियत से कार्य करते हुए ख्याप बरावर उसमें प्राय-संचार करते रहे। स्वामी जी का वियोग होने पर सभा लड़खड़ाती ख्यवस्था में रह गई ख्रीर शुद्धि-ख्यांदोलन भी धीमा पड़ गया।

# (ख) संगठन का क्रान्तिकारी-कार्यक्रम

संगठन तो स्वामी जी के अपने ही दिमाग की सम थी। हिन्दू-महासमा-वादी अन्य नेताओं के संगठन से आप का संगठन विलक्कल भिन्न था। आप के संगठन के कार्यक्रम में अखाड़े, कुश्तियां आदि विलक्कल गीया चीजें थीं। आप संगठन द्वारा थोथा शारीरिक-बल पैदा करने के लिये अन्य समाजें के समान हिन्दू-समाज में मांस-भन्नया आदि दुर्ज्यसनों को नहीं पैदा करना चाहते थे। आप के संगठन में मुसलमानों के प्रति देख की गन्ध भी नहीं थी। भारत के महान् राष्ट्र के निर्वाण की दृष्टि से ही आप ने इस महान् आदीलन को उठायाथा। 'अकोधेन जयेत्कोधं, कासाधु साधुना जयेत्' की जिस नीति का प्रतिपादन आप ने अमृतसर-कां प्रेस के स्वागताध्यन्न के पद से किया था, उसी को सामने रख कर आप हिन्दू-समाज के

संगठन बाहते ह ने था की दृष्टि में जन्म हि-भा हो आ मत था ग्रह्मगा व केवल ह के पेर उन सब कभी ती इसिलये का आन पददिल ठित हो प्रति हिन दैन्यावस प्रायश्चित्त श्रपने पु

# हिन्दू-महासभा, संगठन और शुद्धि

\$34

Viene. क्षाठन के लिए उसमें दिन्य गुर्यों का विकास करना मपूर्व बहुते थे। इसीलिए आप के संगठन में पहला स्थान ब्रह्मचर्य पना हो था। गृहस्थी, बानप्रस्थी और संन्यासी के लिए भी आप जन ही दृष्टि में ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक था। हिन्दू-समाज में 57 व्रं जन्म, जाति, मत्, सम्प्रदाय, पन्थ, रूप, रंग आदि के सब W-क्रिटा कर उस को एक रंग में रंग देने के कार्यक्रम हो ब्राप के संगठन में दूसरा स्थान था। ब्राप का यह स्यष्ट मत था कि जात-पात के हजारों दायरों में वटा हुआ, उन आक्रम क्रमा दायरों में भी चुल्हे-चौके के मांमत में उलमा हुआ और न केवल अपने भाई के स्पर्श को किंतु उसकी दृष्टि, द्वाया तथा उस के पर के स्पर्श से भूमि तक को अपवित्र मानने वाला हिंदू-समाज, ज सब कुरीतियों की परम्परा के जैसा का तैसा बने रहने पर, कभी तीन काल में भी संगठित एवं शक्ति-सम्पन्न नहीं हो सकता। सिलिये दिलतोद्धार तो आप के संगठन के कार्यक्रम-रूपी देह हा श्चन्तरात्मा था। श्चाप की दृष्टि में स्त्रीवर्ग को पराघीन प्द्रिलत श्रीर श्रपमानित रखते हुए भी हिन्द्-समाज का संग-ित होकर शक्ति-सम्पन्न होना सम्भव नहीं था। विधवात्रों के प्रति हिन्दू-समाज का श्रन्याय उस पराधीनता, श्रपमान श्रीर दैन्यावस्था की चरम सीमा थी। यह वह पाप था जिस का प्रायित्रत, स्वामी जी की सम्मति के अनुसार, हिन्दू-समाज को अपने पुनरुद्धार के लिये शीघ्र से शीघ्र कर डालना आवश्यक

वि

T

ì

7

था। इसी दृष्टि से श्राप ने श्रपने संगठन के कार्यक्रम में वाक्ष विधवाश्रों के पुनर्विवाह को भी प्रधानता दी थी। सारांश यह है कि स्वामी जी संगठन द्वारा हिन्दू-समाज की काया ही पक्त देना चाहते थे। संगठन के इस विस्तृत, नवीन और एक दम क्रान्तिकारी कार्यक्रम को लेकर श्रापने हिन्दू-महासभा की श्रोर मुख फेरा श्रीर उस से यह श्राशा रखी कि उन द्वारा उस को

श्राग

का म

बस्ती

होते

में शा

बाद, लिए

जस

प्राप्त

की,

38

पर प

वेशन सभा

स्थित

वर्णन

लीट च

महास

ह़ई हो

के पुन

श्रधिक

# (ग) हिन्दू-महासथा में

स्वामी जी का यह स्वभाव ही था कि जिघर भी कुकते थे, उधर ही आग की खपट की तरह चीरते हुए आगे बढ़ते नले जाते थे। हिन्दू-महासभा में जिस आशा और उत्साह से प्रवेश किया था, उसी का यह. परिगाम था कि जैसे कभी गुरुक के लिये पञ्जाब का और दिलतोद्धार तथा वैदिक धर्म के प्रवार के लिए मद्रास का दौरा किया था, ठीक वैसे ही अब पञ्जाब, संयुक्तप्रांत, बिहार और बंगाल प्रांतों के ३४ स्थानों का दौरा आप ने हिन्दू-महासभा के लिये स्वयं किया और शेष स्थानों पर पं० नेकीराम जी शर्मा और स्वामी रामानन्द जी को भेजा। ता० ११ जुलाई सन् १६२३ को देहली से विदा हो कर मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, लखनऊ, बाराबांकी-फ्रैजाबाद, अयोध्या, काशी, कुछ दिन और संयुक्त-प्रांत में बिता कर

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

- Trans

ज-

यह

गट

H

t

ने

ब्रागरा, इटावा होते हुए ता० ३१ को कानपुर पहुंच कर जुलाई क्रा महीना पूरा किया। ता० ४ श्रगस्त के बाद गोरखपुर, क्रती, बलिया, बक्सर, आरा, दानापुर, भागलपुर, मरिया होते हुए कलकत्ता पहुंचे। वहां से महासभा के अधिवेशन में शामिल होने के बाद २५ अगस्त को देहली लौटे। मुरादा-बाद, बरेली आदि में आप पर सार्वजनिक भाषगा न करने के लिए सरकारी नोटिस भी तामील किए गये। पर, फिर भी जिस उद्देश्य से आप ने यह दौरा किया था, उस में सफलता प्राप्त की। हिन्दुओं को जगाया, हिन्दू-सभाओं की स्थापना की, महासंभा के लिए फराड जमा किया और ता० १८, १६ व २० अगस्त को काशी में होने वाले वार्षिक अधिवेशन पर पधारने के लिये प्रतिनिधियों को तप्यार किया। इस श्रिध-वेशन की सफलता का अधिकांश श्रेय आप को ही था। महा-सभा के श्रिधिवेशन में श्रापने श्रपना क्रान्तिकारी कार्यक्रम उप-स्थित किया। उसके सम्बन्ध में वहां जो कुछ हुआ, उसका वर्णन स्वामी जी के शब्दों में ही करना अच्छा होगा। काशी से लौट कर स्वामी जी ने लिखा था—"मेरी इच्छा थी कि हिन्दू-महासभा को गत अधिवेशन में और अधिक पूर्ण सफलता प्राप्त हुई होती। यदि अस्पृश्यता का पाप घुल जाता और विधवाओं के पुनर्विवाह की रुकावट एकदम ही उठा दी जाती, तो मुमको अधिक सन्तोष होता । यदि आग्रह किया जाता तो दोनों प्रस्ताब

बहुत श्रिधिक सम्मिति से श्रवश्य स्वीकृत हो जाते, परन्तु श्राहर बहुत आउम । श्रीय सभापति पंडित मालवीय जी की सम्मति को मानते हुए भीने काशों के ब्राह्मण पंडितों को एक श्रीर अवसर देना विक सममा, जिससे वे स्वयं जनता का हित करते हुए हिन्द् जाति का सम्मान प्राप्त कर सकें। मुक्तको यह जान कर वड़ा हुन् अप्रीर निराशा हुई कि दलित भाइयों को महासभा के मंच पर क्षे आष्या नहीं करने दिया गया। ...... हिंदू-महासभा ने न केवल मलकाना राजपूतों को किन्तु बाह्मगा, वैश्य, गुज्जर, जार ब्यादि सभी को जो रीति-रिवाज तथा संस्कारों में तो हिंदू हैं, पर नाममाल के परधर्मी हैं, श्रपनी-श्रपनी विरादिखों में फिर स्रे सम्मिलित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मिति से स्वीकृत किया है।" इस सब के लिये आपको जो श्रय दिया जा रहा था, उसके सम्बन्ध से श्रापने लिखा था—''श्रकेले मुक्त को सब श्रेय देवा उन कार्यकर्ताओं की उपेका करना है, जिन्होंने श्रपना सब समय इस काम में लगाया हुआ है। .... फिर भी मुमको प्रस बाता यह है कि पुरातन आर्थ सभ्यता की सेवा के लिये बोलदात का मुकुट धार्या करने के लिये एकमात मुमको ही योग समभा जा रहा है।" सम्भवतः पिछली पंक्तियां ग्रेर-हिंदु औ विशेषकर मुसलमानों की श्रोर से शुद्धि-संगठन को लेका अपने प्रतिकृत होने वाले आन्दोलन को दृष्टि में रखते हुए लिखी थीं।

B

लगभग ढाई वर्ष तक आप हिन्दू-महासभा के साथ रहे।

क्लकत्ता में सन् १६२४ ईस्वी में जाजा जाजपतराय जी के

- Constant आद्र गनते हुए ना उचित न्द्र-जाति हा दुःस मंच प्र भा ने न बर, जाट हिंदू हैं। में फिर या है।" , उसके श्रेय देना ब समय को प्रस-बलिदान ो योग्य -हिंदुश्रों ो लेकर वते हुए

व्यभापितत्व में हुए हिन्दू-महासभा के श्रिधिवेशन में भी श्राप मिसिलित हुए। वहां महासभा ने शुद्धि तथा दलितोद्धार की क्रीर एक कद्म श्रीर उठाया था। पर, स्वामी जी इतने ही से सन्तुष्ट होने वाले नहीं थे। संगठन के क्रान्तिकारी-कार्यक्रम के ब्रान्दोलन के लिये श्रापने १३ श्रप्रैष्ठ सन् १६२३ से देहली से हिन्दी में प्रो० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति के सम्पादकत्व में हैनिक-'अर्जुन' स्रोर उर्दू में श्री देशबन्धु जी गुप्ता के सम्पादकत्व में दैनिक-'तेज' का संचालन शुरू किया था। स्वामी जी ने अपने साहस ऋीर पुरुषार्थ पर दोनों पत्नों को शुरू किया था। आज दोनों दो संस्थात्रों के रूप में देहली में विद्यमान हैं। पीडे 'म्र्जुन' को तो प्रो० इन्द्र जी ने खरीद लिया स्रोर 'तेज' वे संचालन के लिये एक लिमिटेड कम्पनी बना दी गई थी। मद्रार की दूसरी यात्रा में अंग्रेज़ी-पत्र की आवश्यकता अनुभव होने प श्रापने देहली से ही पहली श्राप्रैल सन् १६२६ से साप्ताहि 'लिबरेटर' निकालना शुरू किया था, जिसका पहिला उद्देश्य व दिलतोद्धार, दूसरा हिन्दू-संगठन श्रीर तीसरा श्रात्मिक साध द्वारा स्वराज्य की स्वतः प्राप्ति । इसके ३७ ही श्रङ्क निकल प थे, किन्तु प्रत्येक श्रंक तीनों उद्देश्यों की सिद्धि के यत्न में अ से श्रन्त तक भरा रहता था। 'लिबरेटर' श्रपने डङ्ग का

ही पत्र था, जिसमें साप्ताहिक-स्वाध्याय की अपेना स्थिर स्वाध्याय की ही सामग्री अधिक रहती थी। 'अर्जुन' और 'तेल' में भी स्वामी जी समय-समय पर विशेष लेख लिखते रहते थे। बहुत-सी छोटी-मोटी पुस्तकें छौर पुस्तिकायें भी आपने प्रकार शित की थीं। साहित्य द्वारा आन्दोलन करने में आपने कोई भी बात उठा न रखी थी। हर एक समस्या पर श्राप श्रपनी ही दृष्टि से विचार करते थे। इस लिये आपके लेखों में ऐसी मौलि कता रहती थी, जो पढ़ने वाले के हृद्य की गहराई में सीधा पहुंच कर वहां श्रपना घर बना लेती थी। इन शीर्षकों के आपके लेख असाधारण हलचल पैदा करने वाले थे—"विरादरी में मिलाने का काम स्वयं हिन्दू विरादिरयों को करना चाहिये", ''एक नहीं अनेक संस्थाओं की आवश्यकता है", ''दिलतोद्वार किस प्रकार हो ?"-पांच लेख, "दलितोद्धार के मार्ग में रका-वरं "-चार लेख और "रचनात्मक हिन्दू-संगठन"-दो लेख। दो-ढाई वर्ष तक आप हिन्दू-महासभा के उप-सभापित रहे और धन-संप्रह तथा धार्मिक-श्राधिकारों की रचा श्रादि के लिये वर्नाई जाने वाली उपसमितियों के भी आप सभासद् निर्वाचित होते रहे । सारांश यह है कि हिन्दू-महासभा में प्रवेश करते ही आपने श्चपनी कर्तव्यपरायण्ता से उसमें श्चपना विशेष स्थान सहज में ही बना लिया था।

भी श्राप हन के ब्रार्थसम जिस उ प्राश्चर्यः में इतने के प्रयो श्रार्य-प्तम्बे-च मंचिप्त णिक त चाहते भी नई का यत तो ऋ हुए मु

पंजाब

वर्णन

भारती

हिंद

(घ) उदारता श्रीर सिहच्युता

It.

ला

١

1

計

ही

লৈ

धा

के

में

",

1

T-

11

t

ाई

ते

ने

में

हिंदू-महासभा में श्रपने लिये विशेष स्थान बना लेने पर ग्री ब्राप उसके साथ श्राधिक दिन नहीं निभ सके। श्रापके संग-हत के क्रांतिकारी-कार्यक्रम में से कट्टर सनातनी हिंदुओं को ब्रार्थसमाज की 'वृ' श्राने लगी। वसे श्रापने इस सम्बन्ध में विस उदारता तथा सहिष्णुता का परिचय दिया था, वह श्रद्भुत, ब्राश्चर्यजनक भ्रौर कुछ श्रलौिकक ही था। श्रार्यत्तमांज के रंग में इतने गहरे रंगे हुए स्वामी जी, जो कभी केवल 'आर्य' शब्द के प्रयोग के लिये ही आप्रह किया करते थे, अब निरन्तर श्रार्य-हिंदु शब्द का प्रयोग करने लग गये थे, शुद्धि के लिये प्रम्बे-चौड़े संस्कारों को श्रमावश्यक बता कर सीधी-सादी श्रौर संज्ञिप्त विधि से ही काम लेने का आदेश दिया करते थे, पौरा-णिक लोग जहां अपनी गोमूल आदि की विधि काम में लाना बाहते थे, वहां अपनी वैदिक विधि के लिये ऐसा कोई दुराग्रह भी नहीं करते थे श्रीर उनके मनको रखते हुए ही काम कर लेने का यत्न करते थे। स्रापके इस व्यवहार से कट्टर स्रार्यसमाजी तो असन्तुष्ट थे ही, पर आश्चर्य यह है कि इतनी उदारता दिखाते हुए श्राप सनातिनयों को भी सन्तुष्ट नहीं कर सके। पिछि पंजाब, संयुक्त-प्रांत, बिहार श्रीर बंगाल की जिस यात्रा का वर्णन किया गया है, उसके सम्बन्ध में श्री शङ्कराचार्य श्री भारती कृष्या तीर्थ जी तक ने स्यामी जी पर कलकत्ता में एक

भाषया में यह आदीप किया था कि उस मात्रा में स्वामी की ने श्रार्थसमाज का ही प्रचार किया था। मद्रास के सम्बन्ध में भी वहिं पादि श्चाप का ऐसा ही श्चाक्तेप था। श्चापने उस भाषण में कहा था भी बुड़ी "सनातनधर्भ के नाम से आर्थसमाज का काम होता है। लोगों भिलित ह को शुद्ध करके यज्ञोपवीत देकर ब्राह्मगा बनाया जाता है। हमें उनकी र धोखा देकर ऐसा काम किया जाता है। इस पर हमने भी। पुरानी मालवीय जी को लिखा, रिमाइगडर भी दिये, पर कोई जनाव हिने चले नहीं।" सनातनधर्म के कुछ अप्रणी महानुभावों ने 'हिन्द्-गृह्वि- की ईसा सभा-आगरा' के मुकाबले में 'हिंदू-पुनः-संस्कार-सम्मेलन' नाम हैं, तब स की संस्था श्रलग ही खड़ी की थी। उसके खड़ा करने में आई हाबता प्र सनातनी की भावना काम कर रही थी। भारती कृष्ण तीर्यं जी ह प्रांदोक महाराज को स्वामी जी ने बड़े ही शांत, युक्ति-युक्त श्रौर गम्भीर सिमाने व शब्दों में उत्तर दिया था। संयुक्त-प्रान्त और विहार श्रादिके लिये किये गये आचीप को निराधार बताते हुए मद्रास के दौरे के लिये लिखा था-"वह दौरा आर्य-सार्वदेशिक-सभा की और से किया गया था, सनातनधर्म या सनातन-धर्म-सभा के नाम प नहीं।" श्रपनी स्थिति श्रापने कितने सुन्दर शब्दों में स्पष्ट की थी—''श्रपने विषय में एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। गुरुकु में रहते हुए मैंने सब विचारों के सभ्य पुरुषों का उदारता के साथ स्वागत किया। तीर्थ जी स्वयं मानते हैं कि गुरुकुल में वह अपनी पूजा करते रहे। मुसलमान भाइयों ने

गहिये। ती ने 'अ र्गार्षक से वह भी वि वा श्रीमा करलें वो करने को मालवीय

उधर से

कि में श्रापनी पांच बख़ता नमाज़ श्रानन्द से श्रदा की। वादिरियों को भी श्रपने धर्म के श्रनुमार उपासना की बी छुट्टी थी। यह सब हमारे उपासना-मन्दिर में भी आकर मिलित होते थे। मैं जिस सम्प्रदाय के धर्म-मन्दिर में जाता इनकी मर्यादा से भी बढ़ कर उन मन्दिरों का मान करता पुरानी मुसलमानी मजारों में, जहां मुमलमान स्वय जूता कि चले जाते हैं, मैं वहां नंगे पैर जाता हूं। मुसलमान की ईसाई तक जब भौतिक शरीर को गाड़ने को जारहे त्र तब सवारी खड़ी कर उतर जाता हूं और इस प्रकार सह-्रवता प्रगट करना अपना कर्त्तत्र्य समस्तता हूं।" संगठन-शुद्धि इय्रांदोलन के कारण स्वामी जी को अनुदार और असहिष्णु सम्मने वालों को ऊपर की पंक्तियां कुछ श्रधिक ध्यान से पढ़नी गहियें। 'हिंदू-पुनः-संस्कार-सम्मेलन' को लच्य करके ही स्वामी ती ने 'अर्जुन' में "एक नहीं अनेक संस्थाओं की आवश्यकता है" र्रीर्षक से एक लेख लिखा था। उसमें श्रापने स्पष्ट शब्दों में वह भी लिखा था-"पदि माननीय पं० मदनमोहन मालवीय ग श्रीमान् महाराजाधिराज रामेश्वरसिंह दरभंगा-नरेश स्वीकार करलें तो मैं एक साधारण सभासद् रह कर उनके ऋधीन काम करने को तय्यार हूं। इस विषय में पिछले डेढ़ मास के अन्दर मालवीय जी को तीन तारें श्रीर पांच पत्न भेन चुका हूं, परन्तु उधर से कोई उत्तर नहीं मिला।" इसी लेख में आपने यह भी

जिखा था—"जब हिंदू-महासभा का नियम-पूर्वक निर्माणही परमा जायगा, तब यह सारा काम उसके अधीन हो सकता है। उक्त लेख में जिन पत्नों और तारों की ओर संकेत किया ग्या विकों व है, उनको यहां देने की आवश्यकता नहीं। २२ जून सन् १६२३ हिन्महा के 'श्रर्जुन' में भी श्रापने मालवीय जी से ऐसा ही निवेदन किया कि था, पर वह भी निरर्थक ही सावित हुआ था। दूसरे एक लेख में शिथित श्रापने सनातनधर्म के स्वामी द्यानन्द बी० ए० और पिहा है श्रा गिरघर शर्मा आदि से भी प्रार्थना की थी कि वे इस काम की लाव के सम्हाल कर आपको उससे छुट्टी दिला दें। त्ते के

### (ङ) हिन्दू-महासभा के साथ मत-भेद

ल्तु सु

बनाये

नहीं

हता स स्वामी जी के ऐसे व्यवहार पर भी यह भेद-भाव बढता गप कर चला गया। कुछ सनातनी पिगडतों का यह आग्रह था कि ो आ स्वामी जी संगठन के अपने क्रांतिकारी कार्यक्रम को एक दमही शजपत त्याग दें। पर, वह सम्भव नहीं था। सन् १६२५ में रोहत प्राशय में हरियाना-प्रांतीय-हिन्दू-कान्फ्रेन्स महामना मालवीय जी के हासभ सभापतित्व में हुई थी। विषय-नियामक-समिति में एक गौह-(खने व ब्राह्मण परिइत ने बाल विधवाओं के पुनर्विवाह का विषय पेश जान-वृ कर दिया। मालवीय जी ने धमकी दी कि यदि उस प्रसाव के मह ऋ जिये आग्रह किया गया तो वे अपने सनातनी साथियों मि कान्फरेंस छोड़ कर चले जायेंगे। पिराइत नेकीराम जी और

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

#### हिन्दू-महासभा, संगठन श्रीर शुद्धि - ६०४

प्रमानन्द जी का भुकाव भी मालवीय जी की तरफ था। रही थी कि स्वामी जी ने, विधवा-विवाह के मा विश्वास दिला कर कि वे स्वयं इस विषय को स्याहासभा के देहली में होने वाले आगामी वार्षिक अधि-किया में पेश करेंगे, उस समय उस को वापिस लिवाया ऋौर विश्विति को सम्हाला । देहली में भी मालवीय जी ने स्वामी वित क्षाग्रह किया कि हिन्दू-महासभा की रचा के लिये वे उस म को लाव को पेश न करें। अतः विषय-नियामक-समिति में पेश ते के बाद भी स्वामी जी ने उस प्रस्ताव को उठा लिया। लु सुधार-विरोधी ऐसे वातावरण में स्वामी जी का टिका ह्या सम्भव नहीं था। केवल नाम के जिये किसी भी संस्था में महता गप कभी भी नहीं रहे थे। इस लिए ता० २४ जून सन् १६२४ ब्रियाप ने उस समय के हिन्दू-महासभा के प्रधान लाला कि ।जपतराय जी की सेवा में त्याग-पत्र लिख मेजा। उस का म ही ग्राय यह था—"श्राप, मालवीय जी श्रीर श्राप के मन्त्रियों ने हतक हासभा के कार्यक्रम में से सुधार के जिन विषयों को श्रालग ती के लिने की घोषगा की थी, अपनी बिहार की याता में मैंने गैड-जात-वृक्त कर ही उनके सम्बन्ध में कुद्ध नहीं कहा था। पर, मैं पेश क् अनुभव करता हूं कि हिन्दू-मह (सभा के कार्यक्रम को उदार व के नाये विना आर्य-हिन्दु-समाज की पतन और नाश से रजा हित वहीं की जा सकतो। इस लिये हिन्दू-समाज को श्रावश्यक ग्रीर

सुधारों के लिये तय्यार करने को पञ्जाब के दौरे पर मैं अपनी वे हिन व्यक्तिगत हैसियत से जा रहा हूं। महासभा के पदाधिकारियों को अपने कार्या किसी भी उलम्मन में न डालने के लिये है १६ मई को महासभा की कार्यकारियों की बैठक में ही क् सभापति तथा कार्यकारिगी की सभासदी से त्यागपत दे हा था। पर, श्राप लोगों ने मुक्त को वैसा करने नहीं दिया। में यह देख रहा हूं कि मैं जिस कार्यक्रम को ले कर बाहर निका रहा हूं, उस से सनातनधर्मी नेता महासभा से विगड़ उठी। १२६ के इसिलिये में यह त्यागपत्र फिर पेश कर रहा हूं। मैं वैसे महा सभा की सह।यता करता ही रहूंगा।" लाला जी ने आप को लिखा—"जब श्राप श्रापनी व्यक्तिगत हैसियत से, न कि महासभा की ओर से, सुधार-कार्य में लगेंगे, तब आप को त्यागपत्र देने की आवश्यकता सुम्ह को तो प्रतीत नहीं होती।" इस पर फिर आपने लिखा-"यदि भें त्यागपत्र नहीं देता तो मैं श्रपने प्रति ही सच्चा नहीं रहता। मैं नहीं चाहता कि 'पणित्रम-संघ' वालों को, समाज-सुधार के लिये किए जाने वाले मेरे यत्नों को ले कर महासभा के विरुद्ध कुछ कहने का प्रवसर मिले । इसिलए कार्यकारिगा के अगले अधिवेशन में मेरा त्यागपत्र पेश कर दें।" कार्यकारिसी से यह कह कर त्यागपत्र जौटा दिया गया कि वह स्थानीय हिन्दू-सभा के पास मेज जाना चाहिए। किया कि

इसी बेदबार र

हां और

हिंच के तीचन्द ः ग्रन्फरेस

गलवीय र ह्यों ने उर

क्राशित ं सन् १६ च सष्ट कर

ब्राप्रहपूर्ग साम्प्रदारि

# क) हिन्दू-महासभा की साम्प्रदायिकता और त्याग-पत्र

यो इसी वीच में महासभा की श्रोर से कौसिलों के लिए विवार खड़े करने न-करने का प्रश्न उठ खड़ा हुआ। महा-क टिकट पर उमीदवार खड़ा करने के स्वामी जी हा व हिन्तक दृष्टि से ही प्रतिकृत थे ख्रीर महासभा की नियमावली श्रुनुसार भी वैसा नहीं किया जा सकता था। देहली में सन हिर्द के आर्च के दूसरे सप्ताह में हिन्दू-सभा-कान्फरेंस की विषय-नियासक-समिति के सामने जब यह विषय पेश हुआ, तब ब्रं और खुले श्रिधवेशन में भी श्रापने उसका स्पष्ट विरोध किया। म्य के श्री जयरामदास दीलतराम और श्रम्वाला के लाला तिचन्द जी ने भी श्राप का साथ दिया। श्रवध-प्रांतीय-हिन्द्र-हान्फरेंस के खुले आधिवेशन पर भी इस विषय पर आप की गलवीय जी के साथ श्राच्छी मतपट हो गई थी। कुछ समाचार-लों ने उस म्हण्ट को 'महासभा में फूट पैदा होने के रूप में काशित किया था। स्वामी जी ने 'लिवरेटर' के २३ सितम्बर सन् १६२६ के छंक में महासभा से त्यागपत्र देने के कारणों को लष्ट करते हुए लिखा था—"मैंने मालवीय जी से अत्यन्त प्रायहपूर्या शब्दों में कहा कि महासभा अपने ध्येय के प्रतिकृत साम्प्रदायिक-राजनीति की स्रोर भुक रही है। उन से स्राप्रह किया कि महासभा की श्रोर से शुद्धि तथा द्लितोद्धार का काम

करने के लिये वे अपील करने दें। कार्यकर्ताओं के अभावक बहाना करके अपील नहीं करने दी गई। मैंने प्रतिहा की कि PETET : यदि महासभा इस काम को अपने हाथ में ले ले तो भारतीय ह प्रधे हिन्दू-गुद्धि-सभा तोड़ कर उस का सब फराड महासभा को हड़ा कर सींप दिया जायगा और में अपने सहित अपने सव कार्यकर्ताओं ह्यासभा को शुद्धि, दिलतोद्धार तथा संगठन के आदीलन के लिये महा-लिये उस सभा के सुपुर्व कर दूंगा। मैंने पिश्डत जी को विश्वास दिलाया **∦ उस**के कि इस प्रकार श्रांदोलन में जान पड़ जायगी। पर, मुम को वा, किंद् एक ही जवाब मिला कि हिन्दू-महासभा को ऐसे सब मंमहों से ह्याल : श्रालग रखना चाहिए और ऐसा सब काम महासभा से श्रालग हाम क रह कर ही करना चाहिए। मेरी निराशा का अनुमान सहज में तिरिचत किया जा सकता है। महासभा की वर्किंग-कमेटी ने महासभा के में लगू ब्रान्दोर प्रस्ताव की सीमा को लांघ दिया और पंजाब-प्रांत की सभा को वासिक श्चपने उमीद्वार खड़े करने का अधिकार दे दिया। इस प्रकार हिंद्रस जो महासभा श्रपने निश्चित ध्येय श्रौर मार्ग से श्रलग हो रही भी आ थी, उससे त्याग-पत्र देने के सिवा मेरे लिये दूसरा कोई मार्ग ग्रपनी ही नहीं रहा था।" आगे आपने लिखा था—"मैं हिंदू-महासभा बड़े क की प्रतिष्ठा से इस प्रकार लाभ उठाने श्रौर एक राजनीतिक करना दल के विरोधियों को पराजित करने में उसको साधन बनाने श्रनुभ को घातक नीति समभता हूं। कोरी साम्प्रदायिक नीति से प्रेरित सकता हो कर काम करने वाले रल के में विरुद्ध हूं। यदि मुसलमान प्रमाज

हारा साथ नहीं देते तो इसका दोष उन पर है। पर, इसका कि हिं हुई नहीं कि तुम भी एक विशुद्ध-हिंदू-राजनीतिक-संगठन हा कर लो। मेरे त्याग-पत्न का यह श्राशय है कि यतः हिंदु-रीय-हिंसमा एक साम्प्रदायिक-राजनीतिक-संस्था बन गई है, इस को लिये उसके काम में सहयोग देना मेरे लिये सम्भव नहीं रहा। ब्रो इसकी अधीनता में समाज-सुधार का ही काम कर सकता र्ग, किंतु ग्रब वह भी सम्भव नहीं; क्योंकि मालवीय जी का यह ह्याल है कि शुद्धि-दिलतोद्धार आदि का समाज-सुवार का क्षम करने पर वह टूट जायगी। श्रव मैं उन लोगों की श्रोर से विश्चित हो कर श्रापने ढङ्ग से वैदिक-धर्म के पुनकत्थान के काम 🛊 लगूंगा, जिनकी दृष्टि में उनके साम्प्रदायिक-राजनीतिक-ब्रान्दोलन की अपेचा हिंदू-समाज के सामाजिक, नैतिक श्रौर वर्मिक सुधार का काम बिलंकुल गौगा है।" देहली की स्थानीय हिंदु सभा के मन्त्री को आपने जो त्याग-पत्र मेजा था, उसमें मी आपने लिखा था—"यतः महासभा ने प्रान्तीय सभाओं को प्रपनी छोर से कौंसिलों तथा एसेम्बली के लिये उमीदवार हड़े करने का श्राधिकार दे दिया है श्रीर कुछ समाश्रों ने वैसा हरता शुरू भी कर दिया है, इस लिये में अन्तरात्भा में यह श्रनुभव करता हूं कि मैं हिंदू-महासमा का सभासद् नहीं रह सकता। इससे भी बड़ी बात यह है कि हिंदू महासभा हिंदू-पमाज को सर्वनाश से बचाने के जिये श्रत्यन्त श्रावश्यक सुधारों

हा-

ाया

को

से

जग

में

के

को

ार

ही

र्ग

ग

Ŧ

ने

त

7

को करना श्रापना कर्तव्य नहीं सममती और वह अपने समस्ते के उस कर्तव्य पालन के मार्ग में रुकावटें भी डालती है। इसे लिये मैं श्रापकी सभा से त्याग-पत्न देने के लिये वाधित हूं।" इसी त्याग-पत्न की एक प्रति आपने महासभा के कार्यालय में

## (छ) साम्प्रदायिकता के विरोध में

हिन्दू-महासभा से दिये गये त्याग-पत्र श्रीर उस के सम्बन्ध में लिखे गये 'लिबरेटर' के उपर्युक्त लेख से यह स्पष्ट है कि लामी जी साम्प्रदायिक व्यक्ति नहीं थे श्रीर श्राप संगठन, शुद्धि श्रवन दिलतोद्धार द्वारा हिंदू-समाज में साम्प्रदायिकता पैदा नहीं करना चाहते थे। इसी भाव को स्पष्ट करने के लिये यहां दो-एक और उद्धरणों का देना भी आवश्यक है। 'अर्जुन' के दूसरे वर्ष में प्रवेश करने पर आप ने 'अर्जुन' द्वारा हिन्दू-समाज को जो सन्देश दिया था, वह स्मर्ग करने योग्य है श्रीर उस से पत लगता है कि आप ने संगठन, शुद्धि तथा दिलतोद्धार के काम को किस भावना से उठाया था। उस में श्राप ने लिखा था-''पांच हज़ार वर्षों से दीन श्रवस्था की प्राप्त होते-होते गत एक हज़ार वर्षों में तो गिरते-गिरते यह देश दासता की पराकाष्टा को पहुंच गया था। उस गुलाम की हालत बड़ी दुर्नाक है, जो प्रपनी दासता को अनुभव करता हुआ भी गुलामी की जंजीरों में

जकड़ा मानों के ग्रवस्था स्वाभावि ज़ाहिर' हिन्दू-स तक वह के सम काटने कर सा ही सन घोषण ही श्रप जंजी रे ऐसे म हिन्दि रखी, पन व का य के सि

हिंदू-स

जकड़ा जा रहा हो। यह हालत आर्य-हिन्दू-समाज की मुसल-मानों के शासन-काल में थी। परन्तु जो अभागा दास अपनी अवस्था में ऐसा सन्तुष्ट हो जाय कि उसी को जीवन का स्वाभाविक आदर्श सममने लग जाय, उस की अवस्था की जाहिर करने के लिए कोई शब्द ही ढूंढ़े नहीं मिलता। आर्थ-हिन्दु-समाज को जब तक लोहे की जंजीरें पहिनाई रहीं, तब तक वह उससे छूटने के लिये हाथ-पैर मारता रहा। मुसलमानी के समय में इसीलिये चित्रयों के दल बार-बार दामता की जंजीर काटने का प्रयास करते रहे। श्रंग्रेज़ों ने जहां भाई-भाई को जहा कर सारा देश काबू कर लिया, वहां कुछ काल के अनुभव से ही सन् १८५७ ईस्वी के विप्नुत्र के पीछे, महारानी विक्टोरिया के घोषगा-पल के रूप में, हिदियों को सोने की जंजीरें पहना दीं। साअ ही श्रपनी शिला-विधि द्वारा ऐसा क्षोरोफ्नार्म सुंघाया कि ग्रालाम ज़ंजीरों को आभूषणा समम्तने लग गये।। फिर अपनी हालत में ऐसे मस्त हुए कि हिजने-जुजने की ज़रूरत ही न समभी। हिन्दियों में से मुसलमानों ने तो फिर भी अपनी इस्ती क़ायम रखी, परन्तु हिन्दुश्चों ने श्रपने श्रस्तित्व को ही मुला दिया। पच-पन वर्ष हुए एक बाल ब्रह्मचारी ने मृद्धित आर्य जाति को जगाने का यत्न किया। कुछ इलचल भी हुई, परन्तु मुद्दी भर व्यक्तियों के सिवाय वाकी सब खुरीटे ही लेते रहे। उसी नशे में चूर हिंदू-समाज की श्रांखें जब महात्मा गांधी ने खोंलीं,

अपनी विवशता को भूज कर उन्होंने पहिले स्वयं साधन सम्पन्न बनने के स्थान में श्रापने मुसलमान भाइयों की रहनुमाई का दावा कर दिया। स्वार्थ इस प्रतिज्ञा की जड़ में था। इस लिये महात्मा गांधी के जेल जाते ही हिन्दुओं ने मुंह की खाई। तब परमात्मा के अटल नियम ने उनकी आंखें खोंलीं, जिसका परिगाम गत सवा वर्ष का धर्म-युद्ध है। वह दिन दूर नहीं है जब आर्य-हिंदू समाज संघ-शक्ति से सुसिष्जित होकर व्यक्ति अपेर समष्टि दोनों को बलवान् बना कर, सारे संसार के अन्य समाजों की श्रोर दोस्ती का हाथ बढ़ायगा।" इसी के साथ सुसलमानों के नाम इसी सम्बन्ध में निकाले गए सन्देश को भी पढ़ना चाहिये। वह यह था-"मुसलमान-समाज को मैं सिर्फ एक सलाह देना चाहता हूं। याद रखो—संगठित और शक्ति-सम्पन्न समाज का असंगठित और कमज़ोर समाज पर अत्याचार करना भी वैसा ही पाप है, जैसा कि कमज़ोर और कायर होना पाप है। इस लिये हिंदुओं के संगठन श्रीर शक्ति-सम्पन्न होने में विष्न मत डालो। यदि तुम हिंदू-समाज के अस्तित्व को इस भूमि पर से मिटा सकते, तो में कुछ भी नहीं कहता; क्योंकि मनुष्य-समाज का यह दुर्भाग्य है कि इस वसुन्धरा का भौग वीर लोग ही कर सकते हैं। साथ ही तुमको यह भी माख्यम होना चाहिये कि जो समाज पांच हज़ार वर्ष के निरन्तर पतन के बाद भी नष्ट नहीं हुआ उसको भगवान ने किसी भावी

हेतु से ही को नष्ट न हो, जिस हमानों वे इन पंक्ति गुझाइश विस्तृत की उसमें स्वार घटनायं २ के सम्बन इच्छा थी में न ज खामी ज उन्होंने नियुक्त हुए। स्

श्रमेठी,

से वस्तु

मुमको :

मौलाना

के तह नहीं किया जा सकता, तो उसको संगठित तथा दृढ़ होने हो, जिसमें वह भारतीय-राष्ट्र के राजनीतिक-अभ्युदय में मुस-हमानों के गले का भार न होकर शक्ति का पुंज साबित होसके।" इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद इसमें सन्देह के लिये थोड़ी सी भी गुझाइश नहीं रहती कि स्वामी जी के संगठन का उद्देश्य बहुत विस्तृत और पवित्र था, साम्प्रदायिकता अथवा मुस्लिम-द्वेष की उसमें गन्ध भी नहीं थी।

स्वामी जी की उदारता श्रीर उच्चाशयता की द्योतक कुछ घटनायें भी हैं देहली में सन् १६२४ में बकरीद पर हुए उपद्रव के सम्बन्ध में जब महात्मा जी देहली पधारे थे, तब उनकी यह इच्छा थी कि श्रापस के सब मामलों के लिये सरकारी श्रदालतों में न जाकर उन का निर्णय पंचों द्वारा ही होना चाहिये। खामी जी ने हिंदुश्रों को उसके लिये इतना तय्यार कर लिया कि उन्होंने श्रपनी श्रोर से महात्मा जी को ही एकमात्र पंच नियुक्त कर दिया। पर, मुसलमान उस के लिये तय्यार नहीं हुए। स्वामी जी ने 'लिबरेटर' में लिखा था—"इसी समय श्रमेठी, गुलवर्गी श्रोर कोहाट में भी उपद्रव हुए थे। महात्मा जी से वस्तुस्थित जान-वृक्त कर द्विपाई गई। जब महात्मा जी से वस्तुस्थित जान-वृक्त कर द्विपाई गई। जब महात्मा जी में मुक्तको बुलाया, तब मैंने उनको सब घटनायें पढ़कर सुनाई श्रोर मौलाना श्रब्दुल बारी की पुस्तिका में से श्रार्यसमाजियों के प्रतिकृत्त

मौलानाओं के उद्गार और फ़तवे भी पढ़कर सुनाये। तब हन को मालुम हुआ कि उनसे अनजाने ही हिंदुओं के प्रति कितना अन्याय हुआ था ? उसी अन्याय के प्रायश्चित्त के तौर पर उन्होंने २१ दिन का उपवास किया था। उस उपवास के अन्तिम दिनी में स्वर्गीय पं मोतीलाल जी नेहरू की श्राध्यनता में जो एकता-सम्मेलन हुआ था, उसकी कार्यवाही इतिहास में लिखे जाने कोन्य है।" इस एकता-सम्मेलन का निमन्त्रगा-पत स्वामी जी अप्रीर हकीम साहेब के नाम से निकाला गया था। उसकी सफल बनाने में स्वामी जी ने जिस उदारता का परिचय दिया था, उसको बम्बई के श्रीयुत के० एफ० नरीमन ने सम्मेलन की सफ-अता का एक बड़ा कार्या बताया था। इसी प्रकार सन् १६२३ के सितम्बर मास में देहली के कांग्रेस के विशेष-श्रिधवेशन के अवसर पर कां प्रेस की ओर से एक विशेष शांति-सभा का अवायोजन किया गया था अवीर उसमें आगरा के आस-पास के राजपूत-मलकानों की शुद्धि को लेकर ही विशेष चर्ची हुई थी। मौलाना हसरत सोआनी श्रीर श्री पुरुषोत्तमदास जी टएडन का बह प्रस्ताव था कि मलकानों के श्रपनी विराद्री में शामिल होने या करने का सब काम उन पर श्रीर स्थानीय लोंगों पर छोड़ कर बाहर के लोगों को वहां से एक दम चले ब्राना चाहिये। स्वामी जी ने स्पष्ट कह दिया था कि यदि मुसलमानें

गृद्धि-स सलाह द सभा के प्रली ने ही कि माने 眼日天 शांत र भी आ हिंदुओं की थी शिदा कहां त कायरत की स बीतने दिली राजध 882 सम्बोध पिता ।

के सब प्रचारक वहां से लीट आयेंगे तो मैं भी भारतीय-हिन्दू-

1

शृद्धि-सभा को श्रपने कार्यकर्त्ता श्रागरे से लौटा लेने के लिये मलाह दूंगा अरेर यदि सभा ने मेरा निवेदन न माना तो उक्त हमा के प्रधान पद से मैं श्रालग हो जाऊंगा। मौलाना मुहम्मद ब्रली ने उलमाओं के पैरों में अपनी टोपी रख कर उनसे प्रार्थना की कि वे अपने प्रचारकों को वापिस बुला लें, परन्तु वे नहीं माने अगेर शाँति-सभा बिना किसी परिणाम के ही भंग हो गई। सम्बत् १९२३, २४ और २५ में बकरीद पर हिंदुओं को शांत रखने के लिये स्वामी जी ने जो आंदोलन किया था, उससे भी ब्रापकी उदारता का परिचय मिलता है। ब्रापने देहली के हिंदुओं से सन् १६२३ में ईद के दिन सन्देश के रूप में अपीक की थी- 'दिल्ली के हिंदु आं! तुम्हारा धर्म प्रेम और उदारता की शिक्ता देता है। बकरीद पर इस बात की परीका है कि तुम कहां तक धर्म को सममते हो ? छोटी-मोटी बातों पर प्राइना कायरता है। तुझ्हें चाहिये कि गम्भीर रहो श्रीर मुसलमान भाइयों की सद्बुद्धि के लिये परमात्मा से प्रार्थना करो।" ईद के शांत बीतने पर श्रापने लिखा था—"इस श्रादर्श शांति के लिये मैं दिल्ली के हिंदू-मुसलमान दोनों को बधाई देता हूं। ईश्वर करे राजधानी की यह शीतल वायु सारे देश में फैल जाय।" सन् १६२५ में भी आपने ईद के अवसर पर देहली निवासियों को सम्बोधन करते हुए जिला था-"परमात्मा सारे संसार का पिता है। यदि तुम्हें इस बात पर विश्वास है तो प्राणीमाल को

मिल की दृष्टि से देखना चाहिये और मनुष्यमात्र को तो भाई समम्भना चाहिये। क्या इसका प्रत्यक्त प्रमागा आज से तीन दिनों तक श्रपने श्रमण से दोगे ? श्राज मुसलान खी-पुरुष, बाल-मुद्ध. युवा नये कपड़े पहिन कर एक अद्वितीय ब्रह्म के आगे अपनी श्रद्धा की भेंट धरने जा रहे हैं। क्या वह श्रद्धा उनके श्रन्तर घर कर गई है ? यदि ऐसा होगा तो वे श्रापने त्यौहार पर हिन्दुओं का दिल दुःखाने की कोई बात नहीं करेंगे। मेरे हिन्द भाइयो ! आज तुम्हें भी अपने आतृ-भाव का स्पष्ट प्रमाण देना है। परमात्मा की खपासना में अपने मुसलमान भाइयों को निमग्न देख कर प्रसन्नता से उन को आशीर्वाद दो। यह तुम्हारी आंखों के आगे से कुर्वानी के लिये गोमाता जाती हो तो कोध और द्वेष का लेश भी अपने अन्द्र न आने दो, प्रसुत परमातमा से हार्दिक प्रार्थना करो कि वह परमिता उन की बुद्धियों को प्रेरणा करें, जिस से स्वयं गोमाता की रत्ता का भाव उनमें उत्पन्न हो । तुम्हारे आई भूल से गोवध को स्वर्ग का साधन समम रहे हैं। उन पर क़ुद्ध होकर और उन से घृगा दिला कर उन्हें अधिकतर गोघात की ओर प्रवृत्त कर के दूने पाप के भागी न बनो । जितना तुम सहन करोगे और मुसलमान भाइयों को प्रेम का मार्ग दिखा श्रोगे, उतना ही अगवान तुम पर कृपा करेंगे।" जिस हृद्य से ऐसे शब्द निकल सकते थे, उस में मुसलमानों के प्रति घृगा और द्वेष कहां रह सकता था ?

सच हार, स श अनः ध जान ल खा श्रापवे वामी ज में भी श् में रह क भक्त लो ण । कुह तेवा में लिखा थ महायता \$ 1 -----में आश्च खा के भाइयों व वालों को को सम

प्रार्थना है

Tho out

नों

.

Ţ

i

सचमुच देश का यह दुर्भाग्य ही था कि स्वामी जी सरीखे हार, सहिष्णु श्रोर सर्वत्यागी महापुरुष के महान् कार्य के श्रर्थ ब अनर्थ किया गया। आप के गम्भीर आशय पर परदा डाल ह्र जान वूम्स कर श्रनपढ़ श्रीर साधारण मुस्लीम जनता को छ स्वार्थी नेतात्रों ने आपके विरुद्ध इतना बरगला दिया कि ब्रापके जानी दुश्मन हो गये। धमिकयों की चिहियां तो बामी जी को प्रायः रोजाना ही मिलती रहती थीं। ऐसी श्रवस्था मं भी शुद्धि, संगठन तथा दलितोद्धार के काम में लगे रहना पानी इं रह कर सगर से बेर करने के समान ही था। एक बार कुछ मक्त लोगों ने आपके निवास-स्थान पर पहरा भी बिठा दिया ॥। कुछ खालसा श्रौर श्रार्यसमाजी भाई भी हरदम श्रापकी क्षेत्रा में उपस्थित रहने के लिये तय्यार थे। उस समय आपने लिखा था-'परम पिता ही मेरा रत्तक है। " इस प्रकार की महायता स्वीकार करना मेरे जीवन-भर के सिद्धान्तों के विपरीत है। " आर्थ-सन्तान में विश्वास के ऐसे श्रभाव को देख कर में आश्वर्यित होता हूं। मैं यह भी सममता हूं कि मेरे शरीर की रता के लिये ऐसे उपाय पर विचार करने में हमारे मुसलमान भाइयों का तिरस्कार है। मैं धमिकयों से पूर्ण सन्देशे भेजने वालों को ऐसा पतित नहीं समक्तता, जैसा वे स्वयं अपने आप को समस्तते हैं। जो मुम्त से सचा प्रेम करते हैं मेरी उन से प्रार्थना है कि वे मुसलमान भाइयों के प्रति सहिष्णुता दिखायें श्रीर मुक्ते श्रपने सदा से माने हुए सिद्धान्तों की रत्ता में सहा.

इतना ही नहीं, श्राप पर इस काम के लिये सरकार से ते हा लिये लाख रुपया लेकर हिंदू-मुसलमानों को धापस में जड़ाने का समस्त दोषारोप भी किया गया था। एसेम्बली में एक मुसलमान स्मय है सदस्य ने तो सरकार से यह प्रश्न भी पृद्ध लिया या कि सहयोग सरकार ने स्वामी जी को शुद्धि के लिये कितने लाख रूपया है जीवन दिया है ? जनता के हित का दोहरा ध्यान रखने वाली सरकार हिरिज ने यह सब मामला उलम्हाये रखने के लिये उस प्रश्न को पूछने की अनुमति ही नहीं दी थी। ऐसा आचीप करने नालों श्रीर सरकार को भी स्वामी जी ने सचाई सिद्ध करने के जिये खुला चैलेख दिया था। किसी को भी उस चेलेख को स्वीकार करने का साहस नहीं हुआ। स्वामी जी निन्दा-स्तुति और जीवन-मृत्यु की कुछ भी परवा न कर अपने 'मिशन' में निरतर ऐसे लगे रहे, मानो सिर हथेली पर रख कर ही आपने सार्व-जनिक जीवन के इस कार्यचेत्र में आगे पैर बढ़ाया था। शुद्धि संगठन के सम्बन्ध में स्वामी जी से गहरा मतभेद रखने और आपकी उसके लिये निन्दा करने वाले भी आपकी निर्भीकता तथा हिम्मत की तो प्रशंसा ही करते हैं।

वासी ज ही वृत्ति ान आ हिरजन गृब्द का वामी ३ इसको स वायकोम प्रतिकृत्न से लिखं लिखा थ

भारतीय

हा

I

ने

तें

à

τ

Ţ

7

#### ज, दिखतोद्धार

इलितोद्धार के सम्बन्ध में कुछ अलग लिखने की आवश्यता म लिये नहीं कि उसके सम्बन्ध में आपका काम संन्यास-काल का समस्त जीवन और उस जीवन के समस्त कार्य के साथ ऐसा मय है कि उसको उस सब से श्रालग नहीं किया जा सकता। कि सहयोग-अपन्दोलन के बाद की सब जीवनी दलितोद्धार की या १ जीवनी है। यह भी एक विचित्र ही संयोग है कि महात्मा जी हरिजन-स्थान्दोलन जिस ढंग पर उठाया है, प्रायः उसी पर बामी जी उसका संचालन करना चाहते थे, किंतु स्वामी जी है वृत्ति कुछ उप थी श्रीर श्राप दिलत भाइयों के साथ खान-गन श्रादि का सब व्यवहार एकदम ही खोल देने के पन में थे। हिरजन' के समान अस्पृश्य कहे जाने वालों के लिये 'दलित' nac का प्रयोग स्वामी जी ने ही सब से पहिले किया था। वामी भी यह चाहते थे कि यतः यह हिंदू-समस्या है, इस लिये सिको सुलभ्ताने का काम हिन्दुओं पर ही छोड़ देना चाहिये। वायकोम-सत्याग्रह में ग्रैर-हिंदुओं के शामिल होने के स्वामी जी प्रतिकूल थे। 'ऋर्जुन' में 'दलितोद्धार किस प्रकार हो ?' शीर्षक से लिखी गई विशेष लेखमाला के पांचवें लेख के अन्त में आपने लिखा था- 'इसमें सन्देह नहीं कि महात्मा गांधी अस्पृश्यता को भारतीय-हिन्दू-समाज पर बड़ा भारी धब्बा सममते हैं। उन्होंने

देख लिया है कि कांग्रेस में सब की ऐसी समम नहीं है। साहित जा कलङ्क के टीके को हिन्दू-समाज के माथे से मिटाना केवला करते हिन्दुश्रों का ही कर्तव्य है। तब इसमें क्या गौरव-हानि है कि महात्मा जी कांग्रेस की हार मान कर इस बड़े काम को हिन्द्रार की र समाज पर ही छोड़ दें श्रीर श्रपने ऊंचे व्यक्तित्व की छाया से ति तो नह उसकी सहायता करें ?" पर, उस समय ऐसा होना नहीं या। स्वामी जी कां ग्रेस में रहते हुए और बाद में भी कांग्रेस और बी का प उसके नेताओं का ध्यान इस समस्या की आर राजनीतिक-दृष्टि १९२४ से भी बराबर आकर्षित करते रहे थे। हिंदू-समाज से अवृत के अवर जातियों को अलग करके उसको दो दुकड़ों में बांट देने की शा-"व सरकार की जिस गुढ़ चाल को महात्मा जी सन् १६३१ में हु सभार दूसरी गोलमेज-सभा में समक्त पाचे थे, स्वामी जी ने श्रमृतसर-कां प्रेस के स्वागताध्यक्त के भाषणा में ईस्वी सन् १६१८ हर ग्रावर में ही उसकी ओर संकेत करते हुए स्पष्ट कहा था कि ऐस में भारत में श्रंथेज़ी राज के जहाज का उनको लंगर बताया गृश्यता है जा रहा है। सरकार की ऐसी चालों को निरर्थक बनाने ज महा के लिये ही देहली में आपने दलितोद्धार-सभा का संगठन रिजन-भ्रा किया था। सामाजिक दृष्टि से स्वामी जी भी द्लितोद्धार को उस द् हिन्दुओं के लिये सिद्यों के पाप का प्रायश्चित ही कहा करते छा रख थे। मथुरा-शताब्दी, कानपुर-कांग्रेस तथा ऐसे अन्य अवसरी प्रिस के पर हुए दलितोद्धार-सम्मेलनों में दिये गये अपने भाषणों में यत देवि

हिंदू-जाति से ऋाप इस प्रायश्चित के लिये सदा श्रपील करते थे। आपने लिखा था—"यदि साढे कः करोड क्षित्र भाई ईसाई या मुसलमान हो गये और इस प्रकार दिल-की समस्या हल हुई तो ऐसा होने से हिन्दुओं का प्राय-से तो नहीं होता अगेर इसी लिये हिन्दू-समाज स्वराज्य का कारी नहीं होता।" दिलतोद्धार के लिये स्वामी जी की ति का पता उस तार से लगता है, जो श्रहमद बाद में जून हि १६२४ में होने वाले आल-इंडिया-कांग्रेस-कमेटी के अधि-क अवसर पर आपने महात्मा जी को दिया था। वह तार ही या-"कृपा करके श्राखिल-भारतीय-कांग्रेस-कमेटी के प्रांतीय में ह सभासदों को, जो नौकर रख सकते हैं, कहा जाय कि वे नी व्यक्तिगत सेवाओं के लिये जो नौकर रखें, उनमें एक हर ग्रवश्य अञ्जूतों में से ही हो। जो ऐसा न कर सके, वह ह प्रेस में पदाधिकारी न रहे। यदि यह सम्भवन हो तो गुरयता के प्रश्न को हिंदू-समाज पर ही ह्योड़ दिया जाय।" ज महात्मा गांधी श्रपने जीवन की बाजी लगा कर जिस जिन-स्थान्दोलन को सफल बनाने में लगे हुये हैं, स्वामी जी उस दिलतोद्धार-स्थान्दोलन की सफलता का स्वप्न देखने की छा रखते हुए ही इस संसार से बिदा हुए थे। श्रमृतसर-गिस के भाष्या में दिलतोद्धार के लिये अपील करते हुए उप-थत देवियों भ्रौर सज्जन पुरुषों से भ्रापन उस स्वप्न के पूरा होने का अशीर्वाद मांगा था। यदि यह सच है कि महणुका लिये के असिद्ध स्वप्न महापुरुष ही पूरे किया करते हैं, तो यह का बार वि होगा कि महात्मा गांधी स्वामी जी का असिद्ध स्वप्न ही पा करने में लगे हुए हैं।

### ११. आर्यसमाज

में ड

हिन्दू-महासभा से निराश हो कर आप ने अपने ही हा कि श्रीर बिलकुल स्वतन्त्र-रूप में शुद्धि-संगठन तथा दिलतोद्धार भापना काम जारी रखा। 'श्रर्जुन' में 'शुद्धि श्रीर संगठन का कार्धक जारी है" शीर्षक से लिखे गये लेख में आप ने लिखा मार्द्ध की "मलकानों की शुद्धि आश्तीय-हिन्दू-शुद्धि-सभा आगरा केर्यों द्वारा जारी है। में उस सभा के साथ यह काम नहीं कर हा। इ हूं, परन्तु स्वतन्त्रता से । जो भी हिन्दू रस्म-रिवाज रस्नापने वाली ईसाई व मुसलमान विराद्रियां मिलती हैं उनको विराद्यों न्दू-र में मिलाने का यल मैंने नहीं छोड़ा। हां, इसका ढोल पीलाने ल बन्द् कर दिया है। द्लितोद्धार का काम बराबर जारी है। श्राप परन्तु उस को भी हिन्दू-सहसभा तथा श्रार्यसमाज के साक्सिलिये मिलकर नहीं कर रहा हूं। हिन्दू-महासभा के साथ मिलामाठन इसि जिये नहीं हो सकता कि वे शुद्ध-स्वच्छ दिलतों के भी हाणी संग का अञ्च-जल अह्या करने के प्रतिकृत हैं और मैं उस में कुछ भी जु संकोच नहीं करता हूं। आर्यसमाज की किसी संस्था के सामिस्त

हिंपुक्क किये काम नहीं चला सकता कि वे बिना गुगा-कर्म का किये सब को यङ्गोपवीत धारण करा देते हैं। मैं उन को है भा यह्नोपवीत का अधिकारी सममता हूं जो गुण-कर्मानुसार इया, ज्वित्रय व वैश्य कहे जा सकते हैं।" इस तरह स्वतन्त्र में कुछ समय श्राप ने काम चलाया। शुद्धि के लिये उन्हीं में में आप ने 'आतृ-मिलाप' शब्द काम में लाना शुरू का क्षे दिया था। सन् १६२३ में हिन्दू-शुद्धि-सभा आगरा की द्वार भापना के बाद आप ने 'श्रर्जुन' में 'शुद्धि या प्रायश्चित्त' का कार्षक से एक लेखमाला लिखी थी। उस में प्राप ने इस ग मा दिया था श्रीर वैसे भी विद्वुंड गरा केइयों के इस मिलाप को शुद्धि कहना श्राप की दृष्टि में श्रमुचित हर 📺। आगरा की शुद्धि-सभा से आलग हो कर इस काम को त्रात्तेपने 'श्रातृ-मिलाप' के नाम से करना शुरू किया था। विरात्तीहरू-संगठन' की जगह भी आप 'त्रार्य-संगठन' शब्द का प्रयोग न पीता होने लग गये थे। आर्थ-संगठन शब्द की सार्थकता के सम्बन्ध ारी है। ब्रापने लिखा था—''हिन्दू-संगठन के स्थान में ब्रार्य-संगठन के साधुमिलिये लिखा है कि विना आर्थसमाज का संगठन हुए हिन्दू-मिलनागठन सें कृतकार्यता न होगी। इसिलये पहले आर्यसमाज का भी हाथी संगठन करना होगा।"

इक्कमी जुलाई सन् १६२५ में इसी उद्देश्य से त्र्याप ने पञ्जाब का मानिस्तत दौरा किया था। उस दौरे का कार्यक्रम समाचार पत्नों

में देते हुए आपने लिखा था—''हिन्दू-संगठन के लिये गत हैं गुन् वर्ष काम करते हुए मैंने अनुभव किया है कि यदि आर्य-संस्कृतिपर की रचा करना और उसके द्वारा हिन्दू समाज को अधः पतन में गाज़ी बचाना है, तो आर्यसमाज को अपनी हिट्यां दूर करके स वगट सेवा के लिये दृढ़ प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। जवतक अपनी विक्षा स्थान हुई शक्तियों को केन्द्रित करके आर्थसमाज की संस्था लगन है वर अ इस काम में नहीं लग जाती, तब तक हिन्दू समाज के अन शीर्ष सम्प्रदायों में भी जान नहीं पड़ सकती।" इसिलिये इस दौरे आर्थ मेरा सब से पहला उद्देश्य यह है कि आर्यसमाज को पांत जी के क्रगड़ों और तुच्छ विचारों से मुक्त करा के उस मार्ग ही श्रो हुई क निर्देश करूँ, जिस पर चलाने के लिये ऋषि द्यानन्द ने आर्वताही समाज को जन्म दिया था। दूसरा उद्देश्य यह है कि प्रार्थ होने संस्कृति से उत्पन्न हुए सम्प्रदायों, सनातनी-जैनी-सिख प्राहि है उन ह साथ, मिल कर काम करने का ढंग आर्यसमाजियों के सामे वामी रख़ँ और प्रयत करूं कि वे सब गौगा भेद-भावों को छोड़कर भने सामन विस्तृत जाति के संगठन में लग जांय। तीसरा उद्देश्य यह है होरे कि स्वार्थ-परायम् मौलवियों से भड़कारे हुए मुसलमाने प् "(१) श्रमिलयत ज़ाहिर कर दूं। ता० ८ जुलाई से १४ श्रगसक में य इन २६ स्थानों में दौरा करने का कार्यक्रम बनाया गया था- मन्तरा करनाल, श्रम्बाला, लुधियाना, जालन्धर, होशियापुर, यह प्र श्रमृतसर, लाहीर, स्यालकोट, गुजरानवाबा, हुए ज खायलपुर,

गत् हु गुज़रात, रावलिएडी, तन्तशिला, मेलम, मीरपुर, सरगोधा, पिग्डदादनखां, खुशाब, मियांवाली, डेराइस्माइलखां, डेरा-भतान गाज़ीखां त्रीर मुलतान। इस दौरे में आप दो-दो, ढाई-ढाई रके हु वर्गटा तक भाष्या देते थे श्रीर आर्यसमाज के दोनों ओर के विक्षा धानीय नेताओं से विवार-विमर्श भी करते थे। दौरे से लौटने लात है वर स्थाप ने उसी उद्देश्य से 'अर्जुन' में 'श्रार्थसमाज का संगठन' के कि शीर्षक से दो लेख भी जिखे थे। हिन्दू समाज और साथ में हों श्रार्यसमाज का भी यह दुर्भाग्य ही सममता चाहिये कि स्वामी क्षेत्र को अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं हुई। आर्थसमाज की ी क्रोहर्इ को दूर करने का स्वामी जी का यह अपन्तिम उद्योग था। ने आर्थ लाहीर पहुंचने पर दोनों दलों के नेताओं के वहां अनुपस्थित म् आविहोने पर भी आप दोनों ओर के कार्यकर्ताओं से मिले। पर, प्रादिक इत द्वारा वह उलमान सुलमा नहीं सकती थी। उक्त लेखों में सामे ब्रामी जी ने लिखित रूप में उन प्रस्तावों को आर्थ जनता के र अपने सामने उपस्थित किया था, जिन का प्रतिपादन आप अपने यह है हैरे में व्याख्यानों में किया करते थे। आप के प्रस्ताव ये थे-नें प (१) कालिज-विभाग के सब श्रार्थसमाज श्रपनी जनरल सभा सक में यह ठहराव करें कि श्रार्थसमाज के सिद्धांतानुसार भांस-था- मन्त्रा वेद-विरुद्ध है। (२) गुरुक्कल-विभाग के आर्यसमाज ाएए। यह प्रस्ताव स्वीकार करें कि मांस-भन्नाण को वेद-विरुद्ध मानते वाला हुए जब एक बार आर्यसमाज के अधिकारी और अन्तरङ्ग-

समासद् नियत हो जार्वे तव फिर उन के निज् भाचरणों की पड़ताल करना छोड़ देंगे । हां, जिन के आचरण ऐसे गिर जांग, जिन से समाज को हानि पहुंचती हो, तो उन के विषय में आर्थ-समाज की श्रन्तरङ्ग-समा उचित निर्माय कर सकती है। (३) जन उपरोक्त दो विषयों में आर्यसमाजों का बहुमत स्थिर हो जाय, तो दोनों प्रतिनिधि-सभाष्ट्रों के विशेष श्रिधवेशन शीव बुलावे ही यि जांय झौर उनके झन्दर सब बातें तय हो कर पञ्जाब के सब प्रान आयों का एक बड़ा सम्मेलन हो, जिस में आगे के कार्यक्रम की के सा घोषगा की जाय। (४) दोनों विभाग के सभ्य अपनी अपनी कार है आर्थ-विद्या-सभा के नियम बना और उन के द्वारा सभाका निर्माण कर के उसी सम्मेलन के अन्द्र उन की घोषणा कर प्राप दें। (५) यदि छौर सब कुछ तय हो कर भी पञ्जाब में हो आर्य-प्रतिनिधि-सआर्थे ही बनी रहें, तब प्रादेशिक-आर्य-प्रतिनिधि-सभा का सम्बन्ध सार्वदेशिक-आर्य-प्रतिनिध-सभा के साथ हो जाय और दोनों सभायें प्रतिज्ञा कर लें कि पञ्जाब से बाहर जिन प्रांतों में प्रतिनिधि-सभायें नहीं हैं, वहां सिवाय सार्वदेशिक-मार्थ-प्रतिनिधि-सभा के कोई अन्य सभा अपने प्रचारक न मेजेगी।" कालेज-विमाग वालों से आपने यह भी कहा था-"कालेज-विभाग के भाइयों से नम्र निवेदन यह है कि उनमें से जो प्रसिद्ध नेता तथा संस्था श्रों के कार्यकर्ता हैं, उन में से यदि कोई मांस खाते हैं तो लोक-संग्रह श्रोर वैदिक-धर्भ के हित की दृष्टि से इसे छोड़ दें। CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

F हा नि

शली इ गद र

हा है

सु कावि मुनारि

के, च से विश

वियों

मुनाज़ परन्तु

मैंने उ भूल स्व

- Tarana

ों की

यार्थ-

) जन

जाय,

जारे

सव

नपनी

ा का

कर

दो

नेधि-

थ हो

जिन

יון ה

भाग

तथा

तो

सनातनधर्नावलिम्बयों के सम्बन्ध में आर्यसमाजों से आप हा निवेदन यह था कि उन को चिड़ाने श्रीर भड़काने की कार्य-जांय, ली तुरन्त बंद कर दी जाय। श्राप ने लिखा था-"एक बात इद रक्खो । यदि तुर्मेह अपने मन्तव्य पर पूर्ण श्रद्धा है तो अन्य हतावलिम्बियों को श्रपने मन्तव्य पर सच्ची श्रद्धा है, यह मानकर है यदि आत्मिक-सुधार का कार्य आरम्भ करोगे, तभी तुम्हारा प्राज्ञ सफल होगा। फिर मनुष्य का अपने सेव्य उपास्य स्वामी म की के साथ जो सम्बन्ध है, उसे ठेस लगाने का तुम्हें क्या अधि-हार है ? यदि तुम सच्चे ईश्वरोपासक हो तो अपनी उपासना हा ऐसा चमत्कार दिखाश्रो कि श्रविद्या-जाल से निकल कर ब्राप से आप लोग वैदिक धर्म के अनुयायी बनते जांय।"

मुसलमानों के लिये श्रार्यसमाजियों से आपने कहा था-कादियान और लाहीर दोनों स्थानों के श्रहमदियों के साथ मुनाज़िरा ( शास्त्रार्थ ) बन्द कर दिया जाय। मैं तो शास्त्रार्थी के, चाहे किसी हिन्दू वा श्रहिन्दू सम्प्रदाय के साथ हों, १६ वर्षों पार्व में विरुद्ध हूं। हां, एक बार सन् १६२३ ई० के दौरे में मौल वियों के अनुचित व्यवहार के मर्दन के विचार से मैंने खुके मुनाज़रे का चेलैझ मुसलमानों के सब फ़िरकों को दिया था। परन्तु दिल्ली स्पेशल कां प्रेंस पर मुसलिम नेताओं की द्खीस्त पर मैंने उस मुनाजरे को भी बन्द कर दिया था। में उसे भी अपनी मुल स्वीकार करता हूं। यदि श्रहमदी शास्त्रार्थ का चेलैख दें, तो उन का उत्तर शुद्धि श्रीर द्लितोद्धार के ठोस काम से दिया होक जाय। वह भी ढोल पीट कर नहीं, प्रत्युत विनय श्रीर शीव गर्न के साथ।"

त्रार्थममाज के नेताओं ने तो आप से मिलने का अवसर है की 5 टाल दिया था, किंतु सनातन-धर्म-सभा के नेताओं ने मिलने से मि ही स्पष्ट इनकार कर दिया था। इस लिये दौरे का और उन वतः लेखों के लिखने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। फिर भी उपर के फर उद्धरणों से स्वामी जी की उदारता तथा सहिष्णुता का पता का स्वाह जाता है, साथ में यह भी मालूम हो जाता है कि श्रार्थसमान प्रनृत को स्वामी जी किस ओर ले जाना और उसकी कार्यशैली को दिक किस ढांचे में ढालना चाहते थे। इसी उद्देश्य से रचनात्मक-हिंद्- ने व संगठन के शीर्षक से आपने 'अर्जुन' में दो लेख और लिखे थे। ब अ पहिले लेख में हिंदू-महासभा से शुद्धि का काम अर्थसमाज पाह स ही छोड़ देने के लिये वैसे ही श्रापील की थी, जैसे कभी महाला प्रवल जी से कां श्रेस की हार मान कर दिलतोद्धार का काम हिं गर समाज पर ही छोड़ देने की प्रार्थना की थी। श्रापने लिखा था- गहते "इस काम के लिये आर्यसमाज ही तय्यार मालूम होता है। तन चाहे क्यों न सारा हिंदू-समाज यह काम आर्यसमाज के ही सुपुर कर संगठन दे और यदि आप खुलमखुला इस काम में शरीक न हो से एन्दर तो आर्यसमाज के काम में कोई क्कावट खड़ी न करें।" दूसी स्या ह लेख में आर्यसमाज को शुद्ध हुए लोगों के साथ निःसंकोष जेवा

से दिया होकर रोटी-बेटी-व्यवहार करने और दिलतों को अपने में दूध-र शीक वानी की तरह एक कर लेने की श्रापील की थी। इस अवसर पर ब्रार्थसमाजियों के नाम की गई अपील प्रत्येक आर्थसमाजी वसर है अपने हृद्य पर अंकित कर लेनी चाहिये। वह अपील यह मेलने हे ही— "आर्यसमाज के माने हुए वैदिक सिद्धांत ऐसे व्यापक और ौर का वतः-सिद्ध हैं कि उनका आचरण में लाना ही उनका प्रचार है। पर के कर जब स्वयं श्राचरण करने वाले प्रचारक श्रपने सिद्धांतों की ता लासवाई प्रिय भाषण द्वारा सर्व साधारण के सामने रखेंगे तो र्थिसमाज प्रमृत के खराडन की क्या आवश्यकता रह जायगी ? जिन्हें ली को दिक सिद्धांतों की शक्ति पर विश्वास है, उन्हें खराडन की शररा क-हिंद- होने की ज़रूरत ही नहीं रहती। जब सत्य का सूर्य उदय होगा, लेथे। व अनृतरूपी रात्रिका अन्धकार स्वयं दूर हो जायगा। मैं ाज पह सामयिक नीति की ही सम्मति नहीं दे रहा। मैं सदा महाला विलम्बन करने योग्य मार्ग की स्रोर स्रार्य प्रचारकों को निर्देश म हिं हर रहा हूं। जिनके कल्यामा के लिये तुम इस समय प्रयत करना था- गहते हो, यदि वे ही ऐसे भड़क जार्ये कि तुम्हारी बात सुनना भी । तव चोहें तो अपनी सुधार की स्कीम, जो वास्तव में आर्थ जाति के ह कर संगठन के लिये जरूरी है, किसके आगे रक्खोगे ?" कितनी से सं सन्दर अपील है। इससे अधिक सिह्ब्युता तथा उदारता और हुसी स्या हो सकती है ? स्वामी जी प्रचार से सदा ही आचार को की क्या दर्जा दिया करते थे।

७ नवम्बर सन् १६२५ को आपने 'आर्यसमाज में मिलाए' शीर्षक से फिर एक लेख लिखा था। उसमें श्रपने यत के श्रसफा होने के सम्बन्ध में आपने लिखा था—"मेरा लेख बहरे कार्ने पर पड़ा। .... अब स्थिति यह है कि दोनों दक्ष मिलना नहीं चाहते। कोई वीसरा प्रयत्न उन्हें नहीं मिला सकता। दोनों में सिद्धान्त-भेट भी है। तब उसी समय की प्रतीना करनी चाहिरे, जब दोनों दलों के नैताओं के अन्दर आर्थ जनता के लिये दया का भाव उत्पन्न हो।" उसी लेख में फिर आपने लिखा था-"मेरा प्रयत्न स्वकाप्त हो गया, अब इस विषय में दलक नहीं हुंगा। कहीं-कहीं गद्दीनशीनों की श्रोर से इस लिये अममुलक अपवाद फलाये जा रहे थे, क्योंकि वे समम बैठे थे कि मैं उनके इन्द्रासन को छीनने के लिये यह सब प्रयत्न कर रहा हूं। यह उनकी भूल है। वह कौन-सा पद है, जिसे मैंने ब्रन्य उत्सुक फार्यकर्ताओं की खातिर स्वयं नहीं त्याग दिया ? यह ठीक है कि यदि मेरी प्रार्थना पर एकता हो जाती, तो कुछ यश मुके भी मिल जाता; परन्तु यदि महात्मा हंसराज जी श्रपने भाई श्री रामदेव जी से मिल कर सममौता कर लें, तो जो यश वन्हें मिले, उसे देख कर सुभे बड़ी प्रसन्नता होगी।" इन शब्दों के भावों को खोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस जीवनी की अपेजा उनका सम्बन्ध आर्यसमाज के इतिहास के साथ अधिक है। सारांश यह है कि दोनों श्रोर के नेता ही स्वामी जी के इस

ब्रन्धि विफ

कर ! कौन

यह ३

पञ्जाः चाई

सात् यह भ जायग

की स

निस्स किन्तु स्वामी

श्रीर रहते नहीं ह

समाज शताब

कहा श

- TOWN

जाप'

स्क्ल

कानों

नहीं

नों में

हिये,

द्या

T-

नहीं

लक

नके

यह

नुक

4

भी

श्री

र्ह

के

a

5

4

ब्रिन्तिम यत्न के सफल न होने देने के दोषी थे। इस यत्न के विफल होने पर स्वामी जो को बहुत दुःख हुआ आपने यह सोच कर अपना समाधान किया कि "कर्मफल के मोग से किसको कीन बचा सकता है ?" लेख के अन्त में आपने दोनों दलों से यह अन्तिम प्रार्थना फिर की थी कि "क्या ही अच्छा हो यदि पञ्जाब से बाहर मत-मेद और विद्रेषाप्ति की चिनगारियां न पहुं- बाई जावें।"

श्रमेरिका के तत्वद्शीं डेविड ने श्रार्थसमाज को भूमएडल की समस्त सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक गन्दगी को भस्म-सात् करने वाली ऋग्नि से उपमा दी थी और उसके सम्बन्ध में यह भविष्यवास्त्री की थी कि उसको बुम्ताने का जितना यत्न किया जायगा, उतनी ही तेजी के साथ वह प्रन्वलित होती जायगी। निस्सन्देह, बाहर के यत्न उस श्रिप्त को धीमा नहीं कर सके, किन्तु आपस की दुई ने उसको निस्तेज-सा किया हुआ है। स्वामी जी ने इस दुई को मिटाने का कई बार यत्न किया था श्रीर यह श्रन्तिम यत्न था। श्राप यह सममते थे कि इस दुई के रहते हुए आर्थसतमाज तेजस्वी, संगठित श्रौर शक्तिसम्पन्न नहीं हो सकता। आप यह भी अनुभव कर रहे थे कि आर्य-समाज साम्प्रदायिक-संस्था बन रहा है तभी तो श्रापने मथुरा-शताब्दी के बाद उस श्रपील में, जो पीछे दी जा चुकी है, यह कहा था कि उनसे आर्यसमाज की रत्ता करनी चाहिये, जो

उसको साम्प्रदायिक बनाने में लगे हुए हैं। आर्यसमाज को फिर से उस मार्ग की आर, जिसके लिये ऋषि द्यानन्द ने उसकी जन्म दिया था, निर्देश करने की आवश्यकता स्वामी जी को इसी लिये अनुभव हुई थी कि आर्यसमाज उस नार्ग का लाग कर साम्प्रदायिकता की स्रोर मुक रहा था। कांग्रेस के बाद हिन्दू-महासभा से भी निराश होकर आर्यसमाज की श्रोर आये हुए आर्य-संन्यासी को अपने द्वार से निराश लौटाने का ही फल आर्यसमाज इस समय तक भोग रहा है। ध्यार्थसमाज के व्यापक कार्यक्रम के एक श्रंग को लेकर, जिसके द्वारा स्वामी जी उसमें नया जीवन, नयी स्फूर्ति श्रीर नयी जागृति पहा करने आये थे, महात्मा गांधी ने देश में नया संगठन, नया जीवन श्रीर नया श्रान्दोलन खड़ा कर दिया है; जब कि श्रार्थ-समाज जीइन की खोज में इथर-उधर भटक रहा है। इसमें सन्देह नहीं कि आर्यसमाज के सिद्धान्त, उन सिद्धान्तों की सचाई और उस सचाई का रूप इतना व्यापक, पित्र और ऊंचा है कि इस सम्बन्ध में दूसरा कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकतः। परन्तु, साथ ही यह भी निर्विवाद है कि सिद्धान्त श्रीर उनकी सचाई स्वतः निर्जीव हैं। केवल प्रचार द्वारा नहीं, किंतु आचार द्वारा ही उनमें प्राया-प्रतिष्ठा की जा सकती है। भृषि द्यानन्द से पहले भी वेद थे, उनके सिद्धान्त भी थे श्रीर उनकी सचाई भी थी, परन्तु उन सब को लोग भूले हुए थे। भृषि

को

को

सी

ग

ज

N

h

ते

T



#### अन्तिय-दर्शन

इयती पर गोली खाने के बाद लिया गया चिल | काला कोट पहिने हुये नंगे क्षिर सामी जे भी अ के मन्त्री श्री धर्मपाल जी विद्यालंकार हैं।

ध्रपने इ बार का वार में ोर जंग गमी जी र्मा की पाने करं स योनि

शुद्धि के वि ते मुसल हाथ आ रिनत वि बच्चों व प्रमागा

रखी। के साध

धर्म र

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

ब्रापने आचरण द्वारा उनमें प्राण-प्रतिष्ठा करने के बाद ही वार का काम हाथ में लिया था। सन् १८२४ के कुम्म पर वार में कुछ कमी अनुभव होते ही श्रृषि ने फिर पहाड़ के जंगलों में तपस्या करने का मार्ग स्वीकार किया था। वामी जी भी इसी प्रकार आर्यसमाज को फिर से तपस्या के की छोर ले जाना चाहते थे। पर, आर्यसमाज को अभी पने कमीं का फल भोगना बाकी था। देखें, कर्मफल भोगने की स्वीन से आर्यसमाज का कब उद्घार होता है ?

## १२. अन्तिम दिन

शुद्धि-संगठन के श्रांदोलन को लेकर श्राम जनता को स्वामी
तो के विरुद्ध भड़काने वालों को करांची की श्रमगरी बेगम नाम
ते मुसलमान महिला की शुद्धि श्रोर मुक्द्दमें से श्रच्छा श्रवसर
तथ श्राया। साम्प्रदायिक समाचार-पत्रों में मुक्द्दमें की श्रात
कित रिपोर्ट छपने लगीं। श्रार्थसमाजियों पर श्रीरतों श्रोर
वच्चों को भगाने का दोष लगाने वालों को तो इस से एक ऐसा
प्रमाग हाथ श्रा गया कि मुक्द्रमें का फ़सला होने तक उन्होंने
भी श्रपने दिल का गुज्बार निकालने में कोई कसर वाकी न
रखी। श्रसगरी बेगम करांची से श्रपने दो बच्चों श्रोर भतीजे
के साथ देहली श्रार्थसमाज में श्राई थी। वहां उस ने हिन्दू
धर्म स्वीकार करने की इच्छा प्रगट की। उस की इच्छा के

अनुसार उस का संस्कार किया गया और 'शान्तिदेवी' नाम हो। हाए स्वीकार कर उसने स्थानीय बनिता-स्थाश्रम में रहते हुए हिन्दी, भी निकार संस्कृत आदि पढ़ना शुक्र किया। कोई तीन मास बाद उस के में भी इस पिता मौलवी ताज मुहम्मद् खां उप को खोजते हुए देहली आये। शाया की कुज दिन बाद उस के पति अन्दुल हलीम भी आ गये। का हपेला की दोनों ने शांतिदेवी से मिलकर फिर से इस्लाम धर्म स्वीकार कर बापिस चलने के लिये आश्रह किया। पर, उस ने ऐसा करना मंजूर न किया। इस प्रकार रुष्ट हो स्थानीय इस्लामी श्रंजुमने से भड़काये जाकर उस के पति ने शान्तिदेवी, स्वाभी जी, हा॰ सुखदेव, प्रो० इन्द्र, श्री देशबन्धु गुप्त, लाला गणपतराय श्रीर करांची आर्थसमाज के मन्त्री पर मुकद्मा दायर करा दिया। शान्तिदेवी पर बच्चों को अगाने और शेष सब पर उस को सहायता करने का आरोप लगाया गया था। मुकद्मा खुव चला। लाहौर से वैरिस्टर बुलाये गये। स्थानीय श्रंजुमनों ने उस को श्रपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। जुन से दिसम्बर तक मुकद्दमा चला। आखिर ता० ४ दिसम्बर सन् १६२६ को सब अभियुक्त मुक्रद्में से बरी कर दिये गये। जाहिल मुस-लमानों को स्वामी जी के प्रति इतना अधिक भड़का दिया गया कि उन के इस प्रकार बेदारा छूट जाने पर भी उन में सुलगी हुई श्रसन्तोष की श्राग श्रीर ज़ोरों से भड़क उठी। खामी जी को खुन करने की धमिकयों के झौर भी गुमनाम-पत्र माने

नवस् का सेनी थे श्रीर गुरुकुल व **ठयवस्था** श्री घनश् के लिये शारीर प दिनों तः पड़ा; को खां लीटे। जाने व

आकर

सवेरे

सकड

तो । हापुड़, मेरठ, देहली श्रादि में इस सम्बन्ध में कुछ पैम्फलेंट भी निकाले गये । ख्वाजा हसन निजामी ने श्रपने पत्र 'द्रवेश' में भी इसी प्रकार के कुछ इशारे किये थे श्रीर कुछ नज़में भी शाया की थीं । स्वामी जी उन सब को श्रपने स्वभावानुसार हपेला की दृष्टि से देखते रहे ।

नवम्बर मास में श्रपने प्रिय गुरुकुल कुरुनेत में, जो उन का सेनीटोरियम था, जाकर श्राप कुछ विश्राम करना चाहते थे श्रीर उस के बाद गोहाटी-कांग्रेस जाने का विचार था। गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता पं० सोमदत्त जी विद्यालङ्कार को सब व्यवस्था करने के लिये पत्र भी लिख दिया था। पर, बनारस से श्री घनश्यामदास जी विड्ला के कई तार श्राने पर वहां जाने के लिये आप को बाधित होना पड़ा। बृद्ध और थका हुआ शारीर पहिले ही रोगों का घर बना हुआ था। बनारस में कई दिनों तक देहात की गर्द और सदी में मोटर का सफर करना पड़ा ; दिन में कई-कई जगह बोलना पड़ा ; गले और फेफड़े को खांसी तथा कफ ने धर दबाया। बीमार हो कर बनारस से लीटे। लीट कर फिर ता० ८ दिसम्बर सन् १६२६ को कुरुतेत्र जाने का निश्चय किया। गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ के मुख्याधिष्ठाता ने अप्राकर घेर लिया और अपने यहां चलने को विवश किया। सवेरे ही मोटर पर वहां के लिये चल दिये। सरदी में बड़े सवेरे, सक्तड़ की तरह चलती हुई हवा में, १२ मील का सफर तय

करने के बाद गुरुकुल पहुँचते ही तबियत बिगड़ गई। दुपहर के बाद उलटियां आने लगीं। बुख़ार में ही शाम को देहली लौट श्राये। डाक्टर सुखदेव जी ने परीका की तो मालूम हुआ 'ब्रांको निमोनिया' का आक्रमण था। दूसरे दिन से डाक्टर श्चन्सारी का इलाज शुरू हुआ। डाक्टर अन्सारी पर स्वामी जी को बड़ा ही अद्भुत विश्वास श्रौर श्रद्धा थो। आधी बीमारी उन के दर्शनसे ही दूर होजाती थी। डाक्टर अन्सारी को चार दिन के लिये रामपुर जाना पड़ा । पीछे बीमारी बहुत बिगड़ गई। पर डाक्टर साहब ने लौटते ही सम्हाल लिया । दो दिन में ही ज्वर उतर गया। डाक्टरों ने अयंकर अवस्था के टल जाने श्रीर कुछ ही रोज़ में नीरोग हो जाने की घोषणा कर दी। चिन्तित जनता को इस समाचार से कुछ शांति और समाधान मिला। पर, स्वामी जी के हृद्य में अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगा। ज्वर उतरते ही बड़े सवेरे आप ने वसीयत लिखने तथा बैंक में रखे हुए सार्वजनिक-धन श्रीर सब काम की सद्-व्यवस्था करने के लिये कुछ कार्यकर्ताओं को बुलाया। लोगों ने टालना चाहा तो स्वामी जी ने कहा—"अन्दर से यह आवाज नहीं उठती कि मैं उठ खड़ा होऊंगा। वसीयत लिख लो तो अच्छा है।" लोगों ने बात दुपहर पर टाल ही दी। दुपहर को फिर श्चाप ने प्रोफेसर इन्द्र जी को बैंक में पड़े हुए रुपये के लिये निर्देश देते हुए कहा—''इस शरीर का कुछ ठिकाना नहीं।

तुम एक हास की हास की माफ़ न है कि में कहते-क

> हुए रे हिस्मत ही ईज बाजक जी ने श्राप श्रीर ऐसा शरीर क्या

> > श्रीर

में व

तुम एक काम जरूर करना। मेरे कमरे में आर्यसमाज के इति हास की सामग्री पड़ी है, उसे सम्हाल लेना और समय निकाल कर इतिहास जरूर लिख डालना। इतिहास के लिखने में मुक्ते माफ़ नहीं करना। मैंने बड़ी-बड़ी भूलें की हैं। तुम्हें तो मालूम है कि मैं क्या करना चाहता था और किघर पड़ गया।?" इतना कहते-कहते स्वामी जी का दिल भर आया और आप ने आंखें बन्द कर लीं।

१४-१६ वर्ष गुरुकुल के ब्रह्मचारियों की चिकित्सा करते हुए रोटी देने का लालच दिखा कर रोगी में उठ बैठने की हिम्मत पैदा करने का नुसखा डा॰ सुखदेव जी ने गुरुकुल में ही ईज़ाद किया था। डाक्टर श्रपने बड़े से बड़े बीमार को भी बालक ही सममता है। इसी भावना से एक दिन डा॰ सुखदेव जी ने श्रपने सहज-स्वभाव में हँसते हुए कहा—"स्वामी जी, श्रव श्राप श्रव्छे हो रहे हैं। बस, दो दिन में श्रापको रोटी दे दृंगा श्रीर श्राप बैठने लगेंगे।" स्वामी जी ने कहा—"श्राप लोग तो ऐसा ही कहते हैं। पर, में श्रनुभव कर रहा हूं कि मेरा यह शरीर सेवा के योग्य नहीं रहा। इस रोगी देह से श्रव देश का कर्या कल्याणा होगा ? श्रव तो एक ही इच्छा है कि दूसरे जन्म में नये देह से इस जीवन का काम पूरा करें।"

२१ दिसम्बर को व्याख्यान-वाचस्पति दीनद्यालु जी आये श्रीर श्रापसे बोले—"स्वामी जी, मुक्त से मालवीय जी एक वर्ष बढे

The state of the s हैं श्रीर श्राप उनसे एक वर्ष बड़े हैं। श्रभी हम लोगों को बहुत-सा काम करना है। आप क्यों इतनी जल्दी मोस की तयारी करने लगे थे ? अब तो आप राजी हो जाओं ।" स्वामी जी का एक ही उत्तर था—"इस कलियुग में मोचा की इच्छा नहीं। में तो चोला बदल दूसरा शरीर धार्या करना चाहता हूं। अव यह शरीर सेवा के योग्य नहीं रहा। इच्छा है फिर भारतवर्ष में ही उत्पन्न हो कर इसकी सेवा करूं।" २३ दिसम्बर को देहा- वर सन वसान के कुछ ही समय पहिले शुद्धि-सभा के मन्त्री स्वामी बामी जी चिदानन्द, शुद्धि-सभा के प्रधान सर राजा रामपालसिंह का और भीत स्वास्थ्य के सम्बन्ध में समाचार मालूस करने का तार लेकर वा से श्राये। स्वामी जी ने जो उत्तर लिखवाया, उसकी श्रन्तिम पंक्तियों का आशय यह था—''अब तो यही इच्छा है कि दूसरा शरीर धारण कर शुद्धि के श्रधूरे काम को पूरा करूं।"

डाक्टर, सेवक तथा भक्त लोग इन आंखों से केवल बाहर की अवस्था देख रहे थे, पर तपस्वी अन्तरात्मा की अवस्था देख रहा था और देख रहा था उस ओर, जिधर से उसको म्रन्तिम दिन का बुलावा आ रहा था। उसकी जिन बातों में छोटी बुद्धि वाले सांसारिक लोगों को निराशावाद जान पड़ता था, उनमें वह निश्चित श्रीर सत्य भविष्य की श्रोर संकेत कर रहा था। कहते हैं, मृत्यु बिना बुलाये आती है; परन्तु दूरदृष्टि वाले संन्यासी का अन्तरात्मा, बीमारी से मुक्ति-लाभ करने के बाद भी,

लिम होत ह्यें को ब

ास के गस द्री त समय ग्राये। दिया, सज्जन याचा पौने न ने क मसन

के वि

लिम होता है, उसको स्वयं ही वला रहा था और जीर्ग-शीर्ग को बदल कर नये वस्त्र पहनने की तय्यारी कर रहा था।

## १३. अमरपद की प्राप्ति

प्रोफेसर इन्द्र जी प्रतिदिन की भाति तारीख २३ दिस-इर सन् १६२६, ४ पौष सम्वत् १६८३, की दुपहर को ब्रामी जी के दर्शनों के लिये गये। कमरे सब खुले पड़े थे ब्रीर भीतर सत्र गाढ़ी नींद सोये हुए थे। कई दिन-रात की वा से थके हुए स्वामी जी के मन्त्री श्री धर्मपाल जी विद्यालङ्कार ास के कमरे में झौर सेवक धर्मसिंह स्वामी जी की चारपाई के गस दरी पर सोये हुए थे। सोते से किसी को जगाना उचित त समम शाम को दर्शन करने की इच्छा से आप लौट ब्राये। ईसाई से ब्रार्थसमाजी बने हुए एक लड़के को ऊपर भेज दिया, जिस से स्थान श्रारित्तत न रहे। लगभग ढाई बजे कुछ सज्जन आ बैठे; जिन में डा० सुखदेव जी, कन्या कुरकुल की आचार्या विद्यावती जी, भक्त जमनादास जी इत्यादि भी थे। पौने चार बजे स्वामी जी ने सब को विदा किया। सेवक धर्मसिंह ने कमोड़ ला दिया श्रीर स्वामी जी नित्य कमीं से निवृत्त हो मसनद् के सहारे सावधान होकर ऐसे बैठ गये, मानो अमृत पीने के लिये तय्यार हो कर ही बैठे थे।

क्रमोड उठा कर बाहर रखा ही था कि सीहियों में कि युनक दिखाई दिया। डाक्टर का आदेश था कि अधिक लोग स्वामी जी के पास न आयें। आप को पूरा आराम करने हिंगा जाय। सेवक के रोकने पर भी उस ने दर्शन करने का आपह किया। स्वामी जी ने आवाज सुनी और कहा—"कौनहै शोर श्चन्दर श्चाने दो !" श्चन्तिम दिन का सन्देश लेकर जिसके शहर त्राने की इतने दिनों से प्रतीचा कर रहे थे, उस को जिसने सीढ़ियों के ऊपर, घर के द्वार तक, आ जाने के बाद खाली सुनते-स् कैसे लौटाया जा सकता था ? अन्द्र आकर उस ने स्वामी जी कोई त से कहा- 'स्वामी जी, मैं आप से इस्लाम के मुतिहिक कुछ वीच न गुफ़तगू करना चाहता हूं।" स्वामी जी ने उत्तर दिया—"भाई, की ची में बीमार हूं। तुम्हारी दुश्रा से राज़ी हो जाउंगा तो बातचीत जालस करूंगा।" पानी मांगने पर स्वामी जी के आदेश से सेवक ने उस को पानी पिला दिया।

पानी पीकर भीतर आते ही उस हत्यारे ने मसनद् के सहारे बैठे हुए स्वामी जी पर पिस्तील दाग्र दी। आंख की एक मपक में दो फ़ायर हो गये। लपक कर सेवक ने इत्यारे को पीबे से पकड़ा, इतने में उसने तीसरा फ़ायर भी कर दिया। धर्मिसह ने अपनी जान की समता छोड़ सामने होकर उसका सामना किया, तो उस पर भी गोली दाग्र दी गई। रान पर गोली खाकर वेचारा धर्मसिंह जमीन पर लोट गया । हत्यारा भागने की चेष्टा

में ही लिया रखे हु

0

की बा

देहली में--स

दुर्घटन यह ( गुरुवा

श्रोर र पहिले स्वेच्छ

में ही था कि धर्मपाल विद्यालंकार ने आकर उसकी दवा लिया। एक हाथ रिवाल्वर वाले हाथ पर श्रीर दूसरा उस पर रखे हुए उसको श्राध घराटा द्वारे रखा।

DE

नोग

देया

ने

1

Б

t

į

ľ

लुढ़कते पुढ़कते धर्मसिंह ने मकान के ख़ज़े पर पहुंच कर 刊 शोर किया तो लोग दौड़े हुए चले आये। बिजली की तरह ह शहर में बात फैल गई। चारों श्रोर मातम ह्या गया। को जिसने सुना वही सन्न रह गया। अन्द्वा होने का समाचार ली सुनते-सुनते सहसा वैसे अवसान का समाचार सुनने के लिये कोई तय्यार नथा। फिर देहली की हिन्दू आबादी के ठीक ब वीच नया-वाजार में वैसी दुर्घटना का घटना विश्वास से कुछ परे की चीज़ था। फिर भी लोग दौड़े चले आये। अन्तिम दर्शनों की लालमा ने लोगों को विञ्हल कर दिया। नया-बाज़ार में जनता त की बाढ़ आ गई। बड़ी रात तक वहां वेसा ही दृश्य बना रहा। देहली की सड़कों, बाज़ारों, गिलयों, मुहल्लों, दुकानों स्रौर घरों में — सब जगह और सब के मुंह पर एक ही चर्चा थी। वह दुर्घटना क्या थी, देहली पर कल्पनातीत भयंकर बज्जपात था। यह (२३ दिसम्बर सन् १६२६—८ पौष सम्बत् १६८३— गुरुवार ) वह दिन था, जिस दिन सूर्य-भगवान ने दिच्या की श्रोर से उत्तर को प्रस्थान किया था श्रीर कोई पांच हज़ार वर्ष पहिले महाभारत के भीष्म पितामह ने शर-शय्या पर पंडे हुए स्वेच्छा से प्रागों का विसर्जन किया था श्रीर श्रव देहली के

भीष्म पितामह, जनता के हृद्य-सम्राट् स्वामी श्रद्धानन्द् जी महाराज ने भारत की प्राचीन आर्यसंस्कृति के कुरुंत्रत्न में बाती पर गोली खाकर अपने प्रायों का विसर्जन किया था।

जस

गिजी

के व

सभ

देह

चत जो

डा० चिम्मनलाल किक्कानी, डा० श्रन्सारी श्रीर डा० पहुँचं अवदुर्रहमान आदि ने परीचा की और शरीर के बिलकुल ठंडा मार्ग होने की सूचना दे दी। रोगी देह तो पहिले ही ठंडा लाचुका हुपुर्व था, गरम दवाइयों की गरमी से उसको ज़बरन गरम रख कर, हत्या यमराज के साथ लड़ाई लड़ते हुए, प्रकृति की अवश्यम्भावी घटना लड़ा को टालने की व्यर्थ कोशिश की जारही थी। वह टल कैसे सकती इस्ल थी ? पर, उस कर्मशील जीवन को उस बुढ़ापे में भी अन्तिम दिन 'गाज श्रन्तिम सांस बीमारी के बिस्तर पर ही सिसकते हुए नहीं लेना अपी था। श्रिपितु, जीवन की श्रवश्यस्थावी उस श्रन्तिम घटना को इन्द्र जीवन से भी श्राधिक स्फूर्तिदायक बना जाना था श्रीर इस किस संसार से जाते-जाते भी कुछ, करते हुए ही जाना था। मुँहमांगी मुराद की तरह आपको वीर गति प्राप्त हुई। उकसाये हुए मतान्ध सुदू बेचारे श्रव्दुल रशीद को क्या मालूम था कि जो कुछ वह करने भी आया था, उससे ठीक उलटा ही होगा । वह नहीं जानता था कि वह अपने उस अधम कृत्य द्वारा इस्लाम की चादर पर कभी न धुलने वाला एक काला दाग्र लगा जायगा और जिसको वह इस संसार से मिटाने आया था, उसको सदा के लिये अमर बना जायगा ? निश्चय ही स्वामी जी को वह ध्यमर-पद प्राप्त हुन्त्रा,

तिसकी खोज में दुनिया पत्थर-पहाड़-कन्दरा, मन्दिर-मसजिदतिर्जी श्रीर मथुरा-काशी-काबा श्रादि में भटकती फिरती हैं।
गोली चलने के श्राध घरंटा बाद पुलिस घटनास्थल पर
वहुँची। उसके थोड़ी देर बाद सीनियर सुपरिटेगडेगट-पुलिस
वार्गन श्रीर रोख नजरुल हक श्राये। हत्यारे को सिपाहियों के
सुपुर्द कर जांच शुरू की गई। कुद्ध दिन मुक़द्दमा चलने के बाद
हत्यारे को फांसी की सज़ा हुई। प्रीवी-कौंसिल तक मुक़द्दमा
लड़ा गया। पर, वहां से भी फांसी की सज़ा बहाल रही।
इस्लाम को नापाक करने वाले मुसलमानों ने तो हत्यारे को
भाजी के पद से सुभूषित किया श्रीर प्रीवी-कौंसिल में की गई
श्रपील के रद्द होजाने पर भी स्वामी जी के पुत्र के नाते प्रो०
इन्द्र जी ने उसको फांसी न देकर इस्लाम के हाथों में उसकी
किस्मत का फैसला ह्योड़ देने की सम्मति प्रगट की।

स्वामी जी के शव का देहली में भृतो न भावी सम्मान हुआ।
सुदूर प्रदेशों से आकर लोग उसमें शामिल हुए। जिसके लिये
भी देहली पहुँचना सम्भव था, वह सिर पर पर एव आंखों
के बल दौड़ा चला आया। हरिद्वार से गुरुकुल-कांगड़ी के प्रायः
सभी ब्रह्मचारी और कर्मचारी कुल-पिता के अन्तिम-दर्शन करने
देहली आ पहुंचे थे। गुरुकुल-इन्द्रप्रस्थ भी उठ कर देहली
चला आया था। बलिदान के तीसरे दिन शनिवार को अर्थी का
जो विराट जल्लस निकला, वह सम्राटों को भी रिकान वाला

वट से

मनुष्य-

र्त अव

र्व की

नों कसे

ग्रहना

श्रब्दु र

तथा दे

वना व

प्रकार

खली

माश्रो

गई र्थ

उससे

सकते

मज़ह

के पैर

के सुर

डा०

मृत्यू

विद्याः

था। जनसमूह का उस दिन देहली में समाना कठिन था। दो-ढाई मील पर नरमुगड ही नरमुगड दीख पड़ते थे। अर्थी इतर-फुलेल और फूलों की वर्षा से इतनी भारी होरही थी कि उसको सम्हालना कठिन होरहा था। शहर के मुख्य-मुख्य भागों में घूमता हुआ जलूस सबेरे का चला हुआ दुपहर बाद जमुना के किनारे पहुँचा। अपने हृदय-सम्नाट् के नश्वर शरीर को अग्नि-देव की भेंट कर देहली के निवासी अपने घरों को ऐसे खाली हाथ लौटे, जैसे उनका सर्वस्व ही लुट गया था, जैसे अबोध बालक मां-बाप की असामयिक मृत्यु से बिलकुल अनाथ होगया था श्रोर जैसे लखपति बनने की आशा में बैठे हुए साहूकार का दिवाला ही पिट गया था।

## १४ सिंहावलोकन

स्वामी जी को जीवन की जिस श्रान्तिम घटना से श्रमर-पद्
प्राप्त हुआ और जिसने आपकी मृत्यु को कर्मशील जीवन से भी
श्रिधिक स्फूर्तिदायक बना दिया, उसी से आपके सम्बन्ध में एक
निराधार भ्रम भी पैदा हो गया और आपके उत्कृष्ट सार्वजनिक
जीवन पर उस साम्प्रदायिकता का एक परदा भी पड़ गया,
जो आप में लेशमात्र भी नहीं थी। इसी दृष्टि से आपका देहावसान
श्रमामयिक था और मृत्यु ने आपके लिये 'अब्दुलरशीद' को अपना साधन बना कर स्पष्ट ही आपके साथ द्रल-

बाद से काम लेते हुए विश्वासवात किया था। जिस देश में ह्मच-जीवन का श्रोसत २३ वर्ष हैं श्रोर नेताश्रों के लिये श्राय ब्री अवधि अधिक से अधिक ५० वर्ष है, उस देश में ७०-७२ र्ब की श्रायु प्राप्त करना श्रीर जीवन की श्रन्तिम घडी तक भी भोंकसेवा करते हुए ही प्रागा न्यौद्धावर करना एक असाधारगा ग्रना है; ऐसे जीवन का श्रन्त श्रासायिक नहीं है। फिर ब्रब्दुल रशीद' सरीखे दीवाने और मतान्ध किस समाज, जाति तथा देश में नहीं हैं ? भाषा तथा भावों को श्रमाचार का साधन इता कर श्रपने धर्म की सेवा कौन कर पाया है श्रीर किसने इस कार श्रपनी जाति का सिर ऊंचा किया है ? शुद्धि-संगठन और विलीग-तंजीम की आड़ में भारत के इतिहास, भारत के महा-माश्रों श्रीर मनुष्य जाति के पथप्रदर्शकों की जो छी छालेदर की nई थी, उससे किसी उच श्रादर्श की प्राप्ति क्या हो सकती थी ? उससे तो इस देश में 'श्रव्हुल रशीद' सरी खे दीवाने ही पैदा हो सकते थे। मृत्यु ने 'श्रब्दुल रशीद' को श्रपना साधन बना कर मज़ह्बी-पागलपन की ख्रोर ख्रांखें भृंद कर दौड़ते हुए भारतीयों के पैर में भयानक ठोकर लगा उनको सचेत ही किया था। मृत्यु के मुख से स्वामी जी को सुरित्तत बाहर निकाल लाने वाले डा॰ श्रन्सारी के मुकाबले में 'श्रव्दुल रशीद' को खड़ा करके मृत्यु ने जो शिचाप्रद दृश्य उपस्थित किया था, प्रो० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति ने उसका कितना सुन्द्र चित्र भ्रंकित किया था ?

इप हीं

वीर

73

सन्दे

की र

करन

音1

कायं

भाव

मैल

केवत

करने

चाहि

स्वार

इहा-

कत

त्रची

रे अं

ब्रापने लिखा था-"भाग्यों का चक्र यह है कि एक मुसलमान ने उन्हें मौत के मुंह से बचाया और दूसरे ने तमंचे के घाट उतार दिया। परमात्मा की अद्भुत लीला ऐसे ही रूपों में अपने को प्रगट किया करती है। डा० श्रन्सारी श्रीर श्रब्दुल रशीद मनुष्य जाति के रोशन ऋौर स्याह पहलुओं के दो नमृने हैं। आने वाली सन्तानें दोनों से उपदेश प्रहरा किया करेंगी।" 'अब्दुल रशीद' के पीछे समस्त मुसलमान जाति को डा० श्रन्सारी के रहते हुए कैसे 'बहशी' या 'बरबर' कहा जा सकता है ? जो मुस्लिम-सभ्यता डा० श्रन्सारी, मौलाना श्राज़ाद, स्वर्गीय हकीम साहब श्रादि को जन्म दे सकती है, उसको जानने तथा सममने की सहद्यता, त्तमता श्रौर निपंत्तता श्रपने श्रन्दर पैदा किये विना, कैसे एका-एक उसकी निन्दा की जा सकती है ? अबोध बालक जमीन से ठोकर खाकर गिरने के बाद जमीन को ही मारता और दुगुनी चोट खाता है। क्या हम को भी वैसा ही अबोध बन कर दुगुनी चोट खाने की मूर्खता करनी चाहिये ? 'ब्राब्दुल रशीद' तो मृत्यु का साधन या बहाना ही था, इसलिये सब रोष, द्वेष श्रीर कोच मृत्यु पर ही पूरा करना चाहिये। — ऋौर मृत्यु भी क्या है ? मनुष्य की श्रपनी कमजोरी का नाम ही मृत्यु है। वह पेड़, जिसकी जड़ें इतनी कमज़ोर पड़ जाती हैं कि वे तेज हवा का भोंका सहन नहीं कर सकतीं, गिर कर नष्ट हो जाता है। हिन्दू-समाज यदि दुर्गति, श्रधःपात श्रौर मृत्यु से बचना चाहता है तो उसको

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

द्भाग एक-एक कमजोरी को परख-परख कर दूर करना होगा। हीं तो मृत्यु नहीं टलेगी। वह अवश्य आयेगी। भले ही वह केरव-पागडवों के युद्ध, यादव-दल के सर्वनाश, महमृद गज़नवी के आक्रमण और विदेशी राजसत्ता में से किसी भी रूप में क्यों त आय ? स्वामीजी के संगठन तथा शुद्धि के आन्दोलन का यही सन्देश था। मुस्लिम-द्वेष के शब्दों में उसका अर्थ करना सत्य की स्पष्ट हत्या और वस्तु स्थिति का जान-बुम्क कर विपर्यास करना है।

मनुष्य के बाहर के कार्य उसके भीतर की भावना के निद्शिक हैं। अनुकरण भीतर की भावना का होना चाहिये, बाहर के कार्यों का नहीं। भावना स्थिर वस्तु है, बाहर के कार्य नश्वर हैं। भावना शुद्ध और पित्र है, बाहर के कार्यों पर परिस्थिति का मैल चढ़ा रहता है। भावना ही आदर्श है, कार्य तो उसकी और केवल संकेत करने वाले हैं। स्वामीजी की जीवनी का पारायण करने वालों को उनकी भावना की तह तक पहुंचने का यत्न करना चाहिये और उसी को अपने जीवन का आदर्श बनाना चाहिये। स्वामीजी के व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन की भावना को ख़चर्य, सत्य, श्रद्धा, तप तथा त्याग के शब्दों में व्यक्त किया जा कता है। युवावस्था की स्वच्छन्द्ता के बाद भी ब्रह्मचर्य की जीवनी से अंची साधना का सफल परीचण स्वामीजी की जीवनी की जीवनी से अंची साधना का सफल परीचण स्वामीजी की जीवनी की से अंची साधना का सफल परीचण स्वामीजी की जीवनी की से अंची साधना का सफल परीचण स्वामीजी की जीवनी

3

ने

f

R

7

£

सार 'गुरुकुल कांगड़ी' है। उनके सत्य और श्रद्धा के सम्बन्ध विश्व-कवि रवीन्द्र ने ठीक ही लिखा था—"सत्य के प्रति नि का आदर्श श्रद्धानन्द इस दुर्नल देश को दे गये हैं। सत्य के प्र श्रद्धा के उस श्रद्धानन्द को उनके चरित्र के मध्य हम सार्थ श्राकार में देख सकते हैं।" तप श्रीर त्याग का ही यह परिसा था कि बवासीर, खांसी, जुकाम तथा हरनिया श्रीर श्रान वर्षों में ब्राइड डिसीज़ से घिरे हुए होने पर भी आप १२ मा श्रीर २४ घराटे कमर कस कर तैयार रहते थे। इस तपस्वी जी से ही तो आपको ऐसा डील-डील और स्वास्थ्य प्राप्त हुआ। कि 'पोस्ट मार्टम' करने वाले डाक्टर भी आपकी शव-परी करके देशन रह गये थे। शरीर का अङ्ग-प्रत्यङ्ग हृष्ट-पुष्ट अह मज़बूत था। व्यक्तिगत जीवन का यह चित्र किसके लिये आहे नहीं हो सकता ? वैसे भी धर्म, समाज, साहित्य, शिला, रा नीति आदि के सभी चेलों में आपकी निष्ठा, लगन, विद्व चिरित्र तथा दृढ़ता को आद्शे बनाया जा सकता है । निभी की आकृति, साहस के अवतार, सचाई के धनी, संयम के उपास ब्रह्मचर्य के आकार, स्वाभिमान की मूर्ति, स्वदेशाभिमान प्रतिमा, राष्ट्रीयता की ज्योति, भारतीय-संस्कृति के पुंज-ज द्विंगत आदर्श महापुरुष को बार-बार-हज़ार बार-नमस्कार है





श्रव का सम्मान

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar



Entered in Palavase
Signature with Date

DIGITIZ-ONC 2000 LUSS

